#### प्रकाशक

# मोतोलाल वेंगानी चेरिटेवल ट्रस्ट,

१/४ सी, खगेन्द्र चटवीं रोड,

काशीपुर, कलकत्ता-२

0

प्रवन्चक

# आदर्श साहित्य संच

चूरु (राजस्थान)

० जैन दर्शन प्रन्थमाला

५ वाँ पूष्प

सुद्रक

रैफिल आर्ट प्रेस.

३१, बहतला स्त्रीट,

कत्तकता-७

.

प्रथम संस्करण

2000

O

46

दस चपए

0

मबन्य सपादक · ह्यानलाल शास्त्री

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

( आचार्यश्री तुलसी द्वारा रिचत 'जैन सिद्धान्त दोपिका' और 'मिक्षु न्याय कर्णिका' का संयुक्त अध्ययन )

# ः समर्पणः

बीजात्मा और फ्लात्मा के रूप में जिनका ऐक्य सदा अव्यवच्छिन्न रहा, उन परम पूजनीय श्री कालूगणी और आचार्य श्री तुर्वंसी

> ॥ ॥ <sup>॥</sup> ···· - मुनि नथमल

# अपनी बाते

'जैन दर्शन के मौलिक तस्त' जो है, वह आचार्य श्री तुलसी द्वारा विरचित 'जैन सिद्धान्त दीपिका' और 'मित्तु न्याय कर्णिका' का समग्र अध्ययन है। दस वर्ष पहले उक्त दोनो अन्यो की टीका लिखने का अन्यक्त सा चिन्तन चल रहा था। कुछ मुनिवरों ने सस्कृत में टीका लिखने का सुकाव दिया और कुछ एक ने हिन्दी में। आखिर पुरानी परम्परा छोड़ी कैसे जा सकती है १ जैन लेखक सदा युग की जन-भाषा के साथ रहे हैं। मैंने भाषा की दृष्टि से हिन्दी को ही चुना। शेष प्रश्न रहा शैली का। एक सूत्र और उसकी टीका—यह चिरतन शैली है। विषय की विभागशः जानकारी के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। मैं इनका अध्ययन समग्र दृष्टि से चाहता था। इसिलए मैंने उस विभक्त शैली का परित्याग कर समग्रता की शैली को स्वीकार किया। दृसरे-दूसरे अनिवार्य कार्य में ज्यस्त रहने के कारण मैं इसकी माषा और प्रवाह का निर्वाह नहीं कर सका हूँ तथा विषय के अनुरूप मैंने भाषा को यदला भी है, इसिलए माषा की विचित्रता प्रश्न नहीं बनेगी। विषय की लम्बाई के कारण मार्वों को एकड़ने में कठिनाई न हो, इस दृष्टि से कहीं कहीं पुनक्तियाँ भी की है, पर मेरा विश्वास है कि वे जिशासु पाठको को नहीं खलेंगी।

प्रस्तुत पुस्तक के पाँच खण्ड और ३१ अध्याय हैं। इनमें उक्त दोनों प्रन्यों का सार है और कुछ विषय अतिरिक्त मी हैं। पहला खप्ड जैन तत्त्व-ज्ञान की प्राग् ऐतिहासिक और ऐतिहासिक पृष्ट-भूमि जानने के लिए हैं। अगले खण्डो में कमशः ज्ञान, प्रमाण, तत्त्व और आचार की मीमासा है। अहिंसा जैनधर्म का प्रायाभूत तत्त्व है। फिर भी इसमें उसकी विशद चर्चा इसलिए नहीं की है कि मैं 'अहिंसा तत्त्व दर्शन' में उसकी चर्चा विस्तार से कर चुका हूँ। जैन योग पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखने का विचार चल रहा है और जैन-साधना-पद्धित का क्रम 'विजय यात्रा' में आ चुका है, इसलिए प्रस्तुत मन्य में उक्त विषयो का लम्वा विवरण नहीं मिलेगा। फिर भी जैन दर्शन की

#### [ **घ** ]

रूपरेखा जानने के लिए पाठक के मन में जो सामान्य जिज्ञासा होती है, चसका थोड़ा सा समाधान हो सकेगा।

आचार्य श्री का मार्ग-दर्शन और प्रेरणा मुक्ते सहज मुलम रही है, इसे में अपना जन्मिस्द सीमाग्य ही मानता हूँ। कृतज्ञता-जापन में उसकी अनुभृति को व्यक्त कर सक्—ऐसा मुक्ते नहीं लगता। इसमें प्रयुक्त अन्यों के उद्धरण आदि लिखने में मुनि श्री शुमकरण्जी और मुनि श्री श्रीचन्दजी का भी मुक्ते सहयोग मिला है। मुनि श्री शुनकरण्जी का तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। में केवल रफ कापी का अधिकारी हूँ, शेष सारा कार्य उनका है। इसके लिखने में मेरी सफलता का अर्थाश उन्ही का दाय है। जिन जिन पुस्तकों, पत्रों व लेखकों का सहयोग मिला है, उन सबका आमार मान लेता हूँ और मै चाहता हूँ कि प्रस्तुत प्रन्य जैन दर्शन के आलोक की पहली किरण वने और शेष सहस्र किरणों की प्रतीचा सद्दा पूर्ण हो।

स॰ २०१६, मिति वैशाख शुक्का त्रयोदसी श्री जैन श्वेताम्यर तेरापन्थी महासमा-मवन, कलकत्ता-१

---मुनि नथमल

#### प्रज्ञापना

जैन दर्शन जीवन शुद्धि का दर्शन है। राग-द्वेष आदि वाह्य शत्रु, जो आतमा को पराभूत करने के लिए दिन रात कमर कसे अड़े रहते हैं, से जूकने के लिए यह एक अमोघ अस्त्र है। जीवन-शुद्धि के पथ पर आगे वढने की आकाचा रखनेवाले पथिकों के लिए यह एक दिव्य पाथेय है। यही कारण है, जैन दर्शन जानने का अर्थ है—आतम मार्जन के विधि-क्रम की जानना, आतम चर्या की यथार्थ पद्धित को समकता।

जैन जगत् के महान् अधिनेता, ज्ञान और साधना के अप्रतिम धनी,
महामहिम आचार्य भी तुलसी के अन्तेवासी मुनि भी नथमलजी द्वारा लिखा
प्रस्तुत ग्रन्थ जैन दर्शन के मूलभूत तत्वो को अखन्त प्राञ्जल एव प्रभावक रूप मे
सुहमता के साथ निरूपित करनेवाली एक अद्मुत कृति है। यह जनवन्य
आचार्य भी तुलसी द्वारा रचित 'जैन सिद्धान्त दीपिका' और 'मिन्नु न्याय कर्णिका'
के सयुक्त अनुशीलन पर आधारित है।

मुनि श्री ने इसमें जैन दर्शन के प्रत्येक ग्रग का तलस्पर्शी विवेचन करते हुए श्रत्यन्त स्पष्ट एव बोधगम्य रूप में उसे प्रस्तुत किया है। 'जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व' निःसन्देह दार्शनिक जगत् के लिए मुनि श्री की एक अप्रतिम देन है।

श्री तेरापथ द्विशताब्दी समारोह के अभिनन्दन में इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन का दायित्व मोतीलाल वेंगानी चेरिटेवल ट्रस्ट, कलकत्ता ने स्वीकार किया, यह अत्यन्त प्रसन्तता का विषय है।

जैन धर्म एव दर्शन सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन, जनवन्य आचार्य श्री सुलसी द्वारा सम्प्रवर्तित ऋसुवत आन्दोलन के नैतिक जाग्रतिमृतक आदशों का प्रचार एव प्रसार ट्रस्ट के उद्देश्यों में से मुख्य हैं। प्रस्तुत अन्य के प्रजाशन द्वारा ट्रस्ट ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति का जो प्रशस्त कटम उठाया है, वह सर्वया अभिनन्दनीय है।

#### [ ਚ ]

लोक-जीवन में सद्जान के संचार, जन-जन में नैतिक अभ्युदय की प्रेरणां तथा जन-चेत्रा का उद्देश्य लिये जलने वाले इस ट्रस्ट के संस्थापन द्वारा समाज के उत्साही युवक श्री हनुमानमलजी वेंगानी ने समाज के साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के समज एक अनुकरणीय कदम रखा है। इसके लिए उन्हें सादर धन्यवाद है।

श्राध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान के अनुषम स्रोत इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन के प्रान्ध का उत्तरदायित्व ग्रहण कर आदर्श साहित्य संघ, जो सत्साहित्य के प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार का ध्येय लिये कार्य करता आ रहा है, अस्विषक प्रयन्नता अनुभव करता है।

'जेन-ररान के मीलिक तत्त्व' का यह पहला माग है, जिसमें जैन परम्परा के इतिरुत, जेन-दर्शन के ज्ञान एव प्रमाण भाग का यौक्तिक तथा हृदयग्राही रिनेचन है।

याशा है, पाठक इससे आत्म-दर्शन की स्फूर्ल प्रेरणा एव सुगम पथ प्राप्त वरंगे।

> जयचन्दलाल दफ्तरी व्यवस्थापक आदर्श साहित्य संघ

मस्त्रारग्रहर ( राजस्थान ) नामाद सुना ६, २०१७

#### मंगलाचरणम् ()

(9)

स्याद्वादिसन्धोर्नयनीरदाना— मादेरथानादिगतान्वयानाम् । श्रीवद्र्धमानस्य जिनस्य शस्या वाणीं वरेण्या वरदा स्मरामि ॥ (२)

परीक्षकाणा प्रवरो महात्मा, मिक्दिदिसुर्नयवर्त्म निर्ह्मम् । औत्पत्तिकों वुद्धिमुपाददानो, वैश्रद्यसिद्ध्ये मवताद् मतेमें ॥ (३)

चुमहता कृतिमान्य वराकृति, भवति नाम जमोत्रयकृती कृती । एकृतिनस्तुल्लीग्रायको हि ते, विद्यप्तारिक मां प्रयत्ने हिते ॥

# विषयानुक्रमणिका

# पहला खण्ड

| १ जैन सत्ऋत का प्राग् ऐतिहासिक काल  | 8             |
|-------------------------------------|---------------|
| २ ऐतिहासिक काल                      | 38            |
| ३ जैन-साहित्य                       | પ્રદ          |
| ४ जैन धर्म का समाज पर प्रमान        | 308           |
| ५ सप-व्यवस्था श्रीर चर्या           | १३५           |
| दूसरा खण्ड                          |               |
| ६ जान क्या है ?                     | १५१           |
| ७. मनोविज्ञान                       | \$ <b>=</b> E |
| तोसरा खण्ड                          |               |
| ८ पैन न्याय                         | २२१           |
| हः प्रमाण                           | २४१           |
| १०. मत्रस् ममाण                     | २६१           |
| ११ परोच प्रमाण                      | <i>७७५</i>    |
| १२ श्रागम प्रमाग                    | २६५           |
| _१३- स्वाहाद                        | 3 ? 3         |
| ्रं नपत्राव                         | <b>ર</b> પ્ર  |
| १५- निसेष                           | *05           |
| १६- छन्।                            | 308           |
| १७ कार्यकारमनाद                     | ४१५           |
| परिशिष्ट                            |               |
| <b>१ टिप्परियो</b>                  | Y <b>2</b> 3  |
| २॰ ीनागम-सूर                        | YEX           |
| उ वैनासम-पविभाग                     | YEN           |
| ५० हैन दार्रांनिय श्रीर दनवी सृतिनी | प्रृष         |
| ५. पारिमापित रान्द-सोय              | ધુરરૃ         |

0 0

# पहला खरड

# जैन संस्कृति का प्राग् ऐतिहासिक काल

सामृहिक परिवर्चन
कुलकर-व्यवस्था
विवाह-पद्धति
साद्य-समस्या का समाधान
अध्ययन और विकास
राज्य-तन्त्र और दण्डनीति
धर्मतीर्थ-प्रवर्चन
साम्राज्य-तिप्ता और युद्ध का प्रारम्भ
क्षमा
विनय
अनासक योग
शामण्य की और
ऋपभदेव के पश्चाव्
सीराज्य की आर्थात्मक चेतन।

### सामूहिक परिवर्तन

विश्व के कई भागों में काल की अपेन्ना से जो सार्मूहिंक परिवर्तन हीता है उसे 'क्रम-हासवाद' या 'क्रम-विकासवाद' कहा जाता है । ' केन्पोरें तर्तन से कभी उन्नति और कभी अवनित हुआ करती है। उस काल के सुख्यतया दो भाग होते हैं — अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी।

अवसर्पिणी में वर्षा, गन्य, रस, स्पर्थ, संहनन, संस्थान, आयुष्य, शरीर, सुख आदि पदार्थों की क्रमशः अवनति होती है।

उत्पर्पिया में उक्त पदार्थों की क्रमशः उन्नति होती है। पर वह अवनति और उन्नति समूहापेचा से है, व्यक्ति की अपेचा से नहीं।

अवसर्पिणी की चरम सीमा ही उत्सर्पिणी का प्रारम्म है और उत्सर्पिणी का अन्त अवसर्पिणी का जन्म है। क्रमशः यह काल-चक चलता रहता है। प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के छह-छह माग होते हैं:—

- (१) एकान्त-सुषमा
- (२) सुषमा
- (३) सुपम-दुःषमा
- ( ४ ) दुःषम-सुषमा
- (५) दुःषमा
- (६) दुःपम-दुःपमा

ये छह अनसर्पिणी के निभाग हैं। उत्सर्पिणी के छह निभाग इस ज्यति-कम से होते हैं:—

- (१) दुःपम-दुःपमा
- (२) दुःषमा
- (३) दुःपम-सुपमा
- ( Y ) सुपम-दुःपमा
- (५) सुपमा

1

(६) एकान्त-सुपमा

न्नाज इम अवसर्पिणी के पाचवें पर्य--- द्वापमा में जी रहे हैं । हमारे युग का जीवन-क्रम एकान्त-सुपमा से शुरू होता है। छस समय भूमि दिल्ध थी। वर्षा, गन्ध, रस और स्पर्श अलन्त मनोश थे। मिटी का मिठास आज की चीनी से अनन्त-गुणा अधिक था। कर्म-सूमि थी किन्तु अमी कर्म-युग का प्रवर्तन नहीं हुआ था। पदार्थ अति क्लिक थे, इसलिए उस जमाने के लोग तीन दिन से थोडी-सी वनस्पति खाते और तृप्त हो जाते । खाद्य पदार्थ अप्राकृतिक नही थे। विकार बहुत कम थे, इसलिए उनका जीवन-काल बहुत लम्बा होता था। वे तीन पल्य तक जीते थे। अकाल मृत्यु कमी नही होती थी। वातावरण की असल्त अनुकूलताथी। उनका शरीर तीन कोस केंचा होताथा। वे समाव से शान्त और सन्तुष्ट होते थे। यह चार कोड़ सागर का एकान्त मुखमय काल-विमाग वीत गया। तीन कोड़ाकोड़ सागर का दूसरा मुखमय भाग शुरू हुआ । इसमें मोजन दो दिन से होने लगा। जीवन-काल दो पल्प का हो गया और शरीर की ऊँचाई दो कोस की रह गई। इनकी कमी का कारण था भूमि और पदायाँ की क्रिश्वता की कमी । काल और आगे बढ़ा । वीसरे सुख-दुखमय काल-विमाग में और कमी आ गई। एक दिन से मोजन होने लगा। जीवन का काल-मान एक पल्य ही गया और शरीर की ठॅन्चाई एक कोल की हो गई। इस युग की काल-मर्यादा थी एक कोडाकोड़ सागर। इसके अन्तिम चरण में पदायों की खिल्लता में बहुत कभी हुई । सहज नियमन ट्टने लगे, तव कृत्रिम व्यवस्था आई और इसी दौरान में कुलकर-व्यवस्था को जन्म मिला।

यह कर्म-युग के शैशव-काल की कहानी है। समाज सगटन ऋमी हुआ नहीं था। बैगिलिक व्यवस्था चल रही थी, एक जोड़ा ही सब कुछ होता था। न इल या, न वर्ग और न जाित। समाज और राज्य की वात वहुत दूर थी। जन-संख्या कम थी। माता-पिता की मौत से दो या तीन मास पहले एक सुगळ जन्म लेता, वही दम्पति होता। विवाह-सस्था का सदय नहीं हुआ था। जीवन की आनश्यक्ताए बहुत सीमित थीं। न खेती होती थी, न कपड़ा बनता था गारित मकान बनते थे, उनके मोजन, वस्त्र और निवास के साधन कस्य- इसे थे, श्रामर और आपीर आपीर क्यां स्मान स्थान हमें

नहीं जानता था। न कोई वाहन था और न कोई यात्री। गाव वसे नहीं थे। न कोई खामी था और न कोई सेवक। शासक और शासित मी नहीं थे। न कोई शोषक था और न कोई शोषित। पित-पत्नी या जन्य-जनक के सिवा सम्बन्ध जैसी कोई वस्तु ही नहीं थी।

धर्म और उसके प्रचारक भी नहीं थे, उस समय के लोग सहज धर्म के अधिकारी और शान्त-खमान वाले थे। चुगली, निन्दा, आरोप जैसे मनोभाव जन्मे ही नहीं थे। हीनता और उत्कर्ष की भावनाए भी उसल नहीं हुई थीं। लड़ने कगड़ने की मानसिक अन्यियोँ भी नहीं बनी थीं। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों से अनजान थे।

ऋबस्त्रचर्य सीमित या, मारकाट और हला नहीं होती थी। न संग्रह था, न चोरी और न असला। वे सदा सहज आनन्द और शान्ति में लीन रहते थे।

काल-चक्र का पहला भाग ( अर ) बीता । दूसरा और तीसरा भी लगभग बीत गया।

सहज समृद्धि का क्रमिक हात होने लगा। भूमि का रस चीनी से अनन्त-गुणा मीठा था, वह कम होने लगा। उसके वर्ण, गन्ध और स्पर्श की श्रेष्ठता भी कम हुई।

युगल मनुष्यों के शरीर का परिमाण भी घटना गया। तीन, दो और एक दिन के बाद भोजन करने की परम्परा भी हूटने लगी। कल्प-वृद्धों की शक्ति भी चीण हो चली।

यह यौगलिक व्यवस्था के अन्तिम दिनो की कहानी है।

#### कुलकर-व्यवस्था

असख्य वर्षों के वाद नए युग का आरस्म हुआ । योगलिक व्यवस्था घीरे-घीरे ट्टने लगी । दूसरी कोई व्यवस्था अभी जन्म नहीं पाई । संक्रान्ति-काल चल रहा था । एक ओर आवश्यकता-पूर्ति के साधन कम हुए तो दूसरी ओग जन-संख्या और जीवन की आवश्यकताएं कुछ वहीं । इस स्थिति मे आपमी संघर्ष और लूट-खसोट होने लगी । परिस्थिति की निवशता ने चना, जान्ति, सीम्य ऋादि सहज गुखी में परिवर्तन ला दिया | ऋषराधी मनोवृत्ति का बीज श्रंकुरित होने लगा ।

स्रपराध और अन्यवस्था ने उन्हें एक नई स्यवस्था के निर्माण की प्रेरणा दी। उसके फलस्वस्य 'कुल' ज्ववस्था का विकास हुआ। जोग 'कुल' के रूप में संगठित होकर रहने लगे। उन कुलों का एक मुरिया होता, वह उत्तकर कहलाता। उसे दण्ड देने का अधिकार होता। वह उन कुलों की ज्यवस्था करता, उनकी मुनियाओं का ज्यान रखता और लूट-खसीट पर नियन्त्रण रखता—यह शासन-जन का ही आदि रूप था। सात था चौदह कुलकर आए। उनके शासन-काल में तीन नीतियों का प्रवर्तन हुआ। सबसे पहले 'हाकार' नीति का प्रयोग चला। उसके असफल होने पर 'धिकार' नीति कली।

चस युग के मनुष्य ऋति मात्र ऋतु, मर्यादा-प्रिय ऋरि स्वय शासित थे । स्वेद-प्रदर्शन, निषेष और तिरस्कार—ये मृत्यु-दण्ड से ऋषिक होते।

मनुष्य प्रकृति से पूरा भला ही नहीं होता और पूरा बुरा ही नहीं होता । चसमें मलाई और बुराई दोनों के बीज होते हैं। परिस्थित का योग पा वे अक़्तित हो उठते हैं। देश, काल, पुरुषार्थ, कर्म और नियति की सह-स्थिति का नाम है परिस्थिति। वह व्यक्ति की स्वमाव यत वृत्तियों की उत्तेजना का हेतु बनती है। उससे प्रमानित व्यक्ति बुरा या भला बन जाता है।

जीवन की आवश्यकताए कम थी, उसके निर्वाह के साथन मुलम थे। इस समय मनुष्य की सम्म करने और दूसरी द्वारा ऋधिकृत वस्तु की हड्डपने की वात नहीं स्की। इनके बीज उसमें थे, पर उन्हें आंकुरित होने का अवसर नहीं भिला।

ज्यों ही जीवन की थोड़ी आवश्यकताए वहीं, उसके निवाह के साधन कुछ तुर्लम हुए कि लोगों में उन्ह और अपहरण की मावना उमर आहें। जब तक लोग स्वय शासित थें, तब तक वाहर का शासन नहीं था। ज्यों ज्यों स्वगत-शासन इट्टा गया, खीं-त्यों वाहरी शासन बट्टा गया—यह कार्ब-कारणवाद और एक के चले जाने पर दूसरे के विकसित होने की कहानी है।

### विवाह-पद्धति

नाभि अन्तिम कुलकर थे | उनकी पत्नी का नाम था—'मस्देवा' | उनके पुत्र का जन्म हुआ | उनका नाम रखा गया 'उसम' या 'ऋषम' | इनका शैशव बदलते हुए युग का प्रतीक था | युगल के एक सायजन्म लेने और मरने की सहज-उपवस्था भी शिथिल हो गई | उन्हीं दिनो एक युगल जन्मा, थोड़े समय वाद पुरुप चल बसा | स्त्री अकेली रह गई | इधर ऋषम युवा हो गए | उनने परम्परा के अतिरिक्त उस कन्या को स्वयं ब्याहा—यहीं से विवाह-पद्धति का उदय हुआ | इसके वाद लोग अपनी सहोदरी के सिवा भी दूसरी कन्याओं से विवाह करने लगे |

समय ने करवट ली । आवश्यकता-पूर्ति के साधन सुलम नहीं रहे। योगिलकों में क्रोध, अमिमान, माया और लोम वढ़ने लगे। हाकार, माकार और धिकार-नीतियों का उल्लंबन होने लगा। समर्थ शासक की माग हुई।

कुलकर व्यवस्था का अन्त हुआ । ऋपम पहले राजा वने । उन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाया । गाँवों और नगरों का निर्माण हुआ । जोग अरण्य-वास से हट मवन-वासी बन गए । ऋषम की क्रान्तिकारी और जन्म-जात प्रतिमा से लोग नए युग के निर्माण की ओर चल पड़े ।

ऋपभदेव ने उम्र, भोग, राजन्य और चृत्रिय—ये चार वर्ग स्थापित किए। आरच्चक वर्ग 'उम्र' कहलाया। मत्री आदि शासन को चलाने वाले 'भोग', राजा के समस्थिति के लोग 'राजन्य' और शेष 'चृत्रिय' कहलाए।

#### खादा-समस्या का समाधान

कुलकर युग में लोगों की मोजन-सामग्री थी—कन्द, मूल, पत्र, पुष्प और फल । वढ़ती हुई जन-सख्या के लिए कन्द आदि पर्याप्त नहीं रहे और वन-सासी लोग गह-सासी होने लगे | तब अनाज खाना सीखा | वे पकाना नहीं जानते थे और न सनके पास पकाने का कोई साधन था | वे कथा अनाज खाते थे | समय वदला | कथा अनाज हुष्पाच्य हो गया | लोग ऋपमदेव के पास पहुँचे और अपनी समस्या का उनसे समाधान मागा | ऋपमदेव ने अनाज को हायों से पिसकर खाने की सलाह दी | लोगो ने वैसा ही किया | कुछ

समय बाद वह विधि मी अवफल होने लगी। अध्यमदेव अधिन की वात जानते थे। किन्त वह काल एकान्त किन्न था। वैसे काल में अधिन उत्पन्न हो नहीं सकती। एकान्त किन्न और एकान्त रुख्य-दौनो काल अधिन की उत्पत्ति के योग्य नहीं होते। समय के चरण आगो बढ़े। काल किन्ध-रुख्य बना तव हुखों की टक्कर से अधिन उत्पन्न हुई, वह फैली। बन जलने लगे। लोगों ने उस अपूर्व वस्तु को देखा और उसकी स्वना अध्यमदेव को दी। उनने पात्र-निर्माण और पाक्र-विद्या सिखाई। खाद्य-समस्या का समाधान हो गया। अध्यग्न और विकास

राजा ऋषभदेव ने ऋषने ख्येष्ठ पुत्र मरत को ७२ कलाएं सिखाई । वाहुवली को प्राणी की लहाण-विद्या का उपदेश दिया । वही पुत्री ब्राह्मी को १८ लिपियों ऋो सुन्दरी को गणित का ऋब्ययन कराया । धनुवेंद, ऋषे-शास्त्र, चिकित्सा, कीटा-विधि ब्रादि ऋगिद का प्रवर्तन कर लोगों को सुन्यवस्थित और सुसस्कृत यना दिया ।

अप्रि की उराप्ति ने विकास का खोत खोल दिया। पात्र, औजार, वस्त्र, चिन आदि-आदि शिल्प का जन्म हुन्ना। अन्त-पाक के लिए पात्र-निर्माण आदि के लिए औजार आवश्यक थे, दमलिए लोहकार शिल्प का आरम्म हुन्ना। वस्त्र-वृत्ती की कमी ने वस्त्र-शिल्प और एहाकार कल्प वृत्ती की कमी ने यह-शिल्प की जन्म दिया।

नप्त, फेरा आदि काटने के लिए नापित-शिल्प (चीर-कर्म) का प्रधर्तन हुआ। इन पाची शिल्सों का प्रवर्तन अभि की उत्पत्ति के बाद हुआ।

कृषिकार, ब्यापारी और रक्षक-वर्ग भी अक्रिकी उत्पत्ति के बाद बने। क्ष्म पा मक्दा है—अति ने कृषि के उपकरण, आयात-निर्यात के साधन र्यार राज गान्नी को पत्म दे मानव के माग्य को बदल दिया?।

पदार्थ गढे, तत्र पनिश्व में ममता वटी, काह होने लगा | कोटुम्बिक मगा भी गढ़ा | लोनेपणा श्रीन बनेपणा के मान जाग बढे | पाउपता और दण्डनीति

इन्टर प्रान्या में तीन दरद-नीतिया श्रचलित हुई। यहले कुलकर

विमलवाहन के समय में 'हाकार' नीति का प्रयोग हुआ। उस समय के मनुष्य स्वय अनुशासित और लजाशील थे। "हा ! त्ने यह क्या किया," ऐमा कहना गुक्तर दण्ड था।

दूसरे कुलकर चत्तुष्मान् के समय भी यही नीति चली।

तीसरे और चौथे—यशासी और अभिचन्द्र कुलकर के समय में छोटे अपराध के लिए 'हाकार' और बड़े अपराध के लिए 'माकार' (मत करो ) नीति का प्रयोग किया गया।

पांचनें, छठे और सातनें — प्रश्नेणि, मरुदेव और नामि कुलकर के समय में 'धिकार' नीति और चली । छोटे अपराध के लिए 'हाकार,' मध्यम ऋपराध के लिए 'माकार' और बड़े अपराध के लिए 'धिकार' नीति का प्रयोग किया गया।

अभी नाभि का नेतृत्व चल ही रहा था। युगलो को जो करुम हों से प्रकृति-सिद्ध भोजन मिलता था, वह अपर्याप्त हो गया। जो युगल शान्त और प्रसन्न थे, उनमें कोघ का उदय होने लगा। आपस में लड़ने-कमड़ने लगे। 'धिकार' नीति का उल्लघन होने लगा। जिन युगलो ने कोघ, लड़ाई जैसी स्थितिया न कभी देखी और न कभी सुनी—ने इन स्थितियो से घनड़ा गए। वे मिले और ऋषभकुमार के पास पहुँचे और मर्यादा के उल्लघन से उत्पन्न स्थिति का निवेदन किया। ऋषभ ने कहा—"इस स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए राजा की आवश्यकता है।"

राजा कौन होता है १-- युगलों ने पूछा।

ऋषम ने राजा का कार्य समकाया । शक्ति के केन्द्रीकरण की कल्पना उन्हें दी । युगलो ने कहा— "हम मे आप सर्वाधिक समर्थ हैं। आप ही हमारे राजा वर्ने।"

ऋपमकुमार बोले— "आप मेरे पिता नामि के पान जाइये, उनने राजा की याचना कीजिए । वे आपको राजा देंगे।" वे चले, नामि को मारी स्थिति से परिचित कराया। नामि ने ऋपम को उनका राजा घोषित किया। वे प्रसन्न हो लौट गए"।

ऋषम का राज्याभिदेक हुआ। छन्होने राज्य-छंचालन के लिए नगर

वसाया । वह बहुत निशाल था और उसका निर्माण देवों ने किया था। उसका नाम रखा विनीता—अयोध्या । भृषम राजा वने । अेष जनता प्रणा वन गई। वे प्रजा का अपनी सन्तान की मौंति पालन करने लगे।

त्रप्राधु लोगो पर शासन श्रीर साधु लोगों की सुरत्ता के लिए उन्टीने ग्रंपना मन्त्रि-मण्डल वनाया।

चोरी, लूट-खसोट न हो, नागरिक जीवन व्यवस्थित रहे—इसके लिए छन्होंने ब्रारचक दल स्थापित किया।

राज्य की शक्ति को कोई चुनौती न दे सके, इसलिए छन्होंने चतुरग सेना और सेनापितयों की न्यवस्था की ।

साम, दाम, भेद और दण्ड-नीति का प्रवर्त्तन किया"।

परिमाण--थोडे समय के लिए नजरबन्द करना--क्रीधपूर्ण शब्दों में अपराधी को "यहाँ बैठ जाओ" का आवेश देना।

चारक—कैद में डालना। छविच्छेद—हाथ-पैर स्त्रादि काटना ।

---

ये चार दण्ड भरत के समय में चले । इसरी मान्यता के अनुसार इनमें से पहले दो ऋषम के समय में चले और अन्तिम दो भरत के समय ।

श्रावश्यक निर्युक्ति (गाथा २१७, २१८) के अनुसार बन्ध—( वेडी का प्रयोग ) श्रीर घात—( डडे का प्रयोग ) श्र्यम के राज्य में प्रवृत्त हुए तथा प्रत्यु-दण्ड भरत के राज्य में चला।

श्रीषष को ज्याषि का प्रतिकार माना जाता है—चैसे दण्ड श्रपराध का प्रतिकार माना जाने लगा "शे । इन नीतियो में राज्यतन्त्र जमने लगा श्रीर श्रिषकारी चार मागो में बट गए। श्रारच्चकन्वर्ग के सदस्य 'छम', मन्त्रि-परिपद् के सदस्य 'मोग', परामर्शदात्री समिति के सदस्य या प्रान्तीय प्रतिनिधि 'राजन्य' और शेष कर्मचारी 'चित्रिय' कहलाए १९।

ऋपम ने अपने च्येष्ठ पुत्र मरत की अपना चत्तराधिकारी चुना। यह क्रम राज्यतन्त्र का श्रंग वन गया। यह युगों तक निकसित होता रहा।

#### धर्म-तीर्थ-प्रवर्तन

कर्त्तव्य बुद्धि से लोक व्यवस्था का प्रवर्तन कर ऋषमदेव राज्य करने लगे। बहुत लम्बे समय तक वे राजा रहे। जीवन के ऋन्तिम भाग में राज्य खाग कर वे सुनि वने। मोच्च-धर्म का प्रवर्तन हुआ। यौगलिक काल में चमा, सन्तोष आदि सहज धर्म ही था। हजार वर्ष की साधना के बाद मगवान् ऋषमदेव को कैवल्य-लाम हुआ। साधु-साध्वी आवक-आविका—इन चार तीयों की स्थापना की। सुनि-धर्म के पाच महावत और ग्रहस्थ-धर्म के बारह वतों का सपदेश दिया। साधु-साध्वयों का संघ बना, आवक-आविकाप् मी बनी।

# साम्राज्य-तिप्सा और युद्ध का प्रारम्भ

भगवान ऋषभदेन कर्म-युग के पहले राजा थे। अपने सौ पुत्रों को अलग-अलग राज्यों का भार सौप वे मुनि वन गए। सबसे बढ़ा पुत्र भरत था। वह चक्रवर्ती सम्राट् वनना चाहता था। उसने अपने ६९ भाइयो की अपने अधीन करना चाहा। सबके पास दूत मेजे। ६८ माई मिले। आपस में परामर्श कर मगवान ऋपमदेव के पास पहुंचे। सारी स्थिति मगवान के सामने रखी। द्विविधा की भाषा में पृष्ठा--भगवन् । क्या करें १ वड़े माई से लड़ना नहीं चाहते और अपनी खतन्त्रता को खोना भी नहीं चाहते भाई भरत ललचा गया है। आपके दिये हए राज्यों को वह वापिस लेना चाहता है। हम उससे लहें तो भात-युद्ध की गलत परम्परा पह जाएगी। बिना लड़े राज्य सीप दें तो साम्राज्य का रोग वढ जाएगा। परम पिता। इस द्विविधा से चवारिए। भगवान ने कहा-पुत्री। तुमने ठीक सोचा। खड़ना भी बुरा है श्रीर क्लीन वनना भी बुरा है। राज्य दो परों वाला पन्नी है। उसका मजबूत । पर युद्ध है। असकी उडान में पहले वेग होता है अन्त में थकान। वेग में से चिनगारियाँ उछलती हैं। उडाने वाले लोग उनसे जल जाते हैं। उडने वाला चलता-चलता थक जाता है। शेष रहती है निराशा श्रीर अनुताप। पुत्रों! तुम्हारी समक सही है। युद्ध बुरा है-निजेता के लिए भी और पराजित के लिए भी। पराजित अपनी सत्ता को गवा कर पछताता है और विजेता ·कुछ नही पा कर पछवावा है। प्रतिशोध की दिवा जलाने वाला उसमें

स्वय न जले — यह कभी नहीं होता। राज्य रूपी पत्ती का दूसरा पर दुर्वल है। वह है कायरता। मैं तुम्हें कायर बनने की सलाह भी कैसे दे सकता हूँ? पुत्रों। मैं तुम्हें ऐसा राज्य देना चाहता हूँ, जिसके साथ लडाई ऋीर कायरता की कडियों जुडी हुई नहीं हैं।

भगवान् की आश्वासन भरी वाणी सुन वे खारे के सारे खुशी से क्षूम उठे।
आशा-भरी दृष्टि से एक टक मगवान् की ओर देखने लगे। मगवान् की भावना
की वे नहीं पकड सके। भौतिक जगत् की सत्ता और अधिकारों से परे कोई
राज्य हो सकता है—यह उनकी कल्पना मे नहीं समाया। उनकी किसी
निचित्र भू-खण्ड को पाने की लालमा तीन हो उठी। भगवान् इसीजिए तो
भगवान् ये कि उनके पास कुछ भी नहीं था। उत्सर्ग की चरम रेखा पर पहुँचने
वाले ही भगवान् अनते हैं। सग्रह के चरम विन्दु पर पहुँच कोई मगवान् बना
हो—ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है।

भगवान् ने कहा-स्थम का ज्ञेत्र निर्वाध राज्य है। इसे लो। न तुम्हें कोई अधीन करने आयेगा और न वहाँ शुद्ध और कायरता का प्रसग है।

पुत्रों ने देखा पिता उन्हें राज्य त्यागने की सलाह वे रहे हैं। पूर्व कल्पना पर पटाद्मेप हो गया। अकल्पित चित्र सामने आया। आखिर वे भी भगवान के मार्ग-दर्शन का सम्मान किया। राज्य को लाग स्वराच्य की ओर चल पडे। इस राज्य की अपनी विशेषताएँ हैं। इसे पाने वाला सब कुछ पा जाता है। राज्य की मोहकता तब तक रहती है, जब तक व्यक्ति स्व-राज्य की सीमा मे नहीं चला आता। एक सपम के बिना प्रांत मब कुछ पाना चाहता है। सबम के आने पर कुछ भी पाए विना सब कुछ पाने की कामना नष्ट हो जाती है।

लाग शित्याली अल है। इसका कोई प्रतिद्वन्दी नहीं है। भरत का प्राकामक दिल पमील गया। वह दीडा-दीडा आया। अपनी भूल पर पछतावा हुआ। भादयों ते लगा मागी। स्वतन्त्रता पूर्वक अपना-अपना राज्य सम्हालने को पहा। रिन्तु वे अब राज्य-लोभी सम्राट् मरत के भाई नहीं रहे थे। वे स्वरिद्यन, जना के भाई बन चुके थे। भगत का आलु प्रेम अब उन्हें नहीं रूपना गरा। ये उत्तरी लालची आँखों को देख चुके थे। इसलिए उसकी गीली आँखो का छन एर कोई अधर नहीं हुआ। मरत हाथ मलते हुए घर लौट गया।

साम्राज्यवाद एक मानसिक प्यास है। वह जमरने के बाद सहसा नहीं बुक्तनी। भरत ने एक-एक कर सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। बाहुबिल को जसने नहीं बुआ। अद्धानवें माइयों के राज्य-त्याग को वह अब भी नहीं भूला था। अन्तर्द्रन्द जलता रहा। एक छत्र राज्य का सपना पूरा नहीं हुआ। असंयम का जगत् ही ऐसा है, जहाँ सब कुछ पाने पर भी व्यक्ति को अकिञ्चनता की अनुभूति होने लगती है।

#### क्षमा

दूत के मृद्द से भरत का सन्देश सुन वाहुविल की भृकुटि तन गई। दवा दुक्ता रोष जमर आया। कापते ओठों से कहा—दृत । भरत अव भी भूला है ! अपने अद्धानवें सगे भाइयो का राज्य हड़प कर भी तृत नहीं बना। हाय! यह कैती हीन मनोदशा है। साम्राज्यवादी के लिए निषेष जैसा कुछ होता ही नहीं। मेरा बाहु-चल किससे कम है ! क्या में दूसरे राज्यों को नहीं हड़प सकता ! किन्तु यह मानवता का अपमान व शक्ति का दुक्पयोग और व्यवस्था का मग है। में ऐसा कार्य नहीं कर सकता। व्यवस्था के प्रवर्तक हमारे पिता हैं। उनके पुत्रों को उसे तोड़ने में लब्जा का अनुमव होना चाहिए। शक्ति का प्रधान्य पशु-जगत् का चिह्न है। मानव-जगत् में विवेक का प्रधान्य होना चाहिए। शक्ति का प्रधान्य पशु-जगत् का सिद्धान्त पनपा तो वश्रों और वृद्धों का क्या बनेगा ! युवक उन्हें चट कर जाएगे। रोगी, दुर्वल और अपग के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं रहेगा। फिर तो यह सारा विश्व रोद्ध वन जाएगा। क्रूता के साथी हैं, ज्ञाला-स्कुलिंग, ताप और खर्वनाश। क्या मेरा माई अभी-अभी समूचे जगत् को सर्वनाश की ओर ढकेलना चाहता है ! आक्रमण एक उन्माद है। आक्रान्ता उससे वेमान हो दूसरो पर टूट पड़ता है।

भरत ने ऐसा ही किया । मैं उसे चुप्पी साथे देखता रहा । अब उस उन्माद के रोगी का शिकार मैं हूँ । हिंसा से हिंदा की आग नहीं बुक्तवी—यह मैं जानता हूँ । आक्रमण को मैं अभिशाप मानता हूँ । किन्तु आक्रमणकारी को सहूँ—यह मेरी तितिका से परे हैं । तितिका मनुष्य के उदास चरिष्ठ की विशेषता है। किन्तु उसकी भी एक सीमा है। मैंने उसे निभाया है। वोडने वाला समकता ही नहीं तो आखिर जोडने वाला कव तक जोडे ?

भरत की विशाल सेना 'वहली' की सीमा पर पहेंच गई। इधर बाह्विल अपनी छोटी सी सेना सजा आक्रमण को विफल करने आगया। भाई-भाई के बीच युद्ध छिड गया। स्वामिमान और स्वदेश-रक्ता की मावना से भरी हुई बाहुविल की छोटी सी सेना ने सम्राट् की विशाल सेना की भागने के लिए विवश कर दिया। सम्राट के सेनानी ने फिर पूरी तैयारी के साथ त्राक्रमण किया। दुवारा भी मुह की खानी पड़ी। लम्बे समय तक आक्रमण श्रीर बचान की लडाइया होती रही। आखिर दोनों माई सामने आ खड़े हुए। वादातम्य ऋाँखो पर छा गया। सकोच के घेरे में दोनों ने ऋपने श्रापको छिपाना चाहा, किन्तु दोनो विवश थे। एक के सामने साम्राज्य के सम्मान का प्रश्न था, दूसरे के सामने स्वाभिमान का । विनय अोर वात्सल्य की मर्यादा को जानते हुए भी रण-सूमि में उतर आये। दृष्टि-युद्ध, मुष्टि-युद्ध स्रादि पाच प्रकार के युद्ध निर्णीत हुए। उन सन मे सम्राट् पराजित हुन्ना। विजयी हुआ वाहुविल । मरत को छोटे माई से पराजित होना बहुत चुमा । वह आवेग को रोक न सका। मर्यादा को तोड़ वाहुविल पर चक का प्रयोग कर डाला। इस अप्रसाशित घटना से वाहबिल का खून सबल गया। प्रेम का स्रोत एक साथ ही सूख गया। वचाव को भावना से विहीन हाथ छठा तो नारे सन्न रह गए। भूमि श्रीर आकाश बाहुविल की विरुदाविलयों से गूज उठे। भरत अन्ने अविचारित प्रयोग से लब्बित हो सिर फुकाए खड़ा रहा। मारे लोग भरत की भूल को मुला देने की प्रार्थना में लग गए।

एक साथ लाखी कण्ठों से एक ही खर गूजा—"महान् पिता के पुत्र भी
महान् होते हैं। सम्राट् ने अनुचित किया पर छोटे माई के हाथ से बड़े माई की
हरवा और अधिक अनुचित कार्य होगा १ महान् ही चामा कर सकता है।
छामा करने बाला कमी छोटा नहीं होता। महान् पिता के महान् पुत्र। हमे
छामा कीनित्, हमारे सम्राट् को स्त्रमा कीलिए।" इन लाखों कण्ठी की
दिनम्न सान्तरियों ने बाहुबिल के भीर्य को मार्गान्तरिस कर दिया।
बाहुबिन ने अपने आपको मम्हाला। महान् पिता की समृति ने बेग का

शमन किया। चडा हुन्त्रा हाथ निफल नहीं लौटता। चसका प्रहार भरत पर नहीं हुन्त्रा। वह ऋपने सिर पर लगा। सिर के वाल चखाड़ फैंके ऋौर ऋपने पिता के पथ की ऋोर चल पडा।

#### विनय

बाहुवित के पैर आगे नहीं बढ़े । वे पिता की शरण में चले गए पर उनके पास नहीं गए । अहकार अब भी बच रहा था । पूर्व दीचित छोटे भाइयों को नमस्कार करने की बात याद आते ही उनके पैर कक गए । वे एक वर्ष तक व्यान-चुद्रा में खड़े रहे । विजय और पराजय की रेखाएं अनिगनत होती हैं । असतीप पर विजय पाने वाले बाहुवित्त अह से पराजित हो गए । उनका त्याग और सुमा अन्हें आत्म-दर्शन की ओर ले गए । उनके अह ने उन्हें पीछे दकेल दिया । बहुत लम्बी ध्यान-मुद्रा के उपरात भी वे आगे नहीं बढ़ सके ।

"ये पेर स्तव्य क्यो हो रहे हैं ? सरिता का प्रवाह कक क्यो रहा है ? इन चहानों को पार किए विना साध्य पूरा होगा ?" ये शब्द वाहुविल के कानों को बाँध हृदय को पार कर गए। वाहुविल ने आँखें खोली। वेखा, ब्रासी और सुन्दरी तामने खड़ी हैं। वहिनों की विनम्र-मुद्रा को देख उनकी आँखें कुक गई। अवस्था से छोंटे-थड़े की मान्यता एक व्यवहार है। वह सावंभीम सत्य नहीं है। ये मेरे पैर गणित के छोटे से प्रश्न में उत्तक्त गए। छोटे माइयों को में नमस्कार कैसे करूँ—इस तुन्छ चिन्तन में मेरा महान् साध्य विलीन हो गया। अवस्था लोकिक मानदण्ड है। लोकोचर जगत् में छुटपन और वड़प्पन के मानदण्ड वदल जाते हैं। वे भाई मुक्तसे छोटे नहीं हैं। उनका चारित्र विशाल है। मेरे अह ने मुक्त और छोटा वना दिया। अत्र मुक्त अविलम्ब भगवान के पास चलना चाहिए।

पैर छठे कि बन्धन टूट पड़े। नम्रता के छत्कर्प में समता का प्रवाह वह चला। वे केवली वन गए। सत्य का साचात् ही नहीं हुआ, वे स्वय सत्य वन गए। शिव अब छनका साध्य नहीं रहा, वे स्वय शिव वन गए। आनन्द अब छनके लिए प्राप्य नहीं रहा, वे स्वयं आनन्द वन गए।

#### अनासक्त योग

भरत श्रव असहाय जैसा हो गया । भाई जैसा शब्द उसके लिए श्रर्य-वान् नहीं रहा । वह सम्राट् वना रहा किन्तु उसका हृदय श्रव साम्राज्य-वादी नहीं रहा । पदार्थ मिलते रहे पर श्रासिक नहीं रही । वह उदासीन भाव से राज्य-सचालन करने लगा ।

मगवान् अयोध्या आये। प्रवचन हुआ। एक प्रश्न के उत्तर में मगवान् ने कहा—"भरत मोच-गामी है।" एक सदस्य भगवान् पर विगड़ गया और उन पर पुत्र के पच्चात का आरोप क्षणाया। भरत ने उसे फाधी की उजा दे दी। वह घवडा गया। भरत के पैरों मे गिर पड़ा और अपराध के लिए चुमा मागी। भरत ने कहा—तैल भरा कटोरा लिए खारे नगर में घूम आओ। तैल की एक बूँद नीचे न डालो तो दुम खूट सकते हो। इतरा कोई विकल्प नहीं है।

श्रमियुक्त ने वैसा ही किया। बड़ी सावधानी से नगर में धूम आया श्रीर सम्राट्के सामने प्रस्तुत हुआ।

सम्राट्ने पूछा—नगर में घूम आप १ जी, हाँ। अभियुक्त ने सफलता के भाव से कहा।

सम्राट्—नगर मे कुछ देखा तुमने १

ग्रमियुक्त-नहीं, सम्राट् ! कुछ, भी नहीं देखा ।

सम्राट्—कई नाटक देखे होंने १

अभियुक्त-जी, नहीं । मौत के चिवाय कुछ मी नहीं देखा ।

सम्राट्—कुछ गीत तो सुने होते !

श्रमियुक - सम्राट् की साची से कहता हूँ, मौत की गुनगुनाहट के सिवा कुछ मी नहीं सुना।

सम्राट्-मीत का इतना डर १

श्रमियुक्त -- सम्राट् इसे क्या जाने १ यह मृत्यु-दश्ड पाने वाला ही समक्त मक्ता है।

सञ्जार्—क्या सञ्जार् अमर रहेगा १ कमी नहीं । मौत के सुंह से कोई नहीं बच मक्ता, तुन एक जीवन की मौत से डर गए । न तुमने नाटक देखे श्रीर न गीत सुने । मैं मौत की लम्बी परम्परा से परिचित हूँ । यह साम्राज्य सुक्ते नहीं लुमा सकता।

सम्राट् की करुणापूर्ण आँखों ने अभियुक्त को अभय बना दिया। मृत्यु-दंड उसके लिए फेवल शिक्षा-प्रद था। सम्राट् की अभरत्व-निष्ठा ने उसे भौत से सदा के लिए उबार लिया।

# श्रामण्य की ओर

सम्राट् भरत नहाने को थे। स्नान-घर में गए, अगूठी खोली। श्रंगुली की शोभा घट गई। फिर उसे पहना, शोभा वढ गई। पर पदार्थ से शोभा बढ़ती है, यह सौन्दर्थ कृत्रिम है—इस चिन्तन में लगे श्रीर लगे सहल सौन्दर्थ को दूँदने। भावना का प्रवाह आगे बढ़ा। कर्म-मल को घो डाला। घणों में ही मुनि बने, वीठराग बने श्रीर केवली बने। भावना की श्रुद्धि ने व्यवहार की सीमा तोड़ दी। न वेच बदला, न राज-प्रासाद से बाहर निकले, किन्तु इनका आन्तरिक संयम इनसे बाहर निकल गया और वे पिता के पथ पर चल पड़े।

#### ऋषभदेव के पश्चात्

## सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना

नौद्ध साहित्य का जन्म-काल महारमा बुद्ध के पहले का नहीं है। जैन साहित्य का विशास भाग भगवान् महावीर के पूर्व का नहीं है। पर घोड़ा भाग भगवान् पार्श्व की परम्परा का भी स्वीमें मिश्रित है, यह बहुत समव है। भगवान् श्रारहर्कोम की परम्परा का साहित्य स्पक्तव्य नहीं है। वेदों का अस्तित्व ५ इजार वर्ष प्राचीन माना जाता है। उपलब्ध-माहित्य श्रीकृत्य के युग का उत्तरवर्ती है। इस साहित्यिक उपलब्धि द्वारा कृषा युग तक का एक रेखा चित्र खीचा जा सकता है। उससे पूर्व की स्थिति उत्तर श्रतीत में चली जाती है।

ह्यान्दीग्य उपनिषद् के अनुसार श्रीकृष्ण के आध्यात्मिक गुरु घोर आगि-रम आृपि वे १२ ।

जेन आगमों के अनुनार श्रीकृष्ण के आध्यारिमक गुढ़ वाईसवें तीर्यिकर अनिम्होंने में भे । घोर आगिरस ने श्रीकृष्ण को जो धारणा का उपदेश दिया है, वह विचार जैन-परम्परा से मिन्न नहीं है। त् श्रीचित-श्रुद्धव है, श्रूच्युत अविनाशी है श्रीर प्राण-संशित-- श्रीतसुहमप्राण है। इस त्रवी को सुन कर श्रीकृष्ण श्रूच्य विद्याओं के प्रति कृष्णा-हीन हो गए भा। वेदो में आत्मा की स्थिर मान्यता का प्रतिपादन नहीं है। जैन दर्शन आत्मवाद की मिति पर मित्र पर से अशिस्त है । धमव है अरिष्टनेमि ही वैदिक साहित्य में आगिरस के मा में अलिएत हुए हो अथवा वे अरिष्टनेमि के ही विचारों से प्रमावित को। सुन्ते दर्शक हो।

वर्णन जैन आगमो में मिलता है विश्व । अरिष्टनेमि और उनकी वाणी से वे प्रभावित थे. इसे असीकार नहीं किया जा सकता।

उस समय सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना का आलोक समूचे भारत को आलोकित कर रहा था।

## ऐतिहासिक काल

तीर्थकर पार्श्वनाथ भगवान् महावीर जन्म और परिवार नाम और गोत्र यौवन और विवाह **महाभिनिष्क्रभण** साधना और सिद्धि तीर्थ-प्रवर्त्तन श्रमण-सघ-व्यवस्था निर्वाण **उत्तरवर्ती सघ-परपरा** तीन प्रधान परम्पराएँ सम्प्रदाय-भेद ( निव्व विवरण ) बहुरतवाद जीव प्रादेशिकवाद अध्यक्तवाद सामुच्छेदिकवाद ह्रै क्रियवाद त्रैराशिकवाद अवद्धिक्वाद व्वेतास्वर-दिशस्वर सचेत्रत्व और अचेत्रत्व का आग्रह और समन्वय दृष्टि चैत्यवास और सविग्न स्थानकवासी तेरापंथ

#### तीर्थंकर पार्शनाथ

तेईसवें तीयंकर मगवान् पार्श्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष हैं। उनका तीर्य-प्रवर्तन मगवान् महावीर से २५० वर्ष पहले हुआ। मगवान् महावीर के समय तक उनकी परम्परा ऋषिच्छिन्न थी। मगवान् महावीर के माता-पिता मगवान् पार्श्वनाथ के अनुवायी थे। मगवान् महावीर ने समय की माग को पहचान पच महावत का उपदेश दिया। मगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य भगवान् महावीर व उनके शिष्यों से मिले, चर्चाए की और अन्ततः पंचयाम सीकार कर मगवान् महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हो गए।

धर्मानन्द कौसम्बी ने मगवान् पार्श्व के बारे में कुछ मान्यसाए प्रस्तुत की हैं।:--

"ज्यादातर पाश्चात्य पण्डितों का यह मत है कि जैनों के २३ वें टीर्थंकर पाश्वं ऐतिहासिक व्यक्ति थे। छनके चरित्र में भी काल्पनिक वाते हैं। पर वे पहले तीर्थंकरों के चरित्र में जो वातें हैं, छनसे बहुत कम हैं। पार्श्व का शरीर ह हाथ लम्बा था। छनकी आयु १०० वर्ष की थी। सोलह हजार साधु-शिष्य, ऋड़तीस हजार साध्वी-शिष्या, एक लाख चौसठ हजार आवक तथा तीन लाख छनतालीस हजार आविकाएं इनके पास थी। इन सब बातों में जो मुख्य ऐतिहासिक बात है, वह यह है कि चौदीसवें ठीर्पंकर वर्धमान के जन्म के एक सौ अठहसर साल पहले पास्वं तीर्यंकर का परिनिर्वाण हुआ।

वर्धमान या महावीर वीर्यंकर बुद्ध के समकालीन थे, इस बात को सब लोग जानते हैं। बुद्ध का जन्म वर्धमान के जन्म के कम से कम १५ साल बाद हुन्ना होगा। इसका अर्थ यह हुन्ना कि बुद्ध का जन्म तथा पार्श्व वीर्यंकर का परिनिर्वाण इन दोनों में १६३ साल का अन्तर था। मरने के पूर्व लगमग ५० साल तो पार्श्व वीर्यंकर उपदेश देते रहे होंगे। इत प्रकार बुद्ध-जन्म के करीब दो सौ तैतालीस वर्ष पूर्व पार्श्व मुनि से उपदेश देने का काम शुरु किया। निर्वन्थ अमणों का सघ मी पहले पहल उन्हींने स्थापन किया होगा। जगर दिखाया जा चुका है रि परीहिल का गाउन काण युद्ध से तीन जाताव्यियों के पूर्व नहीं जा सकता । परीहिल के बाद करने गय गरी पर ज्यासा

श्रोर उसने कुर देश में महायश कर वैदिन पर्म का करणा करणाया। दरी

समय काशी-देण में पार्श्य एक नई सम्बुति की नींत जान गरे थे। पार्श का

जन्म बारायाची नगर में जरूरमेंन नामक गाना की सामा नामक गानी ने

हुआ। ऐसी कथा जेन अन्धा में जाई है । उस ममय गाना नी कारिकारी,

जमीदार हुआ करता था। इसलिए ऐसे राजा के पर राज्या नि मिर्टिकारी,

इससम्ब बात नहीं है। पार्श्व की नई सम्बुति काशी गान्य में पान्छी तरा

दिकी रही होगी क्योंकि हुड को भी अपने परले जिल्यों की सीजने के लिए

बारायाची ही जाना पड़ा था।

पार्श्व का धर्म विल्झुल सीधा साधा था। हिमा, प्रमत्य, स्तेष तथा परि-ग्रह—इन चार वातों के खाग करने का वे उपदेश देते धेर। इतने प्राचीन काल में ब्रहिसा को इतना सुसम्बद्ध रूप देने का यह पहला ही खटाहरण है।

तिनाई पर्वत पर मोजेश को ईर्मर ने जो दश आझाए ( fen Commandments) सुनाई, जनमंहत्या मत करी, इसका भी समायेश था। पर जन आजाओं को सुन कर मोजेश ओर जनके अनुवायी धेलेल्टाइन में मुले और वहा खून की नैदिया बहाई। न बाने कितने लोगों को कल्ल किया और न जाने कितनी युवती स्थियों को एकट्र कर आपस में बाट लिया। इन यातों को अहिंसा कहना हो तो फिर हिंसा किसे कहा जाय 2 ताल्पर्य यह ई कि पार्श्व के पहले पृथ्वी पर सची अहिंसा से भरा हुआ धर्म या तत्त्व-आन था ही नहीं।

पार्श्व युनि ने एक और भी बात की । जन्होंने ऋहिंसा को सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह—इन तीनों नियमों के साथ जकड़ दिया । इस कारण पहले जो अहिंसा ऋषि-युनियों के आचरण तक ही थी और जनता के व्यवहार में । जिसका कोई स्थान न था, वह अब इन नियमों के सम्बन्ध से सामाजिक एस व्यावहारिक हो गई।

पार्स्व मुनि ने तीसरी वात यह की कि आपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सुध बनाए। नीद साहित्य से इस बात का पता लगता है कि सुद्ध के समय जो संघ विद्यमान थे, छन सबों में जैन साधु और साध्वियों का सघ सबसे बड़ा था।

पार्श्व के पहले ब्राह्मणों के बढ़े-बढ़े समूह थे, पर वे सिर्फ थझ-याग का प्रचार करने के लिए ही थे। यम-याग का विरस्कार कर उसका त्याग करके जगलों में तपस्या करने वालों के सघ भी थे। तपस्या का एक द्रांग समफ कर ही वे ऋहिंसा धर्म का पालन करते थे पर समाज में उसका उपदेश नहीं देते थे। वे लोगों से बहुत कम मिलते-खुलते थे।

बुद्ध के समय जो अमण थे, उनका वर्णन आगे किया जाएगा। यहाँ पर इतना ही दिखाना है कि बुद्ध के पहले यज्ञ-याग को धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे और उसके वाद यज्ञ-याग से ऊब कर जगलों में जाने वाले तपस्वी थे। बुद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी न ये—ऐसी वात नहीं है। पर इन दो प्रकार के दोषों को देखने वाले तीसरे प्रकार के भी सन्यासी थे और उन लोगों में पार्श्व मुनि के शिग्यों को पहला स्थान देना चाहिए।

जैन परम्परा के अनुसार चातुर्याम धर्म के प्रथम प्रवर्तक मगवान् ऋजित-नाथ और ऋन्तिम प्रवर्तक भगवान् पार्श्वनाथ हैं। इसरे तीर्यंकर से लेकर तेईसवें तीर्यंकर तक चातुर्याम धर्म का छपदेश चला। केवल भगवान् ऋपभदेव श्रीर भगवान् महावीर ने पच महावत धर्म का छपदेश दिया। निर्मन्थ अमणां के संघ भगवान् ऋषमदेव से ही रहे हैं, किन्तु वे वर्तमान इतिहास की परिधि से परे हैं। इतिहास की दृष्टि से कौसम्बीजी की सघ-बद्धता सम्यन्धी धारणा सच भी है।

# भगवान् महावीर

ससार जुआ है। उसे खीचने वाले दो वैल हैं—जन्म और मीत । संमार का दूसरा पार्श्व है—मुक्ति। वहाँ जन्म और मीत दोनो नहीं। वह अमृत है। वह अमरत्व की साधना का साध्य है। मनुष्य िननी साध्य की पूर्ति के लिए जन्म नहीं लेता। जन्म लेना तसार की अनिवार्यता है। जन्म लेने वाले में वोग्यता होती है, संस्कारों का सचय होता है। इसलिए वह अपनी योग्यता के अनुकूल अपना साध्य चुन लेता है। जिसके जैसा विवेक, उतके वैसा ही साध्य और वैसी ही साधना—यह एक तथ्य है। इसका अपनाद कोई नहीं होता। भगवान महावीर भी इसके अपनाद नहीं थे। जन्म और परिवार

हुषमा-सुपमा (चतुर्थंश्वर) पूरा होने में ७४ वर्ष ११ महीने ७॥ दिन वाकी थे। प्रीष्म ऋतु थी। चैत्र का महीना था। शुक्का त्रयोद्शी की मध्य-रात्रि की वेला थी। उस समय भगवान् महावीर का जन्म हुन्ना। यह ई० पूर्व ५६६ की बात है। मगवान् की माता त्रिशका चृत्रियाणी क्रीर णिता सिद्धार्थ थे। वे मगवान् पार्श्व की परम्परा के अमणोपासक थे। भगवान् की जन्म-सूमि चृत्रिय कुण्डग्राम नगर था। वैशाली, श्राशिष्यग्राम, ग्राहण-कुण्डनगर चृत्रिय-कुण्डग्राम-जन्मसूमि के बारे में तीन मान्यताएँ हैं ।

#### १---श्वेताम्बर-मान्यता

"प्राचीन मान्यतानुमार लखीसराय स्टेशन से नैऋत्य दिल्ला में १८ मील सिंकदरा से दिवाण में र मील, नवादा से पूर्व में २८ मील और असुई से पश्चिम में १४ मील दूर नदी के किनारे लक्षवाड़ गाँव है, जो लिच्छ वियों की भूमि थी। यहाँ जैन पाठशाला है ऋौर भगवान् महावीर स्वामी का मन्दिर भी। लछवाड़ से दिल्ला में ३ मील पर नदी किनारे कुडेघाट है। वहाँ भगवान, महावीर के दीचा स्थान पर दो जैन मन्दिर हैं और माया तलहटी भी है। वहाँ से एक देवडाकी, दो किंतुआ की, एक सकसकियाकी श्रीर तीन चिकना की -- ऐसी कुल सात पहाड़ी घाटियाँ हैं, जिन्हें पार करने पर ३ मील दूर 'जन्म-स्थान' नामक भूमि है। वहाँ मगवान महावीर स्वामी का मन्दिर है। चिकना के चढ़ाव से पूर्व में ६ मील जाने पर लोधायानी नामक स्थान श्राता है। वहाँ शीतल जल का करना है, पुराना पका कुन्नों है, पुराने खडहर हैं ग्रीर टीला भी, जिसमें से पुरानी गिलया हैटें मिलती हैं। वास्तव में यही भगवान् महावीर का 'जन्म-स्थान' है, जिसका दूसरा नाम 'चित्रियकुड' है। क्सि भी कारणवश क्यों न हो पर श्राज वहाँ पर कोई मन्दिर नहीं टै विलक ाहों मन्दिर है, वहाँ २५० वर्ष पहले मी वह या श्रीर **उसके पूर्व मे ३ को**स पर चित्रयक्टुट-स्थान माना जाता था--यह सम समय की तीर्थ-भूमियों के जल्लेख

ते वरावर जान मक्ते हैं। अर्थात् लोधापानी का स्थान ही असली चित्रय-कुड की भूमि है।"

#### २---दिगम्बर-मान्यता

कई बातों में दिगम्बर-संघ, श्वेताम्बर-सघ से विलकुल अलग मत रखता है।
मैंसे ही कई एक तीर्थ-भूमियों के बारे में भी अपना अलग विचार रखता है।
दिगम्बर सम्प्रदाय मगवान् महावीर का जन्म-स्थान कुँडपुर मे मानता है पर
सकत अर्थ कुँडलपुर ही करते हैं। राजग्रही व नालन्दा के पास आया कुँडलपुर ही उनकी वास्तविक जन्म-भूमि है।

श्वेताम्बर संघ इस कुँडलपुर को विडगाँव' के नाम से पहचानता है, जिसके दूसरे नाम गुज्बरगाँव (गुरुवर ग्राम) तथा कुँडलपुर हैं। संवत् १६६४ में यहाँ पर कुल १६ जिनालय थे, किन्तु आज केवल एक श्वेताम्बर जिनालय, धर्मशाला और उसके बीच का श्री गीतम स्वामी का पादका-मन्दिर है।

दिगम्बर मान्यतानुसार नालन्दा स्टेशन से पश्चिम में २ भील पर आया कुँडलपुर ही मगवान् महावीर का जन्मस्थान—चित्रयकुण्ड है।

#### ३--पाश्चात्य विद्वानीं की मान्यता

"पाधात्य संशोधक निद्धद्-वर्ग चित्रयकुण्ड के निषय में तीसरा ही मत रखता है । उनका कहना है कि वैशाली नगरी, जिसका वर्तमान में वेसाउपटी नाम है अथवा उसका उपनगर ही वास्तविक चित्रयकुण्ड है ।

सर्व प्रथम उपरोक्त मान्यता को डा॰ हमन जैकीवी तथा डा॰ ए॰ एफ॰ श्रार॰ होनंते श्रादि ने करार दिया तथा पुरातत्त्ववेत्ता पंडित श्री कल्याण-विजयजी महाराज एवं इतिहास-तत्त्व-महोदिष आचार्य श्री विजयेन्द्र स्रिजी ने एक स्वर से अनुमोदन किया। फलतः यह मत संशोषित रूप में अधिक विश्वसनीय वनता जा रहा है।

कोल्लाग-सन्निनेश-चे उसके पार्श्ववर्ती नगर और गान थे।

√ितराला वैशाली गण्रराज्य के प्रमुख चेटक की वहन थी । सिद्धार्थ चृत्रिय-कुण्ड ग्राम के ऋषिपति थे।

भगवान् के बड़े माई का नाम निन्दिवर्षन था। उनका विवाह चेटक की

पुत्री ज्येष्ठा के साथ हुजा था । भगवान के काका का नाम सुपार्स्व स्त्रोर वडी वहन का नाग सुदर्शना था ।

# नाम और गोत्र

भगवान् जव विश्वला के गर्भ मे आए, तब से सम्पदाएँ वढीं, इसलिए माता-पिता ने उनका नाम वर्षमान रखा । वर्षमान जात नामक चृत्रिय-कुल में उत्तर हुए, इसलिए कुल के आधार पर उनका नाम आत-पुत्र हुआ ं।

सायना के दीर्घकाल में उन्होंने अनेक कप्टो का वीर-वृत्ति से सामना किया। अपने लह्य से कमी भी विचलित नहीं हुए। इसलिए उनका नाम महावीर हुआ ? । यही नाम सबसे अधिक प्रचलित है।

सिद्धार्थ करुवप-गोत्रीयच्चित्रय थे १ । पिठा का गीत्र ही पुत्र का गीत्र होता है। इससिए महानीर करुवप-गोत्रीय कहलाए ।

# यीवन और विवाह

याल क्रीडा के बाद अध्ययन का समय ज्ञाता है। तीर्यंकर गर्भ काल से ही अवधि-ज्ञानी होते हैं। महाबीर भी अवधि-ज्ञानी थे । वे पदने के लिए गए। अध्यापक की पदाना चाहता था, वह सन्हें ज्ञात था। आधिर अध्यापक ने कहा—आप अब सिंह हैं। आपको पदने की आवश्यकता नहीं।

यीवन आया। महबीर का बिवाह हुआ। वे सहच विरक्त थे। विवाह करने की उनकी हेटला नहीं थी। यर माता-पिता के आग्रह से उन्होंने विवाह विया <sup>92</sup>।

विज्ञान्त्रर-परम्परा के अनुसार महाकीर अविवादित ही रहे। इवेताम्बर-साहित्य के अनुसार सनका विवाद चुत्रिय-कर्णा यशोदा के सात हुआ १४ उनने प्रियदर्शना नाम की एक कन्या हुई १५ । उसका विवाह सुदर्शना के पुत्र ( प्रयने भानजे ) जमालि के साथ विवा १६ ।

दनके एक जेपनती (दूतरा नाम यगस्तती ) नाम की नीहित्री-चेत्रती हुर्रे । वे ग्रुटेशी में गरे पर दनकी वृक्तियाँ अनामक था ।

## 'महाभिनिष्क्रमण

वे जब २५ वर्ष के हुए तब उनके माता-पिता का स्वर्गवास होगया १०। उन्होंने तत्काल श्रमण वनना चाहा पर निन्दवर्षन के आग्रह से वैसा हो न सका। उनने महावीर से घर में रहने का आग्रह किया। वे उसे टाल न सके। दो वर्ष तक फिर घर में रहे। यह जीवन उनका एकान्त-विरक्तिमय बीता। इस समय उन्होंने कच्चा जल पीना छोड़ दिया, रात्रि-भोजन नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे ९९।

३० वर्ष की अवस्था मे उनका अमिनिष्कमण हुआ | वे अमरत्व की साधना के लिए निकल गए | आज से सब पाप-कर्म अकरणीय हैं—इस प्रतिज्ञा के साथ वे अमण बने २० |

शान्ति अनके जीवन का साध्य था । क्रान्ति था उसका सहचर परियाम । उन्होंने बारह वर्ष तक शान्त, मौन और टीर्घ तपस्वी जीवन बिताया । साधना और सिद्धि

जहाँ हित है, ऋहित है ही नहीं—ऐसा धर्म किसने कहा १ जहाँ यथार्थवाद है, ऋर्यवाद है ही नहीं—ऐसा धर्म किसने कहा १

यह पूछा-अमणो ने, ब्राह्मणो ने, यहस्थों ने और अन्यान्य दार्शनिको ने जम्बू से और जम्बू ने पूछा-सुधर्मा से। यह प्रश्न अहित से तपे और अर्थनाट से ऊने हुए लोगो का था।

जम्बू बोले—गुरुदेव । मेरी जिजासाए उमरती आ रही हैं । लोग मगबान् महावीर के धर्म को गहरी श्रदा से सुन रहे हैं । उनके जीवन के बारे में बड़े कुत्रहल मरे प्रश्न पूछ रहे हैं । उनने मुक्तमें मी कुत्रहल मर दिया है । मैं उनके जीवन का दर्शन चाहता हूँ । आपने उनको निकटता से देखा है, सुना है, निश्चय किया है, इसलिए मैं आपसे उनके ज्ञान, श्रदा और शील के बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ ।

मुधर्मा वोले जम्बू ! जिस वर्म से दूमरे लोगों को और मुक्ते महावीर के जीवन-दर्शन की प्रेरणा मिली हैं, उसका महावीर के पौद्गलिक जीवन से लगाव नहीं है ।

1

आध्यान्मिक जगत् मे जान, दर्शन, और गील की मंगति ही जीवन है। मगवान महावीर अनन्त जानी, अनन्त दर्शनी और लेदज के—यह है उनके यशसी जीवन का दर्शन। जो दूसरों के लेट को नहीं जानता, यह अपने देद को भी नहीं जानता। जो दूसरों की आत्मा में विश्वास नहीं करता, वह अपने अपने भी विश्वास नहीं करता।

भगवान् महावीर ने आत्मा को आत्मा से तोला । वे आत्म-तुला के मूर्त दर्शन थे। उनने खेद सहा, किन्तु किसी की खेद दिया नहीं। इसलिए वे खेदन थे। उनकी खेदनता से धर्म का अनस प्रवाह वहा।

मगवान् महावीर का जीवन घटना-बहुल नहीं, तपस्या-बहुल है। वे दीर्ष तपस्ती थे। उनका जीवन दर्शन वर्स का दर्शन है। धर्म उनकी वाणी का प्रवाह नहीं है। वह उनकी साधना से फटा है।

डनने देखा— उपर, नीचे और धीच में सब जगह जीव हैं। वे चल भी हैं और अचल भी। वे नित्य भी हैं और अनित्य भी। आतमा कभी अनात्मा नहीं होती, इसिलाए वह नित्य है। पर्याय का विवर्ष चलता रहता है, इसिलाए वह अनित्य है। जन्म और भौत उसीके दी पहलू हैं। दोनी दुःख हैं, दु ल का हेत विपमता है। विषमता का बीज है—राग और द्वेप। मरावान, ने समता धर्म का निरूपण किया। उसका मूल है—वीतराग भाव।

भगवान ने सबके लिए एक वर्म कहा । बड़ी के लिए भी और छोटों के लिए भी।

मगवान् ने कियावाद, अकियावाद, अञ्चानवाद और विनयवाद आदि सभी वादों को जाना और फिर अपना मार्ग चुना । वे खर्य-सम्बुद्ध थे । भगवान् निर्मन्य वनते ही आपनी जन्म-सुमि से चल पड़े । हेमन्त अनुद्ध था । मगवान् ने नहीं सोचा कि सदीं में यह वस्त्र पहन्ँगा । वे कष्ट-सिह्यपु थे । तेरह महीनों तक वह वस्त्र मगवान् के पास रहा । फिर चसे छोड मगवान् पूर्ण अचेल हो गए । वे पूर्ण असंग्रही थे ।

काटने वाले कीड़े मगवान को चार महीने तक काटते रहे। लहू पीते श्रीर मांस खाते रहे। मगवान श्राहोल रहे। वे स्मा-श्रह थे। भगवान् प्रहर-प्रहर तक किसी लच्य पर आखे टिका ध्यान करते। उन नमय गाव के वाल-वच्चे उधर में आ निकलते और भगवान् को देखते ही हला मचाते, चिद्वाते। फिर भी वे न्धिर रहते। वे ध्यान-लीन थे।

भगवान् को प्रतिकृत कप्टों की माति अनुकृत कप्ट भी महने पड़ते। भग-वान् जब कभी जनाकी एँ वस्ती में ठहरते, उनके मीन्दर्य से ललचा अनेक ललनायें उनका प्रेम चाहती। भगवान् उन्हें माधना की बाधा मान उनमें परहेज करते। वे स्व-प्रवेशी (आत्म-लीन) थें।

साधना के लिए एकान्तवाम और मीन—ये आवश्यक हैं। जो पहले अपने को न साधे, वह दूसरों का हित नहीं साथ मकता। स्वय प्यपूर्ण पूर्णता का मार्ग नहीं दिखा मकता।

भगवान् ग्रहस्यों से भिलना-जुलना छोड ध्यान करते, पृष्टने पर भी नहीं योलते । लोग घेरा डालते तो वे दूसरी जगह चले पाते ।

कई स्नादमी भगवान् का श्रामिवादन वरते। फिर भी वे उनसे नहीं बोलते। कई श्रादमी भगवान् को नारते-पीटने, विन्तु उन्हें भी वे पुछ नरी कहते। भगवान् वैमी कठोरचर्या—जो मत्रके लिए मुलभ नहीं है, मे नम रहे थे।

भगवान् जनहा करें। को सहते । कठीरतम कटी की वे परवास नहीं करते। व्यवहार दृष्टि से चनका जीवन नीरम था। वे नृत्य कीर गीतों में समा भी नहीं सलचाते। उप्य-पुद्ध, मुद्धि-पुद्ध प्रादि नदाह्यों देराने को उत्पुक्त भी नहीं होते।

महा चानत्व जीर व्यक्तिक मैतन्य हारत नहीं हीता, तर तक प्राप्ती उपनर्शी के द्वारा चानीर पाने की नेता होती है। जिनने मैतन्य का पर्श एत जाता है, नहांत हुए का नीन पृष्ट परना है—ों मीरण होते हो है। ये महा रमस्य रहते हैं। बहारी माधने के द्वारा जन्म के होत्य भार को सरह बनाने का यह करनेवाले भारते ही हाथा हुन्य ह हात हुने

भगवार्य क्यों क्या. अन्य क्या. जिन्हार तर्क बार त्या से आप त्यां सेते। एसे मध्यम् आप ने हात्र देते। के तारे बार बार्युक तर्क प्रतिवृत्त, यो साध्यम् के पूर्व विद्यान है, सम्बन्ध् को संद्यान्युत्त वर्षा कर तरे ।

ţ

भगवान् ने विजातीय तत्त्वो (पुद्गल-स्त्रासिक्तः) को न शरण दी स्त्रीर न घनकी शरण ली। वे निरमेच भाव से जीते रहे।

निरपेत्तता का आधार वैराज्य-भावना है। रक्त-द्विष्ट आत्मा के वाथ अपेत्ताए जुडी रहती हैं। अपेता का अर्थ है—दुर्वलता। व्यक्ति का सबस और दुर्वल होने का मापदएड अपेत्ताओं की न्यूनाधिकता है।

मगवान् श्रमण् वनने से दो वर्ष पहले ही अपेलाश्रो को ठुकराने लगे। सजीव पानी पीना छोड़ दिया, अपना अकेलापन देखने लग गए, क्रीघ, मान, माया और लोम की ज्वाला को शान्त कर डाला। सम्यग्-उर्शन का रूप निखर एठा। पौद्गलिक आस्थाए हिल गई।

भगवान ने मिट्टी, पानी, ऋग्नि, वायु, वनस्पति ऋौर चर जीवां का ऋस्तित्व जाना । उन्हें सजीव मान उनकी हिंसा से विल्लग हो गए।

अचर जीन दूसरे जन्म में चर और चर जीव दूसरे जन्म में अचर ही सकते हैं। राग-द्वेम से बचे हुए सब जीन सब प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहते हैं।

यह ससार रग-सूमि है। इसमें जन्म-मीत का अभिनय होता रहता है। मगवान ने इस विचित्रता का चिन्तन किया अप्रीर वे वैराग्य की इद भूमिका पर पहुँच गए।

मगवान् ने संतार के खपादान को दूद निकाला । असके अनुसार उपाधि-परित्रह से यथे हुए जीव ही कर्म-वद्ध होते हैं । कर्म ही ससार-अमण का रेख हैं । वे कमों के सरूप को जान उनसे अलग हो गए । मगवान् ने स्वय अहिंसा को जीवन में अतारा । दूगरों को असका मार्ग-दर्शन दिया । बासना को मर्च कर्म-प्रवाह का मृल मान मगवान् ने स्त्री-सग छोड़ा ।

श्रविंसा श्रीर ब्रह्मचर्य — ये दीनो साधना के श्राधारमृत तत्त्व हैं। श्राहिसा श्रवेर साधना है। ब्रह्मचर्य जीवन की पवित्रता है। श्रवेर मान के विना श्रात्म-साम्य की श्रव्ममृति श्रीर पवित्रता के विना विकास का मार्ग-दर्शन नहीं हो गकता। इमलिए भगवान् ने उन पर वही स्हम हिंह से मनन किया।

भगवान् ने देखा-जन्य कर्म से होता है। सनने पाप को ही नहीं, ससके

भगवान् अपने लिए बनाया हुआ भोजन नहीं लेते। वे शुद्ध भिन्ना के द्वाग अपना जीवन चलाते। आहार का विवेक करना अहिसा और ब्रह्मचर्य — इन दोनों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। जीव-हिसा का हेतुमृत आहार जैसे सदीप होता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य में वाघा डालने वाला आहार भी सदीप है। आहार की मीमांसा में आहिंसा-विशुद्धि के बाद ब्रह्मचर्य की विशुद्धि की और ध्यान देना महज प्राप्त होता है। भगवान् आहार-पानी की मात्रा के जानकार थे। सन-दृद्धि से वे किनारा कसते रहे। वे जीमनवार में नहीं जाते और दुर्मिन्न-भोजन भी नहीं लेते। उनने सरस भोजन का सकल्प तक नहीं किया। वे सदा अनामक और यात्रा-निर्वाह के लिए मोजन करते रहे। भगवान् ने अनासक्त के लिए शरीर की परिचर्या को भी खाग रखा था। वे खाज नहीं खनते। आख को भी साफ नहीं करते। भगवान् सग-खाग की दृष्टि से गृहस्थ के पात्र में खाना नहीं खाते और न उनके वस्त्र ही पहनते।

भगनान् का दृष्टि-सथम अनुत्तर था। वे चलते समय दृषर-उधर नहीं देखते, पीछे, नहीं देखते, झुलाने पर भी नहीं बोलते, सिर्फ मार्ग को देखते हुए चलते।

मगवान् प्रकृति-विजेता थे । वे सर्दी में नगे बदन घूमते । सर्दी से डरे विना हाथों को फैला कर चलते । भगवान् अप्रतिवन्धिवहारी थे, परिवालक थे । वीच-वीच में शिल्प-शाला, स्ना घर, कोपड़ी, प्रपा, दुकान, लोहकार-शाला, विश्राम-ग्रह, आराम-ग्रह, रमशान, वृद्ध-मूल आदि स्थानो में ठहरते । इस प्रकार भगवान् वारह वर्ष और साढ़े छह मास तक कठोर चर्या का पालन करते हुए आत्म-समाधि में लीन रहे । भगवान् साधना-काल में समाहित हो गए । अपने आप में समा गए । मगवान् दिन रात यतमान रहते । छनका अन्तःकरण सतत क्रियाशील या आत्मान्वेषी हो गया ।

भगनान् अप्रमत्त वन गए । वे भय और दोषकारक प्रवृत्तियों से हट सतत जागरूक वन गए । '

ध्यान करने के लिए समाधि ( आत्म-लीनता या चित्त-स्वास्थ्य ), यतना और जागरूकता—ये सहज अपेच्चित हैं। मगवान् ने आदिमक वातावरण को ध्यान के अनुकूल बना लिया। बाहरी वातावरण पर विजय पाना व्यक्ति के सामर्थ्य की वात है, उसे बदलना उसके सामर्थ्य से परे भी हो सकता है।
आलिक वातावरण बदला जा सकता है। मगवान् ने इस सामर्थ्य का पूरा
उपयोग किया। मगवान् ने नींद पर भी विजय पाली। वे दिन-रात का
अधिक भाग खड़े रह कर ध्यान में विताते। विश्राम के लिए थोड़े समय लेटते,
तव भी नींद नहीं लेते। जब कभी नींद सताने लगती तो भगवान् फिर खड़े
होकर ध्यान में लग जाते। कभी-कभी तो सदीं की रातों में घड़ियों तक
वाहर रह कर नींह टालने के लिए ध्यान-मग्न हो जाते।

भगवान् ने पूरे साधना-काल में सिर्फ एक मुहूर्च तक नींद सी। शेप सारा समय ध्यान और श्वात्म-जागरण में बीता।

भगवान् तितिह्या की परीह्या-भूमि थे। चड-कौशिक साप ने उन्हें काट खाया। श्रीर भी साप, नेवले खादि सरीह्य जाति के जन्तु उन्हें सताते। पिह्यों ने उन्हें नोचा।

मगवान् को मीन स्त्रोर शूत्य गृह-नास के कारण अनेक कष्ट केलने पड़े । प्राम-रत्तक, राजपुक्त स्त्रीर दुष्कर्मा व्यक्तियों का कोय-भाजन बनना पड़ा । छनने कुछ प्रधर्मों पर भगवान् को सताया, यातना देने का प्रयक्त किया ।

भगवान् श्रवहुवादी है। वे मायः मीन रहते। श्रावश्यकता होने पर भी विशेष नहीं वोलते। एकान्तस्थान में उन्हें खड़ा देख लोग पूछते—तुम कीन हो १ तव भगवान् कभी-कभी बोलते। भगवान् के मीन से चिद्ध कर वे उन्हें सताते। भगवान् च्या-धर्म को ख-द्यमं भानते हुए सब कुछ सह लेते। वे श्रवनी समाधि (मानसिक सन्तुलन या खास्थ्य) को भी नहीं खोते।

कभी-कभी मगवान् प्रश्नकर्तां की सित्तस सा उत्तर भी देते। में भिन्तु हूँ, यह कह कर फिर श्रपने ध्यान से लीन हो जाते।

देवों ने भी भगवान् को ऋडूता नहीं छोडा । जनने भी भगवान् को घोर उपतर्ग दिए । भगवान् ने गन्य, शब्द श्रीर स्पर्श सम्बन्धी श्रनेक कप्ट सहे ।

सामान्य बात यह है कि कप्ट किसी के लिए भी इप्ट नहीं होता । स्थिति
यह टे कि जीवन में कप्ट आते हैं। फिर वे विष लगें या न लगें। कुछ व्यक्ति
कप्टों को विशुद्धि के लिए वरदान मान उन्हें इस एस केल लेते हैं। कुछ व्यक्ति

अधीर हो जाते हैं। अधीर को कष्ट सहन करना पड़ता है, धीर कष्ट को सहते हैं।

साधना का मार्ग इससे भी और आगे हैं। वहाँ कष्ट निमित्रत किये जाते हैं। साधनाशील उन्हें अपने मनन का दृढ़ स्वम्म मानते हैं। कष्ट आने पर साधना का भवन गिर न पड़े, इस दृष्टि से वह पहले ही उसे कष्टों के खंभों पर खड़ा करता है। जो जान-वृक्त कर कष्टों को न्यौता दें, उसे उनके आने पर अरित और न आने पर रित नहीं हो सकती। अरित और रित—ये दोनें साधना की वाधाए हैं। भगवान् महावीर इन दोनों को पचा लेते थे। वे मध्यस्थ थे।

मध्यस्य वही होता है, जो अरित और रित की ओर न मुके।

भगवान् तृण-स्पर्श को सहते । तिनको के आसन पर नगे वदन बैठते और लेटते और नगे पैर चलते तब वे चुभते । भगवान् छनकी चुभन से घबरा कर वस्त्र-धारी नहीं बने ।

भगवान् ने शीत-स्पर्श सहा । शिशिर में जब ठएडी हवाए फुंकारें मारती कोग उनके स्पर्शमात्र से काप उठते, दूसरे साधु पवन-शून्य ( निर्वात ) स्थान की खोज में लग जाते; और कपड़ा पहनने की बात सोचने लग पाते, कुछ तापस धूनी तप सर्दी से बचते, कुछ लोग ठिठुरते हुए किंवाड़ को बन्द कर विश्राम करते; वैसी कड़ी और असहा सर्दी में मी भगवान् शरीर-निरपेच होकर खुले बरामदों और कमी-कमी खुले हार वाले स्थानों में बैठ उसे सहते।

भगवान् ने आतापनाए ली। सूर्य के सम्भुख होकर ताप सहा। वस्त्र न पहनने के कारण मच्छर व सुद्ध जन्त काटते। वे उसे समभाव से सह लेते।

मगवान् ने साधना की कसीटी चाहीं । वे वैसे जनपदों में गए, जहाँ के लोग जैन साधुत्रों से परिचित नहीं थे र । वहां मगवान् ने स्थान और आसन सम्बन्धी कच्छों को हंसते हसते सहा । वहाँ के लोग रूच मोजी थे, इसलिए सम्बन्धी कच्छों को हंसते हसते सहा । वसका फल मगवान् को भी सहना पड़ा । भगवान् वहाँ के लिए पूर्णतया अपरिचित थे, इसलिए कुत्ते भी उन्हें एक और से दूसरी और सुविधापूर्वक नहीं जाने देते । बहुत चारे कुत्ते मगवान् को धेर होते । वह कुछ एक व्यक्ति ऐसे थे, चो उनको हटाते । बहुत से लोग ऐसे थे

जो कुत्तों की मगवान् की काटने के लिए प्रेन्ति करते । या जो नृत्तरे धमण है, वे लाठी रखते, फिर भी कुत्तों के उपद्रव में मृक्त नहीं था। मगतान् के पास खपने वचाव का कोई माधन नहीं था, फिर भी वे शान्तभाव से वहीं भूमते रहे।

भगवान का सपम अनुतर था। वे सारथ टगा में भी अवमीदर्ग करते (कम खाते), रोग होने पर भी वे चिकित्सा नहीं करते, आँपण नहीं लेते। वे विरेचन, वमन, तेल-अर्दन, स्नान, दतीन आदि नहीं बरते। उनका पर इन्द्रिय के काटो से अवाध था। कम साना और जीपच न लेना स्नास्थ्य के लिए हितकर है। भगवान ने वह स्वास्थ्य के लिए नहीं किया। वे वहीं करते जो आत्मा के पन्न में होता। जनकी मारी कटोरचर्या आत्म-लन्नी भी। अल-अल के बिना दी दिन, पन्न, मान, छह मान विताए। एत्कटुक, गोदी हिका आदि आसन किए, ध्यान किया, कपाय को जीता, आसक्ति को जीता, यह सब निरदेख-मान से किया। भगवान ने मोह को जीता, इमलिए वे 'जिन' कहलाए। मगवान की अप्रमत्त साथना मफल हई।

ग्रीका अनु का वैशाख महीना था । शुक्र दगमी का दिन था । छापा पूर्व की ओर दल लुकी थी । पिछले पहर का समय, विजय मुहूर्च और उत्तरा-फाल्गुनी का योग था । उस वेला में भगवान महाबीर जिम्पमाम नगर के बाहर अलुवालिका नदी के उत्तर किनारे स्थामक गाथापति की कृषि-सूमि में व्याहत नामक नैला के निकट, शाल वृक्ष के नीचे 'गोदोहिका' आमन में बैटे हुए द्शानकोण की और मुह कर सूर्य का आताप ले रहे थे।

टो दिन का निर्णल छपवास था। सगलान् शुक्ल ध्यान में लीन थे। ध्यान का उत्कर्ष बढा। खपक अेथी ली। सगलान् एत्कान्त वन गए। उत्कान्ति के कुछ ही चणों में वे आत्म-निकास की आत, नौ और दशवी भूमिका को पार कर गए। वारहवी भूमिका में पहुचते ही उनके मोह का बन्मन पूर्णा शत- टूट गया। वे बीतराम वन गए। तेरहवीं स्मिका का प्रवेश-द्वार खुला। वहाँ आनावरण, दशनावरण और अन्तराय के बन्धन भी पूर्णा शत- टूट पढे।

मगवान स्रव कानन्त-कानी, कानन्त-द्शैनी और कानन्त-वीर्य बन शए।

अब वे सर्व लोक के, सर्व जीवों के, सर्वभाव जानने-देखने लगे। उनका साधना-काल समाप्त हो चुका। अब वे सिद्धि-काल की मर्यादा में पहुँच गए<sup>28</sup>। तैरहवें वर्ष के सातवें महीने में केवली वन गए।

# तीर्थ-प्रवर्त्तन

भगवान् ने पहला प्रवचन देव-परिषद् में किया | देव अति विलासी होते हैं | वे अत और संयम स्वीकार नहीं करते | मगवान् का पहला प्रवचन निष्फल हुआर ।

भगवान् जंभियब्राम नगर से विहार कर मध्यम पावापुरी पर्धारे । वहाँ सोमिल नामक ब्राह्मण ने एक विराट् यश का आयोजन कर रखा था । उस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए वहाँ इन्द्रभूति प्रमुख ग्यारह वेदविद् ब्राह्मण आये हुए थे<sup>२५</sup>।

भगवान् की जानकारी पा उनमें पाण्डित्य का भाव जागा। इन्द्रभृति घटे। भगवान् को पराजित करने के लिए वे अपनी शिष्य-सम्पटा के साथ भगवान् के समवसरण में आये।

चन्हें कई जीव के बारे में सन्देह था। भगवान् ने चनके गूढ़ प्रश्न को स्वय सामने ला रखा। इन्द्रभृति सहम गए। उन्हें सर्वया प्रच्छन्न अपने विचार के प्रकाशन पर अचरज हुआ। उनकी अन्तर-आत्मा भगवान् के चरणों में मुक्त गई।

भगवान् ने चनका सन्देह-निवर्तन किया । वे चठे, नमस्कार किया और श्रद्धापूर्वक भगवान् के शिष्म वने । भगवान् ने उन्हें छह जीव-निकाय, पाच महावत और पचीस भावनाओं का उपदेश दिया रहे।

इन्द्रमृति गौतम गोत्री थे । जैन-माहित्य में इनका चुविश्रुत नाम गौतम .है । मगवान् के साथ इनके सम्बाद श्रीर प्रश्नोत्तर इसी नाम से सपलब्ध होते हैं । वे मगवान् के पहले गणधर श्रीर स्थेष्ठ शिष्य वने । मगवान् ने उन्हे श्रद्धा का सम्बल श्रीर सर्क का बल दोनो दिए । जिल्लासा की जारित के लिए मगवान् ने कहा—"जो सशय को जानता है, वह संसार को जानता है, जो संशय को नहीं जानता है, वह संसार को नहीं जानता है, जो संशय को नहीं जानता है ।"

इसी प्रेरपा के फलस्वरूप धन्हें जब-जब चश्य हुआ, इत्हल हुआ, श्रदा

हुई, वे कट भगवान् के पास पहुचे और उनका समाधान लिया र ।

तर्क के साथ श्रद्धा को सन्तुलित करते हुए भगवान् ने कहा—गौतम ।

कई व्यक्ति प्रयाण की वेला में श्रद्धाशील होते हैं और अन्त तक श्रद्धाशील ही वने रहते हैं।

कई प्रयाण की बेला में अद्धाशील होते हैं किन्तु पीछे अअद्धाशील बन कार्त हैं।

कई प्रयाण की वेला में सन्देहशील होते हैं किन्तु पीछे अखाशील बन जाते हैं।

जिसकी श्रदा श्रसम्यक् होती है, ज्यमें अन्छे या बुरे सभी तत्व श्रसम्यक् परियात होते हैं।

जिसकी अदा सम्यक् होती है, उसमें सम्यक् या असम्यक् समी तन्त सम्यक् परिणत होते हैं १० । इसलिए गौतम १ त् अदाशील वन । जो अद्घाशील है, वही मेघाषी है।

इन्द्रभृति की घटना शुन इसरे पहितो का क्रम वध गया । एक-एक कर वे सब आये और भगवान् के शिष्य वन गए। उन सबके एक-एक सन्देह था<sup>30</sup>। भगवान् उनके प्रच्छन्न सन्देह की प्रकाश में लाते गए। और वे उसका समाधान पा अपने को समर्पित करते गए। इस प्रकार पहले प्रवचन में ही भगवान् की शिष्य सम्पदा समृद्ध हो गई।

भगवान् ने इन्द्रभृति आदि खारह विद्वान् शिष्यों को गणधर पद पर नियुक्त किया और अब भगवान् का तीर्ष विस्तार पाने लगा। स्त्रियों ने प्रवच्या ली। साध्वी-सम कर नेतृत्व चन्दनवाला को सीपा। आगे चलकर १४ हलार साधु और ३६ हवार साध्यियाँ हुई।

स्तियों को साध्वी होने का अधिकार देना मगवान् महातीर का विशिष्ट मनोवल था। इस समय पूमरे धर्म के आचार्य ऐसा करने में हिचकते थे। आचार्य विनीवा माने ने इस प्रधम का वहे मार्मिक दम से स्पर्श किया है—एनके शब्दों में—"महावीर के सम्प्रदाय में—स्त्री-पुरुषों का किसी प्रकार कोई मेद नहीं किया गया है। पुरुषों को जितने अधिकार दिये गए हैं, वे सब अधिकार बहनों को दिये गए थे। में इन मामूली अधिकारों की बात नहीं कहता हूँ, जो इन

\*

दिनों चलता है और जिनकी चर्चा आजकल बहुत चलती है। उस समय ऐसे अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता भी महसून नहीं हुई होगी। परन्तु मै तो आध्यारिमक अधिकारों की वात कर रहा हूँ।

पुत्यों को जितने आध्यारिमक अधिकार मिलते हैं, जिन ही स्त्रियों को भी अधिकार हो सकते हैं। इन आध्यारिमक अधिकारों में महानीर ने कोई मेद-बुद्धि नहीं रखी, जितके परिणाम-स्वरूप जनके शिष्यों में जितने अमण थे, जिनसे ज्यादा अमिणयाँ थी। वह प्रया आज तक जैन धर्म में चली आई है। आज भी जैन जन्यरिमनी होती हैं। जैन धर्म में यह नियम है कि संन्यासी अकेते नहीं धूम सकते हैं। दो से कम नहीं, ऐसा संन्यामी और सन्यासिनियों के लिए नियम है। तबनुसार दो-दो बहने हिन्दुस्तान में धूमती हुई देखते हैं। विहार, मारवाइ, गुजरात, कोल्हापुर, कर्नाटक और तिमलनाड की तरफ इस तरह धूमती हुई देखने को मिलती है, यह एक बहुत बड़ी विशेषता माननी चाहिए।

महावीर के पीछे ४० ही साल के बाद गीतम बुद्ध हुए, जिन्होंने स्त्रियों को सन्यास देन में धर्म-मर्यादा नहीं रहेगी, ऐसा अन्दाला उनकी था। लेकिन एक दिन उनका शिष्य आनन्द एक बहन को ले आया और बुद्ध भगवान के सामने उसे उपस्थित किया और बुद्ध मगवान से कहा कि "यह बहन आपके उपदेश के लिए सर्वथा पात्र है, ऐसा मैने देख लिया है। आपका उपदेश अर्थात संन्यास का उपदेश इसे मिलना चाहिए।" तो बुद्ध मगवान ने उसे दीचा दी और बोले कि—"हे आनन्द, तेरे आमह और प्रेम के लिए यह काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन इससे अपने सम्प्रदाय के लिए एक बड़ा खतरा मैने उठा लिया है।" ऐसा वाक्य बुद्ध मगवान ने कहा और वैसा परिणाम वाद में आया मी। वौद्धों के इतिहास में बुद्ध को जिस खतरे का अन्देशा था, वह पाया जाता है। यदापि वौद्ध धर्म का इतिहास एराक्रमशालों है। उसमें दोष होते हुए मी-वह-देश के लिए अमिमान रखने के लायक है। लेकिन जो इर बुद्ध को था, वह ने सहावीर को नहीं था, यह देखकर आश्चर्य होता है। महावीर निर्डर दीज युद्धि हैं। इसका मेरे मन पर बहुत असर है। इसीलिए अके महावीर निर्डर दीज युद्धि हैं। इसका मेरे मन पर बहुत असर है। इसीलिए अके महावीर निर्वर की तरिक विरोध

श्राकर्पण है। बुद्ध की महिमा मी बहुत है। सारी दुनिया में उनकी करणा की मावना फैल रही है, इसीलिए उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की न्यूनता होगी, ऐसा में नहीं मानता हूं। महापुरुषों की मिन्न-मिन्न बृत्तियाँ होती हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध को व्यावहारिक मूमिका छू सकी श्रीर महावीर को व्यावहारिक सूमिका छू नही सकी। उन्होंने स्त्री-पुरुषों में तत्त्वतः भेर नहीं रखा। वे इसने इद्ध्यतिश रहे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष ही आदर है। इसी में उनकी महावीरता है।

रामकुल्ला परमहस के सम्प्रवाय में स्त्री सिर्फ एक ही यी और वह थी श्री शारदा देवी, जो रामकुल्ला परमहस की पद्मी शों और नाममात्र की ही पद्मी थी। वैसे तो वह उनकी माता ही हो गई थी और सम्प्रदाय के सभी माहयों के लिए यह मानुस्थान में ही थी। परन्तु उनके सिवा और किसी स्त्री को दीचा नहीं दी गई थी।

महाबीर स्वामी के बाव २५०० साल हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हो सकती थी कि बहनों को दीचा दे। मैंने सुना कि चार साल पहले रामकृष्ण परमहसमठ में स्थियों को दीचा दी जाय—ऐसा तय किया गया। स्त्री और पुरुषों का आक्षम ऋतग राता जाय, यह ऋतग बात है। लेकिन ऋव सक स्त्रियों को दीचा री नई। मिलती थी, वह अब मिल रही है। इम पर से ऋदाज लगता है कि महाबीर ने २५०० साल पहले उसे करने में कितना बड़ा पराक्रम

गुण्मभ उदामक श्रीर उपासिकाए, आवक और आविकाए कहलाए। भाग्य त्यादि १० प्रमुप्त आपक प्रमे । वे बारह भती थे । इनकी जीवन-चर्या का पर्मा वरने वाला एक श्रम (उपामक दशा) है। जयन्ती श्रादि आविकाए थें, जिनके भीट तत्य गान की स्वना मगवती से मिलती है <sup>32</sup>। पर्म, काराप्तम के गिए अगयान का तीर्थ सञ्चाच तीर्थ वन गया। सगवान ने रिभी न्दुष्ट्य (माधुन्यांच्यी, धारक-धायका) की स्थायना की, इसलिए वे

भूमर्*न्*दिन हुनस्य

सायत् ने भागका की बाज ही गुरू रस्तम्या की । अनुसासन की

दृष्टि से भगवान् का संघ सर्वोषिर था। पाँच महात्रत और त्रत—ये सूल गुण थे। इनके अतिरिक्त एतर गुणों की व्यवस्था की। विनय, अनुशासन और आरम-विजय पर अधिक वल दिया। व्यवस्था की दृष्टि से अमण-संघ को ११ या ६ भागों में विभक्त किया । पहले सात गणधर सात गणों के और आठवें, नवें तथा दशवें, इन्यारहवें क्रमशः आठवें और नवें गण के प्रमुख थे।

गणों की सारणा-चारणा स्त्रीर शिज्ञा-दीज्ञा के लिए पद निश्चित किए !

(१) स्राचार्य (२) उपाध्याय (३) स्थिनर (४) प्रवर्त्तक (५) गणी (६) गणधर (७) गणावच्छेदक ।

सूत्र के अर्थ की वाचना देना और गण का सर्वोषरि सचालन का कार्य अपचार्थ के जिम्मे था।

सूत्र की वाचना देना, शिक्षा की वृद्धि करना उपाध्याय के जिम्मे था । अमणो की संयम में स्थिर करना, आमण्य से डिगते हुए अमणों की पुनः स्थिर करना, उनकी कठिनाइयों का निवारण करना स्थिवर के जिम्मे था ।

त्राचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म-प्रवृत्तियो तथा सेवा-कार्य में अमणो को नियुक्त करना प्रवर्तक का कार्य था।

श्रमणो के छोटे-छोटे समूहों का नेतृत्व करना गणी का कार्य था। श्रमणो की दिनचर्या का ध्यान रखना---गणधर का कार्य था।

धर्मशासन की प्रभावना करना, गण के लिए विहार व उपकरणों की खोज तथा व्यवस्था करने के लिए कुछ साधुन्नों के साथ सघ के आगे-आगे चलना, गण की सारी व्यवस्था की चिन्ता करना गणावच्छेदक का कार्य था <sup>8</sup> । इनकी योग्यता के लिए विशेष मानदण्ड स्थिर किए। इनका निर्वाचन नही होता था। ये आचार्च द्वारा नियुक्त निए जाते थे। किन्तु स्थितिरों की सहमित होती थी <sup>3</sup> ।

# নিব্যাদ

भगवान् तीस वर्षं की श्रवस्था मे अनव बने । सादे बारह वर्षं तक वनस्थी जीवन विताया । तीस वर्षं तक धर्मोपदेश किया । भगवान् ने काशी, कोशल, पंचाल, किला, कम्बोज, कुक-जागल, बाह्लीक, गौधार, निधु-नीमीन प्लादि देशों में विहार किया ।

भगवान् के चौदह हजार साधु ग्रीर ३६ हजार साम्बियाँ वनी । नन्दी के अनुसार भगवान् के चौदह हजार साधु प्रकीर्याकार वे <sup>38</sup>। इससे जान पड़ता है, सर्व साधुक्रों की संख्या और अधिक ही। १ लाख ५.६ हजार आवक<sup>89</sup> स्रोर ३ लाख १८ इनार आनिकाएं थी <sup>3८</sup>। यह व्रती आवक श्राविकाओं की संस्या प्रतीत होती है। जैन वर्स का अनुगमन करने वालों की उंख्या इससे अधिक थी, ऐसा सम्मव है। मगवान के उपदेश का समाज पर न्यापक प्रमाव हुआ। छनका क्रान्ति-स्वर समाज के जागरण का निमित्त वना। उसका विवरण इसी खण्ड के ऋन्तिम ऋष्याय में भिन्न सकेगा। वि॰ पू॰ ४७० (ई॰ पू॰ ५२७) पानापुर में कार्तिक कृष्णा अमानस्या की भगवान् का निर्वाण हुआ।

उत्तरवर्ती संघ-परम्परा

मगवान् के निर्वाण के पश्चात् सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी- ये दी स्राचार्यं केवली हुए। प्रमद, शय्यम्भव, यशोमद्र, सम्मृतिवलय, महवाहु और स्थलमद्र-- वे खह आचार्य 'भूत-केवली' हुए 3%।

(१) महागिरि (२) मुहस्ती (३) गुणमुन्दर (४) कालकाचार्य (५) स्किन्धकाचार्य (६) रेवितिमित्र (७) मंशु (८) धर्म (६) चन्द्रगुस (१०) स्नार्थ-वय-न्ये दश पूर्वधर हुए ।

तीन प्रधान परम्पराएः

- (१) गण्धर-वरा
- (२) वाचक-वश--विद्याघर-वश
- (३) युग-प्रधान

ग्रासार्य सहस्ती तक के भावार्य गणनायक और बाचनाचार्य दोनी होते हें। दे गण की सार सम्हाल और गण की शीखणिक व्यवस्था-कन दोनों के हसरदायित्वी की निमाते थे। आचार्य सुदस्ती के बाद से कार्य निमक्त हो गए। चारित्र की रत्ता करने वाले 'गणाचायं' और अतज्ञान की रत्ता करने बाले 'वाचनाचारं' कहलाए । गणाचानों की परम्परा (गणधरवश ) अपने २ गण के गह-शिष्य फम से चलती है। वाचनाचायों और युग प्रधानी की प्रस्था एक ही गया से सम्बन्धित नहीं है। जिस विश्वी भी गण या शाना में एक के बाद दूसरे समर्थ वाचनाचार्य व युग-प्रधान आचार्य हुए हैं, धनका क्रम जोड़ा गया है।

अाचार्य सुहस्ती के बाद भी कुछ आचार्य गयाचार्य और वाचनाचार्य दोनों हुए हैं। जो आचार्य विशेष लज्ञण-सम्मन्त और अपने युग में सर्वोपरि प्रभावशाली हुए, छन्हे युग-प्रधान माना गया। वे गणाचार्य और वाचनाचार्य दोनों में से हुए हैं।

हिमवंत की स्यविरावित के अनुसार वाचक-वश या विद्याधर वंश की परम्मरा इस प्रकार है ४० :--

- (१) त्राचार्य सुहस्ती
- (२) ऋार्य बहुल और बिलसह
- (३) स्त्राचार्य ( स्मा ) स्वाति
- (४) स्राचार्य श्यामाचार्य
- (५) श्राचार्य साडिल्य या स्कन्दिल (वि॰ स॰ ३७६ से ४१४ तक युग-प्रधान)
- (६) श्राचार्य समुद्र
- (७) आचार्य मंगुस्रिर
- (प) आचार्य नन्दिलस्रि
- (६) आचार्य नागहस्तीसूरि
- (१०) स्राचार्य रेवतिनज्ञत्र
- (११) स्त्राचार्य सिंहसूरि
- (१२) स्राचार्य स्कन्दिल ( वि॰ सं॰ ८२६ बाचनाचार्य )
- (१३) प्राचार्य हिमवन्त चुमाश्रमण
- (१४) श्राचार्य नागार्जुनस्रि
- (१५) म्प्राचार्य भृतदिन्न
- (१६) ज्ञाचार्य लोहिलस्रि
- (१७) याचार्य दुष्यगर्गी ( नन्दी सूत्र में इतने ही नाम है )
- (१८) प्याचार्य देवबाचक (देवद्धिंगणी चमाध्रमण्)
- (१६) पाचार्य कालिकाचार्य (चतुर्य)
- (२०) काचार्य सत्यमित्र ( सन्तिम पूर्वविद )

दुस्सम-काल-समण-सवत्यव श्रीर विचार-श्रेगी के श्रनुसार 'युग-प्रधान

| हावली <sup>7</sup> श्रीर समय :—                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| (१) त्राचार्यों के नाम                             | समय ( वीर निर्वाण से )   |
| १—गण्घर सुधर्मा स्वामी                             | १ से २०                  |
| २श्राचार्य जम्बू स्वामी                            | २० से ६४                 |
| ३श्राचार्य प्रमव स्वामी                            | ६४ से ७५                 |
| ४ स्राचार्यं शय्यमवस्रि                            | ७५ से ६८                 |
| ५ श्राचार्यं यशोमद्रस्रि                           | हम से १४म                |
| ६ आचार्य समूतिनिजय                                 | १४८ से १५६               |
| ७ त्राचार्यं महवाहु स्वामी                         | १५६ से १७०               |
| <                                                  | १७० से २१५               |
| ६ त्राचार्यं महागिरि                               | २१५ से २४५               |
| १० आचार्य सुहस्तिसरि                               | २४५ से २६१               |
| ११—आचार्यं गुणसुन्दरस्र्वि                         | रह१ से ३३५               |
| १२आचार्यं श्यामाचार्य                              | ३३५ से ३७६               |
| १३—त्राचार्यं स्कन्दिल                             | ३७६ से ४१४               |
| १४आचार्य रेवतिमित्र                                | ४१४ से ४५०               |
| १५—त्राचार्यं धर्मसूरि                             | ४५० से ४६५               |
| १६—म्याचार्य मद्रगुप्तस्रि                         | ४६५ से ५३३               |
| १७ — ग्राचार्य श्रीगुतस्रि                         | ५३३ से ५४⊏               |
| १८—ग्राचार्यं वजस्थामी<br>१६—ग्राचार्यं त्रायंरचित | ५४८ से ५८४               |
| २६—आचार्य दुर्वलिकापुष्यमित्र                      | ४८४ से ५६७               |
| २१ श्राचार्यं वक्रसेनस्रि                          | प्रहण से ६१७             |
| २२श्राचार्यं नागहस्ती                              | ६१७ से ६२०               |
| २३त्राचार्यं रेवितिमित्र                           | ६२० से ६८६               |
| २४श्राचार्यं मिहस्री                               | इन्ह से अपन              |
| २५ प्राचार्य नागार्जुनस्रि                         | ७४८ हे ८२६<br>अट हे इस्ट |
|                                                    |                          |

# जैन दर्शन के मीलिक तत्त्व

| २६ म्राचार्य मृतदित्र स्रि         | ६०४ से ६८३      |
|------------------------------------|-----------------|
| २७ आचार्य कालिकस्रि (चतुर्य)       | हद्य से हह्य    |
| २८—ग्राचार्य सलमित्र               | हह्य में १०००   |
| २६ श्राचार्य हारिल्ल               | १००० से १०५५    |
| ३० म्राचार्य जिनमदगिश्-द्वमग्रभगण् | १०५५ से १११५    |
| ३१ग्राचार्य ( समा ) स्वातिस्रि     | १११५ से ११६०    |
| ३२ ऋाचार्य पुष्यमित्र              | ११६० से १२५०    |
| ३३ त्राचार्य संभूति                | १२५० से १३००    |
| ३४ आचार्य माठर संभूति              | १३०० से १३६०    |
| ३५ श्राचार्य धर्मऋपि               | १३६० से १४००    |
| ३६—ऋत्चार्य ज्येष्ठागगणी           | १४०० से १४७१    |
| ३७—न्त्राचार्य फल्गुमित्र          | १४७१ से १५२०    |
| ३८श्राचार्यं धर्मघोष               | १५२० से १५६⊏    |
| (२) वालभी-युगप्रधान-पट्टावली       |                 |
| १ स्रार्य सुधर्मा स्वामी           | २० वर्ष         |
| २—- स्राचार्यं जम्बू स्वामी        | ४४ वर्ष         |
| ३ त्राचार्य प्रमव स्वामी           | ११ वर्ष         |
| Y आचार्य शय्यभव                    | २३ वर्ष         |
| ५—श्राचार्यं यशोभद्र               | ५० वर्ष         |
| ६ त्राचार्य सम्भूतिविजय            | म वर्ष          |
| ७—श्राचार्य मद्रवाहु               | १४ वर्ष         |
| ५—ग्राचार्य स्थूलमद                | ४६ वर्ष         |
| ६ श्राचार्य महागिरि                | <b>३० বৃদ্</b>  |
| १०श्राचार्य सुहस्ती                | <b>૪</b> ૫ વર્ષ |
| ११श्राचीर्थं ग्रुणसुन्दर           | ४४ वर्ष         |
| १२ आचार्य कालकाचार्य               | ४१ वर्ष         |
| १३ ग्राचार्य स्कन्दिलाचार्य        | ३८ वर्ष         |
| १४श्राचार्यं रेवंतिमित्रे          | ३६ वर्षः 'ं     |

१५--- श्राचार्य मंगु २० वर्ष १६--श्राचार्य धर्म २४ वर्ष १७--श्राचार्य भद्रगुप्त ४१ वर्ष १८--आचार्य आर्यवज ३६ वर्ष १६--- आचार्य रचित १३ वर्प २०--- ऋाचार्य पुष्यमित्र २० वर्ष २१-- श्राचार्य बजरोन ३ वर्ष २२--श्राचार्य नागहस्ती ६६ वर्ष २३ - आचार्य रेवतिमित्र प्रह् वर्ष .. २४--आचार्य सिंहसरि ७८ वर्ष २५-श्राचार्यं नागार्जुन ७८ वर्ष २६ - आचार्य मृतदिन्न ७६ वर्ष २७--आचार्य कालकाचार्य ११ वर्ष

( ३ ) मायुरी-युगप्रधान-पट्टावली

१—ग्रायं सुधर्मा स्वामी

२—ऋाचार्य जम्बू स्वामी

8---श्राचार्य प्रमव स्वागी

४--ऋाचार्य शय्यमव

५-- श्राचार्य यशोमह

६--श्राचार्यं सम्मृत विजय

७—श्राचार्य मद्रवाहु

८—श्राचार्य स्थृलभद्र

६---ग्राचार्यं महागिरि

१०--श्राचार्य सुहस्ती

११---श्राचार्य बलिसर

१२--शाचार्यं न्याति

१२--श्राचार्य स्यामाचार्य

१४--ग्राचार्य साडिस्थ

१५ - आचार्य समुद्र

कुल ६८१ वर्ष

१६—ऋाचार्य मगु

१७ - ऋचार्य स्नार्यधर्म

१८— श्राचार्य मद्रगुप्त १६— श्राचार्य वक्र

२०—आचार्य रच्चित

२१—आचाय रोच्चत २१—आचार्य श्रानिद्ल

२२ आचार्य नागहस्ती

२३—श्राचार्य रेवतिनस्त्र

२४--आचार्यं ब्रह्म-दीपक मि

२५-- आचार्य स्कृत्यिलाचार्य

२६—आचार्य हिमबत

२७—न्त्राचार्य नागार्जुन ३०—न्त्राचार्य लौहित्य २८—न्त्राचार्य गोविन्द ३१—न्त्राचार्य दृष्यगिर्य २६—न्त्राचार्य भूतदिन्न ३२—न्त्राचार्य देवर्द्धिगणि सम्प्रदाय भेद

#### ( निह्नव विवरण )

विचार का इतिहास जितना पुराना है, जगभग छतना ही पुराना विचार-भेर का इतिहास है। विचार व्यक्ति-व्यक्ति की ही उपज होता है, किन्तु संघ में रुढ़ होने के बाद सधीय कहलाता है।

तीर्थकर वाणी जैन-राय के लिए सर्वोपरि प्रमाण है। वह प्रत्यस्व दर्शन है, इसलिए उसमें तर्क की कर्फशता नहीं है। वह तर्क से वाधित भी नहीं हैं। वह सूत्र-रूप है। उसकी व्याख्या में तर्क का लचीलापन आया है। भाष्यकार और टीकाकार प्रत्यस्वर्शीं नहीं थे। उन्होंने सूत्र के आश्यय को परम्परा से समका। कहीं समक्त में नहीं आया, इदयगम नहीं हुआ तो अपनी युक्ति और लोड़ दी। लम्बे समय में अनेक सम्प्रदाय वन गए। श्वेताम्वर और दिगम्बर जैसे शासन-भेद हुए। भगवान महावीर के समय में कुछ अमण वस्त्र पहनते थे। वस्त्र पहनते। भगवान सव वस्त्र नहीं पहनते थे। वस्त्र पहनते से मुक्ति होती ही नहीं या वस्त्र नहीं पहनने से ही मुक्ति होती है, ये दोनो बातें गीण हैं— मुख्य वात है—राग-द्वेष से मुक्ति। जैन-परम्परा का भेद मूल तत्वों की अमेद्दा ऊपरी वातों या गीण प्रशी पर अधिक टिका हुआ है।

गोशालक जैन-परम्परा से सर्वथा अलग हो गया, इसलिए उसे निह्नव नहीं माना गया। थोड़े से मत-मेद को लेकर जो जैन शासन से अलग हुए, उन्हें निह्नव माना गया \* 1

# बहुरतवाद

(१) जमाली पहला निह्नव था। वह चत्रिय-पुत्र और भगवान् महावीर का दामाद था। मा-बाप के अगाध प्यार और अवुल ऐश्वर्य को ठुकरा वह निर्मन्य बना। भंगवान् महावीर ने स्वय उसे प्रजीवत किया। पाँच सी व्यक्ति उसकें साथ थे। मुनि जमाली अव अव अगो वढने लगा। शान, दर्शन और चारित्र की आराधना में अपने आर्थ को लगा दिया। सामाधिक अगीद स्थारह अग

पढ़ें | विचित्र तप-कर्म-ज्यवास, बेला, तेला यावत् ऋई मास और मास की तपस्या से आत्मा को मावित करते हुए विहार करने लगा।

एक दिन की बात है, श्वानी और वपस्वी जमाली अगवान् महाबीड के, पास श्राया। वन्दना की, नमस्कार किया और बोला—अगवन्। में श्लापकी श्रभ्यनुष्ठा पा कर पाच सी निर्धन्थों के साथ जनपद विहार करना चाहता हूँ। मगवान् ने जमाली की बात सुनली। छसे आदर नहीं दिया। मीन रहे। जुमाली ने दुवारा और तिवारा अपनी इच्छा को दोहराया। अगवान् पहले की माति मीन रहे। जमाली छठा। मगवान् को वन्दना की, नमस्कार किया। बहुशाला नामक चैत्य से निकला। आपने साथी पाज सी निर्धन्थों की ले भगवान् से अलग विहार करने लगा।

आपस्ती के कोष्ठक चैत्य में जमाली ठहरा हुआ था। स्यम और तप की साधना चल रही थी। निर्फ्रन्थ-शासन की कठोरचर्या और वैराग्यवृत्ति के कार्या वह अरस-विरस, अन्त-प्रान्त, रूखा-सूखा, कालातिकान्त, प्रमाणाित-कान्त आहार जेता । उससे जमाली का शरीर रोगातक से घर गमा । उज्जल-विपुल वेदना होने लगी। कर्कश-कद्भ द्वाख बदय में आया। पित्तक्वर से शरीर जलने लगा। घोरतम वेदना से पीड़ित जमाली ने अपने साधुक्रों से कहा--देवानुप्रिय ! विद्धौना करो । साधुश्रों ने विनयावनत हो उसे सीकार किया। विक्रीनाकरनेलगे। वेदनाका देगसद् रहाथा। एक-एक पर्ल भारी हो रहा था। जमाली ने ऋषीर स्वर से पूछा---सेरा विद्धौना विद्धा दिया वा विद्या रहे हो ! अमणी ने अत्तर दिया—देवानुप्रिय । आपका विद्यौना किया नहीं, किया जा रहा है। दूसरी बार फिर पूछा—देवानुप्रिय ! विछीना किया या कर रहे हो ? अमल-निर्धान्य वोले-देवानुप्रिय । स्नापका विछीना किया नहीं, किया जा रहा है। इस उत्तर ने वेदना से अधीर बने जमाली को चौका दिया। यारीरिक वैदना की टक्कर से सेद्रान्तिक धारणा हिल उठी । विचारी ने मोढ़ लिया । जमाखी सोचने लगा--मगवान् चलमान् को चित्तत, सदीयमाण को सदीरित यायत् निर्विययाण को निर्वार्थ कहते हैं, वह मिरवा है। यह सामने टील वहा है। मेरा विद्वीना विद्वाया जा रहा १६ किन्तु विश्वा नहीं है। इसलिए क्रियमाप अकृत, सस्तीर्थमाण असंस्तृत है— किया जा रहा है किन्तु किया नहीं गया है, बिछाया जा रहा है किन्तु बिछा नहीं है-का सिद्धान्त सही है। इसके विषरीत मगवान का कियमाण कत श्रीर संस्तीर्यमाण संस्तत करना शुरू हुन्ना, वह कर लिया गया, विछाना शुरू किया, वह विद्या लिया गया-यह सिद्धान्त गलत है। चलमान को चिलत. यावत निजीर्यमाण को निजीर्थ मानना मिथ्या है। चलमान को श्रचलित यानत निर्जीर्यमाण को अनिर्जीर्ण मानना सही है। वहरतवाद-कार्य की पूर्णता होने पर उसे पूर्ण कहना ही यथार्थ है। इस सैद्धान्तिक उथल-पुथल ने जमाली की शरीर-वेदना की निर्वीर्थ बना दिया। उसने ऋपने साधको को बलाया और अपना सारा मानसिक आन्दोखन कह सनाया। अमणों ने श्रारचर्य के साथ सुना। जमाली मगवान के सिद्धान्त को मिथ्या श्रीर श्रपने परिस्थिति-जन्य अपरिपक्व विचार को सच बता रहा है। माथे-माथे का विचार अलग-अलग होता है। कुछेक अमणो को जमाली का विचार रुचा, मन को भाया, उस पर श्रद्धा जमी। वे जमाली की शरण में रहे। कुछ एक जिन्हे जमाली का विचार नहीं जचा, उस पर अदा या प्रतीति नहीं हुई, वे भगवान की शरण में चले गए। थोडा समय वीता। जमाली स्वस्थ हन्ना। श्रावस्ती से चला। एक गाव से दूसरे गाव विहार करने लगा। भगवान उन दिनों चन्पा के पूर्णमद्र-चैल में विराज रहे थे। जमाली वहाँ आया। मगवान् के पास वैठ कर वोला-देवानुप्रिय । आपके बहुत सारे शिष्य असर्वज्ञ-दशा मे गुवकुल से अलग होते हैं ( छुट्मस्थापक्रमण करते हैं ) वैसे मै नहीं हन्ना हैं। में सर्वत्र ( अर्हत् , जिन, केवली ) होकर आपसे अलग हुआ हूँ । जमाली की यह बात सुन कर मगवान के ज्येष्ठ अन्तेवासी गौतम स्वामी वोले-जमाली! धर्वेद्य का शान-दर्शन शैल-स्तम्भ और स्तृप से रुद्ध नहीं होता। जमाली। यदि तुम सर्वत्र होकर भगवान से ऋलग हुए हो तो लोक शाश्वत है या ऋशाश्वत १ जीव शासत है या ऋशाश्वत ? इन दो प्रश्नों का उत्तर दो। गौतम के प्रश्न सुन वह शकित हो गया। उनका यथार्थ उत्तर नहीं दे सका। मौन हो गया। भगवान् बोले-"जमाली । मेरे ऋनेक छुद्गस्य शिष्य भी मेरी माति प्रश्नौ का उत्तर देने में समर्थ हैं। विन्त तम्हारी माति अपने आपको सर्वश कहने मे समर्थ नहीं हैं।-

जमाली । यह लोक शाश्वत भी है ओर ग्रशाश्वत भी । स्रोक कभी नहीं था, नहीं है, नहीं होगा-ऐसा नहीं है। किन्त यह था, है श्रीर रहेगा। इसलिए यह शास्त्रत है। अवसर्षिणी के बाद उत्सर्षिणी होती है. उत्सर्षिणी के बाद फिर अवसर्पिणी—इस काल-चक्र की दृष्टि से लोक अशास्वत है। इसी प्रकार जीव भी शाश्वत और अशाश्वत दोनों हैं। जैकालिक सत्ता की दृष्टि से वह शारवत है। वह कमी नैरियक वन जाता है, कभी तियंच, कभी मतुत्व और कभी देव। इस रूपान्तर की दृष्टि से वह अशाश्वत है।" जमाली ने भगवान् की वातें सुनी पर वे ऋच्छी नहीं लगी। उन पर अद्भा नहीं हुई। वह उठा भगवान् से ऋलग चला गया। मिथ्या-प्ररूपणा करने लगा---- सूठी वार्ते कहने लगा। मिथ्या-ग्रामिनिवेश (एकान्त भ्राग्रह) से वह भ्राग्रही वन गया | इसरी को भी आबही बनाने का जी भर जाल रचा | बहुती की कगड़ाखोर बनाया। इस प्रकार की चर्चा चलती रही। लम्बे समय तक श्रमण-वेश में साधनाकी। श्रम्त काल में एक पद्य की संलेखनाकी। तीस दिन का अनशान किया । किन्तु मिथ्या-प्रस्पणा या सूठे आन्नह की आलोचना नहीं की, प्रावश्चित नहीं किया। इसलिए आयु पूरा होने पर वह लान्तक कल्प (छठे देवलोक) के नीचे किल्विपिक (निम्न श्रेणी का) देव बना।

गीतम ने जाना जमाली मर गया है। वे छठे। मगवान् के पास न्नाये, बन्दना नमस्कार कर बोले जमगवन्। न्नायका अन्तेवासी कृशिष्य जमाली मर कर कहाँ गया है १ कहाँ उरान्न हुआ है १ मगवान् बोले जीतम ! वह किल्विपिक देव बना है।

गीतम—भगवन् । किन कमां के कारण किल्निपक देन-योनि मिलती है ?

भगवान्—गीतम । जो न्निक श्राचार्य, ल्याच्याय, कुल, गण श्रीर संघ
फे मलानीक (विद्वेपी) होते हैं, श्राचार्य श्रीर लगाध्याय का अपयश वलानते
हैं, अवर्षा गोलते हैं और अकीतिं गाते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं, एकान्तआप्रही होते हैं, लोगों में गाण्डिल के मिथ्यामिमान का भाव भरते हैं, वे
गाधुपन की विराधना कर किल्निपक देन वनते हैं।

गीतम-प्रगवन् । जमाली अपगार अरछ-विरस, अन्त-प्रान्त, स्रखा-

सुदा म्राहार करता था। वह भ्ररस-जीवी यावत् तुच्छ-जीवी था। चपशान्त-जीवी, प्रशान्त-जीवी भ्रौर विविक्त-जीवी था।

भगवान्—हा गौतम ! वह ऐसा था ।

गौतम-तो फिर भगवन् ! वह किल्विषक देव क्यों वना ?

भगवान्—गीतम ! जमाली अणगार आचार्य और उपाध्याय का प्रत्यनीक या ! उनका अपश बखानता, अवर्ण बोलता और अकीर्ति गाता था ! एकान्त-आप्रह का प्रचार करता और लोगों को मिथ्यामिमानी बनाता था ! इसलिए वह साधुपन का आराधक नहीं बना । जीवन की अन्तिम घड़ियों में भी उसने मिथ्या स्थान का आलोचन और प्रायश्चित नहीं किया । यही हेतु है ,गीतम ! वह तपस्वी और वैरागी होते हुए भी किल्विषक देव बना ! उसलेखना और अनशन भी उसे आराधक नहीं बना उसे !

गौतम-भगवन् । जमाली देवलोक से लौट कर कहाँ उत्पन्न होगा ? भगवान् --गौतम ! जमाली देव, अनेक वार विर्यच, मनुष्य और देव-गति में जन्म लेगा । संसार-अमग्र करेगा । दीर्घकाल के वाद साधुपन ले, कर्म खपा सिद्ध-चद्ध-मुक्त होगा ।

#### जीव प्रादेशिकवाद

(२) दूसरे निह्नव का नाम तिष्नगुप्त है। इनके आचार्य वस्तु चतुर्दशपूर्वी थे। वे तिष्यगुप्त को आत्म-प्रवाद-पूर्व पढ़ा रहे थे। उसमें भगवान् महावीर और गौतम का सम्वाद आया। गौतम ने पूछा—भगवन्। क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कहा जा सकता है ?

भगवान् नहीं।

गौतम-भगवन् ! क्या दो, तीन यावत् सख्यात प्रदेश से कम जीव के प्रदेशों को जीव कहा जा सकता है ?

भगवान्--नहीं । असल्यात प्रदेशमय चैतन्य पदार्थ को ही जीव कहा जा सकता है।

यह सुन तिष्यगुप्त ने कहा--अन्तिम प्रदेश के विना रोप प्रदेश जीव नहीं हैं। इसलिए अन्तिम प्रदेश ही जीव है। गुरु के समकाने पर भी अपना आप्रह नहीं छोड़ा। तब उन्हें संघ से पृथक् कर दिया। ये जीव-प्रदेश सम्बन्धी आप्रह के कारण जीव प्रादेशिक कहलाए।

#### अव्यक्तवाद

(३) श्वेतिविका नगरी के पौलापाद चैल्य में आचार्य आपाट विहार कर रहे ये। उनके शिष्यों में योग-साधना का अन्यास चल रहा था। आचार्य का आकित्मक स्वर्गवास हो गया। उनने सोचा--शिष्यों का अन्यास अधूरा रह जाएगा। फिर अपने शरीर में प्रविष्ट हो गए। शिष्यों को इसकी कोई जानरारी नहीं थी। योग-साधना का क्रम पूरा हुआ। आचार्य देव संग्र में प्रगट हो योले-अमर्गों। मेंने असंयत होते हुए मी संयतातमाओं से वन्देना पराई, इमिलए सुके स्था करना। सारी घटना मुना देव अपने स्थान पर चंत गए। अमर्गों को सन्देह हो गया कि कीन जाने कीन साधु है और कीन देन! निर्चयप्रवेक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह अञ्चक मत कहलाया। आयाद के कारण यह विचार चला। इसिलए इसके आचार्य आयाद है— ऐगा इस आचार्य करते हैं पर वास्तव में उमके प्रवर्णक आपाद के शिष्य ही शीने चारिए।

सामुच्छेदिकवाद

इसिलए हमे उसकी पृथकताका पतानहीं चलता। गुरुकी वात उन्हेनहीं जची। देसंघ से अलग होकर "है क्रियवाद" का प्रचार करने लगे। अराशिकवाद

(६) छठे निहन रोहगुप्त (पहुलूक) हुए। वे अन्तरंजिका के भृतग्रह चैल में ठहरे हुए अपने आचार्य श्री गुप्त को वन्दन करने जा रहे थे। वहाँ पोडशाल परिवाजक अपनी विद्याओं के प्रदर्शन से लोगो को अचम्मे में डाल रहा था और दूसरे सभी धार्मिकों को वाद के लिए खुनौती दे रहा था। आचार्य ने रोहगुप्त को समकी चुनौती स्वीकार करने का आदेश दिया और मयूरी, नकुली, विडाली, ज्याघी, सिंही आदि अनेक विद्याए भी सिखाई।

रोहगुप्त ने उसकी चुनौनी को स्वीकार किया। राज-समा मे चर्चा का प्रारम्भ हुआ।

पोहशास ने जीव और अजीव—इन दो राशियो की स्थापना की। रोहगुप्त ने जीन, अजीव और निर्जीव—इन तीन राशियों की स्थापना कर उसे पराजित कर दिया।

पोइशाल की वृश्चिकी, सपीं, मूचिकी आदि विवाएं भी विफल करदी। उसे पराजित कर रोहगुत अपने गुरु के पास आये, सारा घटनाचक निवेदित किया। गुरु ने कहा—राशि दो हैं। त्ने तीन राशि की स्थापना की, यह अस्का नहीं किया। वापस सभा में जा, इसका प्रतिवाद कर। आप्रहवश गुरु की बात स्वीकार नहीं कर सके। गुरु उन्हें 'कुनिकापण' में ले गए। वहाँ जीव मागा, वह मिल गया, अजीव मांगा वह भी मिल गया, तीसरी राशि नहीं मिली। गुरु राज-सभा में गए और रोहगुत के पराजय की धोपणा की। इस पर भी उनका आग्रह कम नहीं हुआ। इसिलए उन्हें सब से अलग कर दिया गया।

## अबद्धिकवाद

(७) साववें निह्न गोष्ठामाहिल थे। त्रायरिस्ति के उत्तराधिकारी दुर्विलिका-पुष्यमित्र हुए। एक दिन वे विन्ध्य नामक मुनि को जर्म प्रवाद का वन्धाधिकार पढ़ा रहे थे। उसमें क्से के दो रुपों का वर्णन त्राया। कोई कर्म गीली दीवार पर मिट्टी की माति क्रात्मा के साथ चिपक जाता है—एक रुप

हो जाता है और कोई वर्म सखी दीवार पर मिट्टी की माति स्मातमा का स्पर्श कर नीचे शिर जाता है—अलग हो जाता है।

गोष्डामाहिल ने यह सुना । वे आचार्य से कहने लगे—आतमा और कर्म
यदि एक रूप हो जाए तो फिर वे कभी भी अलग-अलग नहीं हो सकते ।
इसलिए यह मानना ही सगत है कि कर्म आतमा का स्पशं करते हैं, उठते
एकीभूत नहीं होते । वास्तव में बन्ध होता ही नहीं । आचार्य ने बोनो दशाओं
का मर्म वताया पर उनने अपना आग्रह नहीं छोड़ा । आखिर उन्हें संघ से
पृथक कर दिया।

जमाली, रोहगुप्त और गोष्डामाहिल के सिनाय शेप निहल द्या प्रायश्चित ले फिर से जैन-परस्परा मे सम्मिलित हो गए। जो सिम्मिलित नहीं हुए अनही भी खब कोई परम्परा प्रचलित नहीं है।

यत्र देखिए ---

| श्राचार्य  | मत-स्थापन         | डत्पत्ति-स्थान     | कालमान                      |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| जमाली      | बहुरतवाद          | श्रावस्ती          | कैवल्य के १४ वर्ष पश्चात्   |
| तिष्यगुप्त | जीवप्रादेशिक-     | ऋषमपुर             | कैवल्य के १६ वर्ष पश्चात्   |
|            | वाद               | (राजगृह् )         |                             |
| श्रापाद-   | अन्यसमाद          | <b>रवेतविका</b>    | निर्वाण के ११४ वर्ष प्रधात  |
| হিল        |                   |                    |                             |
| खश्विमत्र  | सामुच्छेदिक-      | मिथिला             | निर्वाण के २२० वर्ष पश्चात् |
| 1          | वाद               |                    |                             |
| गग         | द्वैभियनाद        | <b>उल्लु</b> कातीर | निर्वाण के २२८ वर्ष पश्चात् |
| रोहगुप्त   | <b>बैराशिकवाद</b> | अन्तरजिका          | निर्वाण के ५४४ वर्ष पश्चात् |
| (पहुलूक    | . 1               |                    |                             |
| गोष्टामाहि | ल अवद्धिकवाद      | दशपुर              | निर्वाण के ६०६ वर्ष पश्चात् |
| ·          |                   | [                  |                             |

स्थानाग में चात निहनों का ही उल्लेख हैं। चिनमद्र गणी श्राठवें निहन गोटिक का छल्लेख श्रीर करते हैं, जो चस्त्र त्याय कर सघ से पृथक् हुए ये धरी

# श्वेताम्बर-दिगम्बर

दिगम्बर-सम्प्रदाय की स्थापना कव हुई १ यह अब मी अनुसन्धान साहोप है। परम्परा से इसकी स्थापना विक्रम की सातवी शताब्दी में मानी जाती है। श्वेताम्बर नाम कव पड़ा—यह मी अन्वेपण का विषय है। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो सापेन् शब्द हैं। इनमें से एक का नाम-करण होने के बाद ही दूसरे के नाम-करण की आवश्यकता हुई है।

मगवान् महावीर के संघ में सचेल और अचेल दोनों प्रकार के अमणो का समवाय था। ऋाचाराग १।८ में सचेल और अचेल दोनो प्रकार के अमणो के मोह-विजय का वर्णन है।

सचेल सुनि के लिए वस्त्रैषणा का वर्णन आचाराग २।५ मे है। अचेल सुनि का वर्णन आचाराग १।६ में है। उत्तराघ्ययन २।१३ मे अचेल और सचेल दोनो अवस्थाओ का उल्लेख है। आगम-काल में अचेल मुनि जिनकिश्व और सचेल सुनि स्यविरकिष्यक कहलाते थे ४४।

मगवान् महावीर के महान् व्यक्तित्व के कारण आचार की द्विविधता का जो समन्वित रूप हुआ, वह जम्बू स्वामी तक उसी रूप में चला । उनके पश्चात् आचार्य-परम्परा का मेद मिलता है। श्वेताम्बर-पहाविल के अनुसार जम्बू के पश्चात् शय्यम्मव, यशोभड़, सम्भृत विजय और मद्रवाहु हुए ओर जिगम्बर-मान्यता के अनुसार नन्दी, नन्दीमिश्र, अपराजित, गोवर्धन और मद्रवाहु हुए।

जम्मू के परचात् कुछ समय तक होनो परम्पराएं आचारों का मेह स्वीकार करती हैं और मद्रवाहु के समय फिर दोनो एक बन जाती हैं। इम मेर और अमेद से सैद्धान्तिक मत-मेद का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उम समय सब एक था, फिर भी गण और शाखाए अनेक थी। आचार्य और चतुर्दशपूर्वी भी अनेक थे। किन्तु प्रमन स्त्रामी के समय से ही कुछ मत-मेद के अकुर फूटने लगे हो, ऐसा प्रतीत होता है।

रात्यम्भव ने टरावै॰ में—'वस्त्र रखना परिग्रह नहीं है'—इस पर जो वल दिया है ऋर झातपुत्र महावीर ने सबम और लज्जा के निमित्त वस्त्र रखने की परिग्रह नहीं कहा है—इस वाक्य द्वारा मगवान के ऋभिमत की सान्य किया हं ४५। उससे श्रान्तरिक मत-मेद की सूचना मिलती है। कुछ शताब्दियों के परचात् शय्यम्भव का 'मुच्छा परिगहो चुत्तो' वाक्य परिग्रह की परिमाधा वन सवा। उसास्त्रात्ति का 'मूच्छा' परिग्रह सूत्र' इसी का उपजीवी है ४६।

जम्बू स्वामी के पश्चात् 'दस वस्तुओं' का लोप माना गया है। उनमें एक जिनकित्यक अवस्था भी है ४० । यह भी परम्परा-मेद की पुष्टि करता है। भद्रवाहु के समय (वी० नि० १६० के लगभग) पाटिलपुत्र में जो वाचना हुई, उन दोनों परम्पराओं का मत-मेद तीब हो गया। इससे पूर्व अत विषयक एकता थी। किन्तु लम्बे दुष्काल में अनेक अतुवार मुनि दिवगत हो गए। भद्रवाहु की अनुपन्थित में ग्यारह अगो का सकलन किया गया। वह सब को पूर्ण मान्य नहीं हुआ दोनों का मत-मेद स्पष्ट हो गया। माम्रुपी बाचना में अत का जो रूप स्थिर हुआ, उसका अचेलत्व समर्थकों ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया। इन प्रकार आचार और अत विषयक मत-मेद तीब होते-होते वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी में एक मूल दो भागों में विमक्त हो गया।

श्वेताम्बर से विगम्बर-शाखा निकली, यह भी नहीं कहा जा सकता और दिगम्बर से श्वेताम्बर-शाखा का उद्भव हुआ, यह भी नहीं कहा जा सकता । एक दूसरा सम्प्रदाय अपने को मूल और दूसरे को अपनी शाखा वताता है। पर गन्न तो यह है कि साधना की दो शाखाए, समन्वय और सहिष्णुता के विराद प्रकाण्ड का आश्रय लिए हुए थीं, वे उसका निर्वाह नहीं कर सकीं, काल परिपाक से प्रथम् हो गई। अथना यो कहा जा सकता है कि एक दिन गाधना के दो बीजों ने समन्वय के महातक को अक्तरित किया और एक दिन गाधना के दो बीजों ने समन्वय के महातक को अक्तरित किया और एक दिन गाधना के दो बीजों ने समन्वय के महातक को अक्तरित किया और एक दिन गाधना के दो बीजों ने समन्वय के महातक को अक्तरित किया और एक दिन गाधना के दो बीजों ने समन्वय के महातक को अक्तरित किया और एक दिन गी महातक दो भागों से निमक्त हो गया। विवदन्ती के अनुमार वीर-निर्वाण ६०६ में श्वेताम्बर-सम्प्रदाय का जन्म हुआ, यह श्वेताम्बर-सम्प्रदाय का जन्म हुआ, यह श्वेताम्बर-सम्प्रदाय का प्राप्त दिगम्बर-सम्प्रदाय का प्राप्त देश स्वेताम्बर-सम्प्रदाय का प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त सम्प्रदाय का प्राप्त स्वाप्त सम्प्रदाय का प्राप्त स्वाप्त सम्प्रदाय का प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त सम्प्रदाय का प्राप्त स्वाप्त सम्प्र सम्प्रदाय का प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त सम्प्र सम्प्र सम्प्र स्वाप्त स्वाप्त सम्प्र सम्प्र स्वाप्त सम्प्र स्वाप्त सम्प्र स्वाप्त सम्प्र सम्य सम्प्र सम्य सम्प्र सम्प्र

वीच-वीच में इसके समन्वय के प्रयत्न भी होते रहे हैं। यापनीय सघ (जिसकी स्थापना वी० नि० की सातवीं शताब्दी के लगभग हुई) श्वेताम्वर श्रीर दिगम्वर दोनो परम्पराओं का समन्वित रूप था। इस सघ के मुनि श्राचेलत्व आदि की हिए से दिगम्वर-परम्परा का अनुसरण करते थे और मान्यता की हिए से श्वेताम्वर थे। वे स्त्री-मुक्ति को मानते थे और श्वेताम्वर-सम्मत आगम-साहित्य का अध्ययन करते थे।

समन्वय की दृष्टि और भी समय-समय पर प्रस्फुटित होती रही है। कहा गया है:---

कोई सुनि दो वस्त्र रखता है, कोई तीन, कोई एक और कोई अवेल रहता है। वे परस्पर एक इसरे की अवजा न करें। क्योंकि यह सव जिनाजा-सम्मत है। यह आचार-सेद शारीरिक शक्ति और घृति के उत्कर्ष और अपकर्ष के आधार पर होता है। इसिलए सचेल सुनि अवेल सुनियों की अवजा न करें और अवेल सुनि सचेल सुनियों को अपने से हीन न मानें। जो सुनि महाबत-धर्म का पालन करते हैं और उदात-विहारी हैं, वे सव जिनाजा में हैं \*\*।

# चैत्यवास और सविग्र

स्थानांग सूत्र से भगवान् महाबीर के नी गणों का चल्लेख मिलता है " । इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं:--

१---गोदास-गण २---उद्दर-विलसइ-गण ३---उद्देह-गण

४---चारणनाम ५---जहुपाटित-गण ६---चेश-याटिक-गण ७---कामर्द्ध-गण ५---मानव-गण ६---कोटिक-गण।

गोदात भद्रवाहु खामी के प्रथम शिष्य थे। उनके नाम से गोदास-गण का प्रवर्तन हुआ। उत्तर बिलस्सद आर्थ महागिरि के शिष्य थे। दूसरे गया का प्रवर्तन इसके द्वारा हुआ।

त्रार्थ सुहस्ती के शिष्य स्थितर रोहण से उद्देह-गण, स्थितर भी गुप्त से चारण-गण, मद्रयश से उहुषाटित-गण, स्थितर कामिद्ध से वेशपाटिक-गण और उसका अन्तर कुल कामिद्धिगण, स्थितर ऋषिगुप्त से मानव-गण और स्थितर सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध से कोटिक गण प्रवर्तित हुए "।

त्रार्य सुहस्ती के समय शिथिलाचार की एक स्फुट रेखा निर्मित हुई थी।

वे सर सम्राट् सम्प्रति के ऋाचार्य वन कुछ सुविधा के स्वयमोक्ता वने थे। पर आर्थ महागिरि के सकेत से शीघ ही सम्हल गए थे। माना जाता है कि सनके सम्हल जाने पर मी एक शिथिल परम्परा चल पड़ी।

बी० नि० की ननों शताब्दी ( ८५० ) में बैत्यवास की स्थापना हुई ! इड़ शिर्यायला बारी मुनि छम-बिहार छोड़ कर मिद्रों के परिपार्श्व में रहने लगे } बी० नि० की दशवी शताब्दी तक इनका प्रमुख्य नहीं बढ़ा | देवद्विगयी के दिवगत होते ही इनका सम्प्रदाय शिक्तशाखी हो गया | विद्या-वल और राज्य वल दोनों के द्वारा इन्होंने छम-बिहारी अमयों पर पर्यास प्रहार किया | हिरमद्रस्रि ने 'सम्बोध-प्रकरण' में इनके आचार-विचार का सकीव वर्णन किया है !

श्रमयदेव सूरि देवर्डिंगणी के पश्चात् जैन-शासन की वास्तविक परम्परा का लोग मानते हैं<sup>भ</sup>ै।

वैत्यवास से पूर्व गण, कुल श्रीर शाखाश्रो का आचुर्य होते हुए भी जनमें पारस्परिक विग्रह या श्रथने गण का श्रहकार नहीं था। वे प्रायः श्रविरोधी थे। श्रनेक गण होना व्यवस्था-सम्मत था। गणों के नाम विभिन्न कारणी से परिवर्तित होते रहते थे। भगवान् महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा के नाम से गण को सीधर्म गण कहा गया।

सामन्त महसूरि ने बन-वास खीकार किया, इसलिए उसे वन-वामी गण कहा गया।

चैरपवासी शाखा के उद्भव के साथ एक पद्म सत्रिन, विधि-मार्ग-या द्विविद्व मार्ग कहलाया और दूसरा यह्म चैरपवासी।
--

इम सम्प्रदाय का चद्रव मूर्ति-पूजा के अस्तीकार पक्ष में हुआ। जि॰ की सोलहवी राजान्दी में लोकायाह ने मूर्ति-पूजा का विरोध किया और आजार की कठीरता का पद्म प्रवल किया। इन्हों लोकाशाह के अनुयायियों में से स्थानकाती मम्प्रदाय का प्रादुर्माव हुआ। यह थोड़े ही समय में शक्तिशाली यन गरा।

#### तेरापय

स्यानन बासी मन्पदाब के श्वाचार्यभी रूपनाथवी के शिष्प प्रवृत्र मीसराजी

(न्याचार्य भिन्तु) ने वि० नं० १८१७ में तेमपथ का प्रवर्तन किया। आचार्य भिन्तु ने न्याचार-शुद्धि प्रोर संगठन पर वल दिया। एक सूत्रता के लिए उन्होंने अनेक मवार्याओं का निर्माण किया। शिष्य-प्रथा को समाप्त कर दिया। योड़े ही नमय मे एक अवार्याय, एक जाचार और एक विचार- के लिए तरापंथ प्रसिद्ध हो गया। जाचार्य भिन्तु आगम के अनुशीलन द्वारा इन्छ नये तत्वों को प्रकाण मे लाए। नामानिक भूमिका मे उस समय वे कुछ अपूर्व से लगे। आध्यारिमक-हर्ष्टि से वे बहुत ही मृल्यवान हैं, कुछ तथ्य तो वर्तमान समाज के भी पथ-दर्शक बन गए हैं।

#### चन्होंने कहा--

- (१) धर्म की जाति, समाज ग्रीर राज्यगत नीति से मुक्त रखा जाय।
- (२) नाधन-गृढि का उतना ही महत्त्व है, जितना कि साध्य का।
- (३) हिंसक माधनी से अहिंमा का विकास नहीं किया जा सकता।
- (४) हृदय-परिवर्तन हुए विना किसी की ऋहिंसक नहीं बनाया जा चकता।
  - (५) आवश्यक हिंसा को अहिंसा नहीं मानना चाहिए।
- (६) धर्म अरेर अधर्म क्रिया काल में ही होते हैं, उसके पहले पीछे नहीं होते।
- (७) यदों की सुरचा के लिए छोटे जीनों का वध करना ऋहिंसा नहीं है। उन्होंने दान और दया के धार्मिक विश्वासों की आलोचना की और उनकी ऐकान्तिक आध्यारिमकता को अखीकार किया।

मिश्र-धर्म को स्त्रमान्य करते हुए उन्होंने आगम की भाषा में कहा—
"सचेप में क्रिया के दो स्थान हैं। १—धर्म, २—अधर्म <sup>8</sup>। धर्म और
अधर्म का मिश्र नहीं होता।"

गौतम खामी ने पूछा-- "मगनन् । अन्य तीयिंक ऐसा कहते हैं, प्रज्ञापना और प्ररूपणा करते हैं—एक जीव एक समय में दो कियाए करता है। वे दो कियाए हैं—सम्यक् और मिथ्या। जिस समय सम्यक् किया करता है, उस समय मिथ्या किया मी करता है और जिस समय मिथ्या किया करता है, उस समय सम्यक् किया मी करता है, उस समय सम्यक् किया मी करता है। सम्यक् किया करने के द्वारा मिथ्या किया

करता है और मिथ्या किया करने के द्वारा सम्यक् किया करता है—इस प्रकार एक जीव एक समय में वो कियाए करता है। यह कैसे है भगवन 9°

मगवान् "गीतम। एक जीव एक समय में दो क्रियाए करता है—यह जो कहा जाता है, वह सच नहीं है—में इस प्रकार कहता हूँ, प्रशापना और प्रकारण करता हूँ। एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है—सम्यक् वा मिथ्या। जिस समय सम्यक् क्रिया करता है, जस समय मिथ्या क्रिया नहीं करता और जिस समय मिथ्या क्रिया करता है, जस समय सम्यक् क्रिया नहीं करता। सम्यक् क्रिया करने के द्वारा मिथ्या क्रिया नहीं करता है। इस प्रकार एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है—सम्यक् या मिथ्या भर्म।"

अन्य तीर्थिक लोग "एक साथ धर्म और अधर्म दोनों क्रियाए होती है" — ऐसा मानते थे । उनका भगवान् महाबीर ने इस सूत्र में प्रतिवाद किया और वताया—"सम्यक् और असम्यक् — गुप्त अध्यवसाय वाली और अधुम अध्यवसाय वाली — ये दोनों क्रियाए एक साथ नहीं हो सकतीं । आत्मा किया करने में सर्वात्मना प्रकृत होती है । इस्तिए क्रिया का अध्यवसाय एक साथ दिल्ल नहीं से सकता । जिस समय निर्वात होती है, उस समय आख्न मी निव्यमान एकता है । पुण्य-वध होता है, उस समय पाप भी वधता है । किन्तु ने दोनों प्रवृत्तिया खतन्त्र हैं, इसिलए वह मिश्र नहीं कहलाता । जिससे कर्म लगता है, उसिस कर्म नहीं इस्ता तथा जिससे पुण्य का वध होता है, उसीसे पाप का वध नहीं होता । एक ही प्रवृत्ति से धर्म-अधर्म दोनों हो, पुण्य-राप दोनों यथे, उसका नाम मिश्र है । धर्म मिश्र नहीं होता ।"

ये विचार आदि काल में बहुत ही अपरिचित से लगे किन्तु अब इनकी गहराई से लोगों का निकट परिचय हुआ है ।

तेरापंध के आठ आचार्य हो चुके हैं। वर्तमान नेता आचार्य श्री द्वलधी है। आधुम्त-आन्दोलन जो आहिंसा, मैडी, धर्म-समन्त्रय और धर्म के सम्प्रदाया तीत रूप का ज्वलत मतीक है, आचार्य श्री के विचार-मन्थन का नवनीत है।

श्रान्दोलन-प्रवर्त्तक के ब्यक्तिल पर जैन धर्म का समन्त्रयक्षाद श्रीर श्रमाध्यदायिक धार्मिकता की श्रमिट छाप है।

# जैन-साहित्य

आसम आगमों का रचनाक्रम चौदहपूर्व आगर्सी की भाषा आगर्मी का प्रामाण्य और अप्रामाण्य आगम-विभाग शब्द-भेद नाम विभक्ति आख्यात विभक्ति धातु-रूप धातु-प्रत्यय तद्वित आगम-वाचनाएँ आगम-विच्छेद का क्रम आगम का मौलिक रूप अनुयोग लेखन और प्रतिक्रिया लेख-सामग्री आगम लिखने का इतिहास प्रतिक्रया कल्प्य-अकल्प्य-मीमासा अष्-उपाष्ट्र तथा छेद और मूल आगर्मी का वर्तमान रूप और संख्या आगम का व्याख्यात्मक साहित्य भाष्य और भाष्यकार ट्रोकाएँ और ट्रोकाकार

पखर्ती-प्राकृत-साहित्य सस्कृत-साहित्य प्रादेशिक-साहित्य गुजराती-साहित्य राजस्थानी-साहित्य हिन्दी-साहित्य जैन-साहित्य आगम और आगमेतर—इन दो भागों में वटा हुआ है। साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है।

सर्वज्ञ और सर्वदर्शी मगवान् ने अपने आपको देखा (आतम-साचात् किया) और समूचे लोक को देखा। मगवान् ने वीर्य चतुष्ट्य (साधु, लाष्ट्री, आवक्, आविका) की स्थापना की। इसलिए वे वीर्यकर कहलाए। मगवान् ने सत् का निरूपण किया वया बन्ध, वन्ध-हेतु, मोच्न और मोच्-हेतु का खरूप वताया ।

भगवान् की वाणी आगम वन गई। जनके प्रधान शिष्य गीतम आदि
ग्यारह गण्धरों ने उसे सुत्र-रूप में गूथा। आगम के दो विभाग हो गए।
स्त्रागम और अर्थागम। भगवान् के प्रकीर्ण उपदेश को अर्थागम और उनके
आधार पर की गई सुत्र-रचना को स्त्रागम कहा गया। वे आचायों के लिए
निधि बन गए। इसलिए उनका नाम गिल्-पिटक हुआ। उस गुम्फन के
गीलिक भाग वारह हुए। इसलिए उनका दूसरा नाम हुआ द्वादशांगी।
बारह अंग थे हैं—(१) आचार (२) सत्रकृत (३) स्थान (४) नमवाय
(५) भगवती (६) आनु-धर्मकथा (७) उपानक दशा (८) अन्तःकृद्वदशा, (६) अनुत्तरोपपातिक-दशा (१०) प्रश्न-ज्याकरण (११) विपाक
(१२) इष्टिचाद। स्थितरो ने इनका पक्षवन किया। अगगम-स्त्रो की सत्या
हजारों तक पहुंच गई।

भगवान् के १४ हजार शिष्य प्रकरणकार (प्रन्थकार ) ये । जन नमय जिखने की परम्परा नहीं थी । सारा वाड्मय स्मृति पर आधारित था । आगुर्मी का रचना क्रम

दृष्टिवाद के पाच विभाग हैं। (१) परिकर्म (२) सूत्र (३) पूर्वानुयोग (४) पूर्वगत (५) चूिलका। चतुर्य विभाग-पूर्वगत में चौदह पूर्वों का समावेश होता है। इनका परिमाप बहुत ही विशास है। ये श्रुष्ठ या श्रुष्ट-शान के समस्त विषयों के लक्ष्य-कोप होते हैं। इनकी रचना के बारे

में दो विचार धाराए हैं—एक के अनुसार मगवान महानीर के पूर्व से जान-राशि का यह माग चला आ रहा था। इसलए उत्तरवर्ती साहित्य-रचना के समय इसे पूर्व कहा गया। इसरी विचारणा के अनुमार द्रादशांगी से पूर्व ये चौटह शास्त्र रचे गए, इसलिए इन्हें पूर्व कहा गया<sup>3</sup>। पूर्वों में सारा श्रुत समा जाता है। किन्तु साधारण बुद्धि बाले उसे पट नहीं सकते। उनके लिए द्वादशागी की रचना की गई । आगम-साहित्य में अध्ययन परम्परा के तीन कम मिलते हैं। इस अमण चतुर्दश पूर्वी होते थे, इस्त्र द्वादशागी के विद्वाद और इस्त्र सामायिक आदि स्वारह अगो को एउते थे। चतुर्दश पूर्वी अमर्पों का अधिक महत्त्व रहा है। उन्हें अव-नेवली कहा गया है।

चौदह पूर्व

| - 4                  |                                   |                |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| · नाम                | विपय                              | पद-परिभाग      |
| १ लत्याद             | द्रव्य श्रौर पर्यायों की स्तपत्ति | एक करोड़       |
| २ऋप्रायसीय           | इब्य, पढार्थ और जीवों का          |                |
|                      | परिमाण                            | ख्रियानवे लाख  |
| ३शीर्य-प्रचाट        | सकर्म और अकर्म जीवा के            |                |
|                      | वीर्चका वर्णन                     | सत्तर लाख      |
| ४—श्रस्तिनास्ति-     | पदार्थ की सत्ता और असत्ता-        | -              |
| प्रवाद               | का निरूपण                         | साठ खाख        |
| ५शन-प्रवाद           | शन का खरूप और प्रकार              | एक क्मएक करोड  |
| ६सत्य-प्रवाद         | सत्य का निरुपण्                   | एक करोड़ छह    |
| ७—-म्राल-प्रवाद      | श्रात्मा श्रीर जीव का निरूपम्     | कुव्वीत करोंड़ |
| <कर्म-प्रवाद         | कर्म का खल्प और प्रकार            | एक करोड़ ऋसी-  |
|                      |                                   | लाख            |
| ६—ग्रत्याख्यान-प्रवा | द जन-श्राचार, विधि निपेध          | चौरासी लाख     |
| १०विद्यानुप्रवाट     | विदियों श्रीर छनके ताघनों         | एक करोड़ दस-   |
|                      | का निरुप्प                        | লাৰ            |
| ११अनन्ध्र (क्ल्य     | ारा) शुमाशुम फल की ऋबस्य-         | •              |
| *                    | माबिता का निरूपण                  | छब्बीस करोड़   |

१२—प्राणायुप्रवाद

इन्द्रिय, श्वासीच्छवास, ऋासुष्य ऋौर प्राण का निरूपण

एक करोड़ छप्पन लाख

१३—क्रियाविशाल १४—जोकविन्दसार

शुमाशुम कियाओं का निरूपण लोक विन्दुसार लब्धि का खरूप- नौ करोड़

वन्दुसार लाव्य का स्वरूप-

श्रीर विस्तार - साढ़े वारह करोड़

खरगर पूर्व में तस वस्तु और चार चूलिकावस्तु हैं। अमायणीय पूर्व में चौदह वस्तु और वारह चूलिकावस्तु हैं। वीर्यमवाद पूर्व में आठ वस्तु और अठ चूलिकावस्तु हैं। अस्ति-नास्ति-प्रवाद पूर्व में अठारह वस्तु और दस चूलिकावस्तु हैं। ज्ञान-प्रवाद पूर्व में वारह वस्तु हैं। सस्य-प्रवाद पूर्व में दी वस्तु हैं। आत्म-प्रवाद पूर्व में वोलह वस्तु हैं। कर्म प्रवाद पूर्व में तीस वस्तु हैं। प्रत्याख्यान पूर्व में वीस। विद्यानुप्रवाद पूर्व में पनद्रह। अवन्थ्य पूर्व में वारह। प्राप्ता पूर्व में वीस। विद्यानुप्रवाद पूर्व में वीन। लोक विन्तु-सार पूर्व में पद्मी । चौधे से आगे के पूर्वों में चूलिकावस्तु नहीं हैं ।

इनकी मापा संस्कृत मानी जाती है। इनका विषय गहन और भाषा सहज सुवोध नहीं थी। इसलिए अल्पमति लोगों के लिए द्वादशागी रची गई। कहा भी है:---

> "वालस्नीमन्दमूर्खांगा, नृगा चारित्रकाहि च्याम्। अनुमहार्ये तत्त्वज्ञैः, सिद्धातमः प्राकृते कृतः॥

स्राचाराग का स्थान पहला है। वह योजना की दृष्टि से हैं। रचना की दृष्टि से पूर्व का स्थान पहला है ।

### आगमीं की भाषा

जैन श्राममों की भाषा श्रधं-मागधी है। आगम-साहित्य के श्रनुसार वीर्षेकर श्रधं-मागधी में उपदेश देते हैं?। इसे उस समय की दिव्य भाषा श्रीर इनका प्रकोग करने वाले को भाषार्थ कहा है?। यह प्राकृत का ही एक रूप है? । यह मगधं के एक भाग में वीली जाती-है, इसलिए श्रधं-मागधी कहलाती हैं। इसमें मागधी और दूसरी मांपाओं अग्रें देशी भाषाश्रों के लक्षण मिश्रित हैं। इसलिए यह अर्ध-मागधी कहलाती हैं ? । मगवान महावीर के शिष्य मगध, मिथला, कीशल श्रादि श्रनेक अंदेश, वर्श श्रीर जाति के शे।

इमिलए जैन साहित्य की प्राचीन प्राकृत में देश्य शब्दों की बहुलता है ! मागधी और देश्य शब्दों का मिश्रण ऋषं-मागधी कहलाता है। यह जिनदास महत्तर की व्याख्या है, जो सम्भवतः सब से ऋषिक प्राचीन है। इसे आर्य भी कहा जाता है १२। आचार्य हेमचन्द्र ने इसे आर्थ कहा—स्सका मूल आगम का ऋषि-भाषित शब्द है १३।

### आगमों का प्रामाण्य और अप्रामाण्य

केवली, अवधि-वानी, मनः पर्यवश्वानी, चतुर्दश पूर्वघर और दशपूर्वघर की रचना को आगम कहा जाता है। आगम मे प्रमुख स्थान द्वादशागी या गणि-पिटक का है। वह स्वतः प्रमाण है। रोप आगम परतः प्रमाण हैं—
दारणागी के अविषद हैं, वे प्रमाण हैं, रोप अप्रमाण।
स्थानस-विभाग

अगम-चाहित्य प्रणेता की हिन्द से दो भागों में विभक्त होता है!

(१) अग-प्रविष्ट (२) अनग-प्रविष्ट । भगवान् महावीर के ग्यारह गणघरों ने जी गाहित्य रचा, वह अग प्रविष्ट कहलाता है। स्थाविरों ने जी साहित्य रचा, वह अनग-प्रविष्ट कहलाता है। वारह अगों के अतिरिक्त सारा आगम-साहित्य रचा, वह अनग-प्रविष्ट है। गणधरों के अरन पर भगवान् ने निपदी—जत्याद, ज्यय और प्रीत्म का उपदेश दिया। उमके आधार पर जो आगम-साहित्य रचा गया, वर अग-प्रियः और मगवान् के मुक्त ज्याकरण के आधार पर स्थितरों ने जी रचा, वर अनग-प्रविष्ट है।

दावणागी का स्वरूप मभी वीर्यकरों के समझ नियत होता है। अनग-प्रीय नियत नटी होता भा अभी जो एकाटण अग उपलब्ध है वे सुधर्मा गणार की वाचना के हैं। देमलिए सुधर्मा द्वारा रचित माने जाते हैं।

यनगन्यविष्ट न्यागमन्याहित्य की दृष्टि से दी भागों से बंदेता है। कुछेक भारत स्थानित के द्वारा रिन्त हैं और कुछेक निर्मूद। जो आगम द्वादशागी सा पूर्तों ने प्रपृत्व किये नए, ये निर्मूद करलाते हैं। दश्यीकालिक, आचाराग मा सुरा भूतन्यक्य, निर्माय, व्यवहार, ब्रात्यक्य, दशाध्रतन्त्रक्य-ये निर्मूद भारत है।

टरीकारित का निर्देश करने पुत्र मनव की आरापना के लिए

ऋार्य शय्यम्भव ने किया <sup>१९</sup>। शेष आगमो के निर्यूहक श्रुत-केवली भद्रवाहु हैं <sup>१६</sup>। प्रज्ञापना के कर्त्ता स्थामार्य, ऋनुयोग-द्वार के आर्थ-रिच्चत और नन्दी के देविर्द्धिगणि चमाश्रमण माने जाते हैं।

भाषा की दृष्टि से आगमों को दो युगो मे विभक्त किया जा सकता हैं। ई० पू० ४०० से ई० १०० तक का पहला युग है। इसमें रिचत आगो की भाषा आर्थ-मागधी है। दूसरा युग ई० १०० से ई० ५०० तक का है। इसमे रिचत या निर्मुद आगमो की भाषा जेन महाराष्ट्री प्राक्षत है १७।

अर्द्धमागधी और जैन महाराष्ट्री प्राकृत में जो अन्तर है, उसका उद्विस रूप यह है :— शब्द-मेद

१---अर्ध मागधी में ऐसे प्रचुर शब्द हैं, जिनका प्रयोग महाराष्ट्री मे प्रायः उपलब्ध नहीं होता; यथा---अब्कारियय, अब्कोवण्ण, अग्रुवीति, आधवणा, आधवेत्तग, आग्रापाण्, आवीकम्म, कर्रुह, केमहालय, दुरुढ, एचरियमिल्ल, पचकुब्ब, पुरस्थिमिल्ल, पोरंबच, महतिमहालिया, वक्क, विचस इस्लादि।

२—ऐसे शब्दों की सख्या भी बहुत बड़ी है, जिनके रूप अर्थमागधी और महाराष्ट्री में भिन्न-मिन्न प्रकार के होते हैं। उनके कुछ उवाहरण नीचे दिए जाते हैं:—

| त्रर्घमागघी    | न्हाराष्ट्री       | जाया              | जत्ता       |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| ऋभियागम        | ग्रन्भाग्रम        | णिगण, णिशिख (नम्) | नका         |
| त्राउंटण       | श्राउचग्           | णिगिणिस् (नागन्य) | स्मात्त्रस् |
| आहरण           | <b>उत्राहरण</b>    | तच ( तृतीय )      | तइस्र       |
| <b>र्</b> चिंप | <b>उवरिं,</b> ऋवरि | तच्च ( तथ्य )     | तच्छ        |
| किया           | किरित्रा           | तेगिच्छा          | चिइच्छा     |
| कीस, केस       | केरिस              | दुवाल सग          | वारसग       |
| केविचर         | किश्रचिर           | दोच्च             | दुइस्र      |
| गेहि           | गिद्धि             | निविय             | णिच्च       |
| चियत्त         | चइन्न              | निएय              | श्वित्रत्र  |
| छुच्च          | <del>छ</del> क्क   | पहुप्पन्न ,       | पच्चुष्यएस् |

| पच्छेकम्म       | पच्छाकम्म | चरम्             | नाग्रा             |
|-----------------|-----------|------------------|--------------------|
| पाय (पाल)       | पत्त      | वाहसा ( स्पानह ) | <b>च्वाग्</b> त्रा |
| पुठो ( पृथक )   | पुई, पिह  | सहेंपन           | सहाग्र             |
| पुरेकम्म        | पुराकम्म  | सीत्राण, सुमाण   | <b>मसा</b> ग्      |
| पुर्विव         | पुञ्ब     | सुमिख            | - सिमिया           |
| माय (माल)       | श्रन, मेन | सुहम, सुहुम      | सएह                |
| माहण            | वस्हण     | सोहि             | স্তুত্তি           |
| मित्तबखु, मेच्छ | मिलिच्छ   |                  |                    |

श्रीर दुवालस, वारस, तेरस, श्रदण्यीसइ, वसीस, पणतीस, इगयाल, तेवालीस, पणवाल, श्रद्धयाल, एगडि, बावडि, तेविडि, छावडि, श्रद्धाडि, श्रद्धाडि, श्रद्धारि, वावत्तरि, पण्णत्तरि, सत्तहत्तरि, तेवासी, श्रुलसीइ, वाणदइ प्रसृति सख्या-शब्दी के रूप श्रद्धमागभी में मिलते हैं, महाराष्ट्री में वैसे नहीं । नाम-विमक्ति

१—-अर्थमागधी में पुहिंग अकारान्त शब्द के प्रथमा के एक वचन में प्राय सर्वत्र 'ए' ओर क्वचित् 'ओ' होता है, किन्तु महाराष्ट्री में 'ओ' ही होता है।

२-- नसमी का एक बचन 'स्सि' होता है जब महाराष्ट्री में 'मिम' ।

६—वतुर्थी के एक वचन में 'आए' या 'आते' होता है, जैसे देवाए, सवगयाए, गमणाए, अद्धाए, अहिताते, असुमाते, अस्तमाते (ठा० पत्र ३५८) इसादि, महाराष्ट्री में यह नहीं है।

४—- प्रनेक शब्दों के तृतीया के एक बचन में 'सा' होता है, यथा— मणसा, वयसा, कायसा, जोगसा, वलसा, चक्खुसा, महाराष्ट्री में इनके स्थान मैं कमश मर्योग, वरण, कारण, जोगेण, वलेण, चक्खुसा।

५--- 'कम्म' श्रीर 'धम्म' शब्द के तृतीया के एक बचन मे पाली की तरह 'कम्मुखा' श्रीर धम्मुखा' होता है, अविक - महाराष्ट्री मे 'कम्मेल' श्रीर 'धम्मेख'।

६ -- अर्घमागची में 'तत्' शब्द के पचमी के बहुवचन में 'तिस्मो' रूप मी देखा जाता है। ७— 'युष्मत्' शब्द का षष्टी का एक वचन सस्कृत की तरह 'तन' और 'अस्मत्' का पष्टी का बहुवचन 'अस्माक' अर्धमागधी मे पाया जाता है, जो महाराष्ट्री में नहीं है।

# आख्यात-विभक्ति

१--- अर्धमागधी में भूतकाल के बहुवचन में 'इसु' प्रत्यय है, जैसे--पुच्छिसु, गर्चिइसु आमासिसु इत्यादि। महाराष्ट्री में यह प्रयोग छुप्त हो गया है। धातु-रूप

१— अर्थमागधी मे आइक्खइ, कुल्वइ, भुवि, होक्खती, व्या, अव्ववी, होत्या, हुत्या, पहारेत्या, आध, दुरुहइ, विगिचए, तिवायए, अकासी, तिल्र्ड्ह, विजिचए, तिवायए, अकासी, तिल्र्ड्ह, विजिच्छा, पिडस्थयाति, सारयती, वेच्छिइ, समुच्छिहिति, आहंसु प्रभृति प्रभृत प्रयोगों में धातु की प्रकृति, प्रस्य अथवा—ये दोनों जिस अकार में पाये जाते हैं, महाराष्ट्री में वे भिन्त-भिन्न प्रकार के देखे जाते हैं।

#### धातु-प्रत्यय

- १--- अर्घनागधी में 'त्वा' प्रत्यय के रूप अनेक तरह के होते हैं:---
- (क) ट्टु; जैसे—कट्टु, साहट्टु, अवहट्टु इत्यादि ।
- (ख) इता, एता, इतायां और एताया, यया—चइरा, विडहिता, पातित्ता, करेता, पातित्ताया, करेताया इत्यादि ।
  - (ग) इत्तु, यथा—दुरुहित्तु, जाणितु, विचतु, प्रभृति ।
  - (घ) बा, जैसे—किया, णद्या, सोचा, मोचा, चेया ग्राटि।
  - (इ) इया; यथा—परिजाणिया, दुमहिया आदि ।
- (च) इनके अतिरिक्त विडक्कम्म, नितम्म निमच, संखाए, अग्रुविति, लद्, लद्भ, दिस्मा आदि प्रयोगों में त्वा' के रूप भिन्न-भिन्न तग्ह के पाये वाते हैं।

२—'तुम्' प्रत्यय के स्थान में इत्तए या इत्तने प्रायः देखने में आता है। जैते—करित्तए, गस्त्रित्तए, समुजित्तए, उनातिमत्तने (निपा० १३) निहरित्तए आदि।

३--- हकारान्त धातु के 'व' प्रत्वय के स्थान में 'ड' होता है, जैने---कड, मड, चिमहड, वावड, तबुड, वियुड, वित्यड प्रमृति ।

### तद्भित

१--- तिर प्रत्यय का तराय रूप होता है, यथा गरिजहतराण, श्राप्यतराण, वहुतराण, कंततराण इत्यादि।

२--- आरतमी, आरमेती, गोमी, शुनिम, भगवती, पुरिधम, धनिधिम, श्रोयसी, दोसिणी, पोरेक्च आदि प्रयोगों में 'मनुष्', श्रीर यन्य 'तिउत' प्रदेगों के जेसे रूप जेन श्रार्थमागधी में डेग्वे जाते हैं, महागष्टी में व भिन्न तरा के होते हैं।

महाराष्ट्री से जैन अर्थमागधी में इनके ऋतिरिक्त श्रीर भी श्रानेश सुदम भेद हैं, जिनका चल्लेख विम्तार भय से यहाँ नहीं किया गया? । आगम-वाचनाएं

वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में (१६० वर्ग पश्चात्) पाटलीपुत्र में १२ वर्ष का दुर्मिञ्च हुन्ना १८। चम ममय अमण-सच झिन्न-भिन्न मा हो गया । यहुत सारे बहुभूत मुनि अनशन कर स्वर्ग-वासी हो गए। आरगम जान की श्रृञ्जलाट्ट सी गई। दुर्मिन्न मिटातम सम मिला। अमणी ने ग्यारह श्रग सकतित किए। यारहवें श्रांग के जाता भद्रवाहु स्वामी के निवाय कौई नहीं रहा। वे नेपाल में महाप्राण-ध्यान की साधना कर रहे थे । सप की प्रार्थना पर चन्होंने बारहचें श्रंग की वाचना देना स्वीकार कर लिया। पन्द्रह सी साधु गए। उनमे पाँच तौ विद्यार्थी थे ऋौर इजार ताझु उनकी परिचर्या में नियुक्त थे। प्रत्येक विद्यार्थी-साधु के दो-दो साधु परिचारक थे। ऋष्यपन प्रारम्भ हुन्ना । लगमग विद्यार्थी-साधु थक गए । एकमात्र स्थूलमद्र वन रहे । उन्हें दस पूर्व की वाचना दी गईं। वहिनों को चमत्कार विखाने के लिए छन्होंने विंह का रूप वना लिया। मद्रवाहु ने इसे जान लिया। वाचना वन्द करदी। फिर बहुत आग्रह करने पर चार पूर्व दिये पर उनका अर्थ नहीं बताया। स्यूलमद्र पाठ की दृष्टि से ऋन्तिम श्रुत केवली थे। ऋर्य की दृष्टि से ऋन्तिम भूत-केवली मद्रवाहु ही थे। स्थ्लमद्र के बाद दश पूर्व का ज्ञान ही शेष रहा। ज वजस्वामी श्रन्तिम दश पूर्वघर हुए। वजस्वामी के उत्तराधिकारी श्रार्थ-रिद्यत हुए । वे नी पूर्व पूर्ण और दसवें पूर्व के २४ यविक जानते थे । आयं-रिक्षत के शिष्य दुर्विलका पुष्पीमत्र ते नी पूर्वों का ऋष्येयन क्रिया किन्तु अनस्यास के

कारण वे नवें पूर्व को भूल गए | विस्मृति का यह क्रम आगे बदता गया !
आगम-सकलन का दूसरा प्रयत्न वीर-निर्वाण ८२७ और ८४० के वीच
हुआ | आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में आगम लिखे गए | यह कार्य मथुरी में
हुआ | इसलिए इसे माथुरी-वाचना कहा जाता है | इसी समय बल्लमी में
आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में आगम सकलित हुए | उसे बल्लमी-वाचना या
नागार्जुनीय बाचना कहा जाता है |

वीर-निर्वाण की १० वी शताब्दी-माधुरी-वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर-निर्वाण के ६८० वर्ष पश्चात तथा वल्लभी-वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर-निर्वाण के ६१३ वर्ष पश्चात देवर्द्धिंगणी ने वल्लभी में फिर से आगमों का व्यवस्थित लेखन किया। इसके पश्चात फिर कोई सर्वमान्य वाचना नहीं हुई। वीर की दसवी शताब्दी के पश्चात पूर्वशान की परम्परा विच्छिन्न हो गई १९। अगम-विच्छेद का क्रम

भद्रबंहु का स्वर्गवास वीर-निर्वाण के १७० वर्ष पश्चात् हुआ। आर्थी-हिंह से अन्तिम चार पूर्वों का निच्छेद इसी समय हुआ। दिगम्बर-परम्परा के अमुसार यह वीर-निर्वाण के १६२ वर्ष पश्चात् हुआ।

शाब्दी दृष्टि से अन्तिम चार पूर्व स्थूलभद्र की मृत्यु के समय वीर-निर्वाण के २१६-अर्ष परचात् विच्छिन्न हुए । इनके वाद दशपूर्वों की परम्परा आर्यवज्ञ तक चली । उनका स्वर्गवास वीर-निर्वाण के ५७१ (विक्रम संवत् १०१) वर्ष परचात् हुआ । उसी समय दशवा पूर्व विच्छिन्न हुआ । नवा पूर्व दुर्विकिका-पुष्पमित्र की मृत्यु के साथ—वीर-निर्वाण ६०४ वर्ष (वि० सवत् १३४) में सास हआ।

पूर्वजान का विच्छेद चीर-निर्वाण (वि० सवत् ५३०) के हजार वर्ष पश्चात् हुआ।

दिगम्बर-मान्यता के अनुसार वीर-निर्वाण के ६२ वर्ष तक केवल शान रहां। अन्तिम केवली जम्बूस्वामी हुए। उनके पश्चात् १०० वर्ष तक चौदह पूर्वों का शान रहा। अन्तिम चतुर्दश पूर्वी भद्रवाहु हुए। उनके पश्चात् ४८३ वर्ष तक दशपूर्व रहे। धर्मसेन अन्तिम दशपूर्वी ये। उनके पश्चात् ग्यारह श्रंगों की परम्परा २२० वर्ष तक चली । उनके श्रन्तिम श्रध्येता ध्र्वसेन हुए । उनके परचात् एक श्रंग-श्राचाराग का श्रध्ययन ११८ वर्ष तक चला । इसके श्रन्तिम श्रिषकारी लोहार्थ हुए । नीर निर्वाण ६८३ (विक्रम सनत् २१३ ) के परचात् श्रागम-साहित्स सर्वथा छुत हो गया । केवल-श्रान की लोप की मान्यता में दोनों सम्प्रदाथ एक मत हैं। चार पूर्वों का लोप महवाहु के परचात् हुआ, इसमें ऐक्य है । केवल काल दृष्टि से आठ वर्ष का श्रन्तर हैं । र्वेताम्वर-मान्यता के अनुसार उनका लोप नीर-निर्वाण के १७० वर्ष परचात् हुआ श्रीर विगम्बर मान्यता के अनुसार उनका लोप नीर-निर्वाण के १७० वर्ष परचात् हुआ श्रीर विगम्बर मान्यता के अनुसार १६२ वर्ष परचात् । यहाँ तक दोनों परम्पराएं श्रास-पास चलती हैं । इसके परचात् उनमें दूरी बढती चली जाती हैं । दशवें पूर्व के लोप की मान्यता में दोनों में काल का वड़ा अन्तर है । र्वेताम्बर-परम्परा के श्रनुसार दशपूर्वी नीर-निर्वाण से ५८४ वर्ष तक हुए श्रीर विगम्बर-परम्परा के श्रनुसार दशपूर्वी नीर-निर्वाण से ५८४ वर्ष तक हुए श्रीर विगम्बर-परम्परा के श्रनुसार दशपूर्वी नीर-निर्वाण से ५८४ वर्ष की परम्परा को देविदिगीय तक ले जाते और आगमों के कुछ मौतिक भाग को श्रव तक सुराचित मानते हैं । दिगम्बर नीर-निर्वाण ६८३ वर्ष परचात् श्रागमों का पूर्ण लीम स्नीकार करते हैं ।

### आगम का मौलिक रूप

र्वेतास्वर मान्यता है कि आगम-साहित्य का मौलिक स्वरूप बड़े परिमाण में छुत हो गया किन्तु पूर्ण नहीं, अब भी वह रोप है। अगी और उपागी की जो तीन बार सकलना हुई, उसमें मौलिक रूप अवश्य ही बदला है। उत्तरवर्ती घटनाओं और विचारणाओं का समावेश भी हुआ है। स्थानाग में सात निद्रवी और नव नात का उल्लेख स्पष्ट प्रमाण है। प्रश्न-ज्याकरण का जो विधय-वर्गन है, य वर्तमान रूप में उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति के उपरास्त भी अगों का चित्र । अगा मौलिक है। भाषा और रचना शैली की हिं से पद प्राचीन है। अ नाराम का प्रथम अतुरुचना शैली की हिं से शेष सव खंगों से किन्त है। स्थान के भाषा शास्त्री इसे दाई हजार वर्ष प्राचीन वतलाने

हैं। सूत्र कृताग, स्थानांग और भगवती भी माचीन हैं। इसमें ेई सन्देह नहीं, आगम का मूल आज भी सुराचित है।

# अनुयोग

अनुयोग का अर्थ है---सत्र और अर्थ का उचित सम्बन्ध, वे चार हैं (१) चरणकरणानुयोग (२) धर्मकथानुयोग (३) गरिएतानुयोग (४) द्रव्यानुयोग । श्चार्य-वज्र तक अनुयोग के विभाग नहीं थे। प्रत्येक सूत्र में चारों अनुयोगी का प्रतिपादन किया जाता था। आर्थ-रचित ने इस पद्धति में परिवर्तन किया। इसके निमित्त उनके शिष्य दुर्वेलिका पुष्यमित्र वने। आर्य-रिज्ञत के चार प्रमुख शिष्य थे। दुर्वलिका पुष्य, फल्गुरिच्चत, विन्ध्य और गोष्ठामाहिल। विन्ध्य इनमें मेधावी था। उसने आर्य-रचित से प्रार्थना की-"प्रभो। सुक्ते सहपाठ में अध्ययन-सामग्री बहुत विलम्ब से मिलती है। इसलिए शीम मिले, ऐती न्यवस्था कीजिए। "अार्य रिच्चत ने उसे आलापक देने का भार पूर्विलका पुष्य को सीया। कुछ दिन तक वे उसे वाचना देते रहे। फिर एक दिन दुर्विलिका पुष्य ने ऋार्य-रिह्नत से निवेदन किया-गुरुदेव। इसे वाचना दूंगा सो मेरा नवा पूर्व विस्मृत हो जाएगा। अब जो आर्यवर का आदेश हो वही करु। आर्य-रिक्तत ने सोचा-दुर्विलिका पुष्य की यह गति है। अब प्रशनहानि हो रही है। प्रत्येक सत्र में चारो अनयोगो को धारण करने की समता रखने वाले अब अधिक समय तक नहीं रह सकेंगे। चिन्तन के पश्चात् छन्होंने आगमों को-चार अनुयोगों के रूप में विभक्त कर दिया <sup>२०</sup>।

आगमी का पहला सस्करण भद्रवाहु के समय में हुआ था और दूसरा सस्करण आर्थ-रिवृत ने (वीर निर्वाण ५८४-५६७ में) किया। इस संस्करण में व्याख्या की दुलहता मिट गई। चारो अनुयोगो में आगमो का विमाग इस प्रकार किया:—

- (१) चरण-ऋनुयोग —कालिक सूत्र
- (२) धर्मक्यानुयोग -- चत्तराध्ययन त्रादि ऋषि-भाषित
- (३) गणिवानुयोग (कालानुयोग ) सूर्व प्रजित स्रादि
- (४) द्रव्यानुयोग === हष्टिवाद<sup>२ १</sup>

दिगम्बर-परम्परा में ये चार अनुयोग कुछ रूपान्तर से मिलते हैं। जनके नाम क्रमश. थे हैं:---

- (१) प्रथमानुयोग (२) करणानुयोग (३) चरणानुयोग (४) द्रव्यानुयोग २२। श्वेताम्बर-मान्यता के अनुसार चार अनुयोगो का विषय क्रमश, इस प्रकार है---
  - (१) श्राचार
  - (२) चरित, दृशन्त, कथा आदि
  - (३) गणित, काल
  - (v) द्रव्य, तत्त्व

दिगम्बर-मान्यता के अनुसार चार अनुयोगी का विषय क्रमशः इस प्रकार है:---

- (१) महापुरपो के जीवन-चरित
- (२) लोकालोक विमक्ति, काल, गणित
- (३) श्राचार
- (Y) द्रव्य, तत्त्व।

दिगम्बर आगमो को जुस मानते हैं, इसिलए वे प्रथमानुयोग में महापुराण और पुराण, करणानुयोग में त्रिलोक-प्रजस्ति, त्रिलोकसार, चरणानुयोग में मूलाचार और द्रव्यानुयोग में प्रवचनसार, गोम्मटसार आदि को समाविष्ट करते हैं।

### लेखन और प्रतिक्रिया

जेन-साहित्य के अनुमार लिपि का प्रारम्भ प्राग्-ऐतिहासिक है। प्रश्नापना में १८ लिपियों का फल्लेख मिलता है 2 । मगवान् सृपमनाथ ने अपनी पुत्री प्रांती को १८ लिपिया सिखाई — ऐसा फल्लेख निशेपावश्यक माज्यवृत्ति। त्रिपिट स्त्राका पुत्रम चित्र खादि में मिलता है 2 । जैनिन्स्त्र विणंत ७२ कलाओं में लेख-क्ला का पहला स्थान है 2 । मगवान् सृपमनाथ ने ७२ कलाओं में लेख-क्ला का पहला स्थान है 2 । मगवान् सृपमनाथ ने ७२ कलाओं का सदेश किना तथा श्रासि, मिप और कृषि— ये तीन प्रकार के बनानार चनाए 1 । इनने आये हुए लेख-क्ला और मिप शब्द लिखने की परभ्दा को कर्म-सुर के श्रास्म-तक ले जाते हैं। नन्दी सुर में तीन प्रकार

का अत्तर-श्रुत वतलाया है। इसमे पहला समात्तर है। इस का अर्थ होता है—अत्तर की आकृति—सस्थान-लिपि। तेस-सामग्री

प्राग-ऐतिहासिक काल में लिखने की सामग्री कैसी थी, यह निश्चय पूर्वक नहों कहा जा सकता<sup>२७</sup>। राजप्रश्रीय सत्र में पुस्तक रत्न का वर्णन करते हए कम्बिका (कामी), मोरा, गाठ, लिप्पासन (मिपपात्र) छदन, (दक्वन) साकली, मिप और लेखनी-इन लेख-सामग्री के उपकरणों की चर्चा की गई है। प्रजापना में 'पोत्थारा' शब्द आता है । जिसका अर्थ होता है — लिपिकार — पुरुक-विज्ञान-त्रार्य-इसे शिल्पार्य में गिना गया है तथा इसी सत्र में वताया गया है कि ऋषे-माराधी भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करने वाले भाषार्य होते हैं १९। भगवती सत्र के आरम्भ में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया हैं, उसकी प्रद्वभूमि में भी लिखने का इतिहान है। भाव-लिपि के पूर्व वैसे ही द्रव्य-लिपि रहती हैं. जैसे भाव-श्रत के पूर्व द्रव्य-श्रत होता है। द्रव्य-श्रुत भूयमार्ग शब्द श्रीर पठ्यमान शब्द दोनो प्रकार का होता है। इससे सिद्ध है कि द्रव्य-लिपि द्रव्य-अत से ऋतिरिक्त नही, उसी का एक अश है। स्थानाग में पाच प्रकार की पुस्तके वतलाई हैं ३० — (१) गण्डी (२) कच्छवी (३) सुष्टि ( ४ ) सपुट फलक ( ५ ) सुपाटिका । हरिमद्र सुरि ने भी दशवै-कालिक टीका मे प्राचीन आचायों की मान्यता का उल्लेख करते हुए इन्ही पुरतको का उल्लेख किया है 3 । निशीय चूर्णी मे भी इनका उल्लेख है 8 । अनुयोग द्वार का पोत्थकम्म (पुरतककर्म) शब्द भी लिपि की प्राचीनता का एक प्रवल प्रमाण है। टीकाकार ने पुस्तक का अर्थ ताइ-पत्र अथवा सपुटक-पत्र संचय किया है और कर्म का अर्थ उसमे वर्तिका आदि से लिखना। इसी सूत्र में आये हुए पोत्थकार ( पुस्तककार ) शब्द का अर्थ टीकाकार ने 'पुस्तक के द्वारा जीविका चलाने वाला' किया है। जीवामिगम (३ प्रति ४ श्रिधि०) के पोत्यार (पुस्तककार) शब्द का भी यही ऋर्य होता है। भगवान् महावीर की पाठशाला में पढ़ने-लिखने की घटना भी वात्कालिक लेखन-प्रया का एक प्रमाण है। वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में आक्रान्ता सम्राट् सिकन्दर के सेनापति निम्नाक्सं ने लिखा है ३३-- मारतवासी लोग. कागज वनाते

हे के दू ने हिस्सी के दूसरे शतक में ताड़-पत्र और चींचे में मीज-पत्र लिखने के व्यवहार में लाए जाते थे अप । वर्तमान में उपलब्ध लिखित अन्धी में ई॰ स॰ पाचनी में लिखे हुए पत्र मिलते हैं कि । तथ्यों के आधार पर हम जान सकते हैं कि मारत में लिखने की प्रथा प्राचीनतम है । किन्तु समय-समय पर इसके लिए किन-किन साधनों का उपयोग होता था, इसका दो हजार वर्ष पुराना रूप जानना छाति कठिन है। मोटे तौर पर हमें यह मानना होगा कि मारतीय वाइ मय का माग्य लम्बे समय तक कण्डस्थ-परम्परा में ही सुरिच्तित रहा है। जैन, बोद और चेविक तीनों परम्पराओं के शिष्य उत्तराधिकार के रूप में अपने-अपने आचार्यों हारा निधान का अक्षय-कोष पाते थे।

## आगम लिखने का इतिहास

जैन दृष्टि के अनुसार अत-स्रागम की विशाल ज्ञान-राशि १४ पूर्व में सनित है। वे कभी लिखे नहीं गए। किन्तु अमुक-अमुक परिमाण स्याही से उनके लिखे जा सकने की कल्पना अवश्य हुई है-दादशवर्षीय दुष्काल के वाद मधुरा में आर्थस्किन्दिल की अध्यक्तता में साधुक्तम एकत्र हुआ । आगमी को सकतित कर लिखा गया और आर्य स्कन्दिल ने साधुआँ को अनुयोग की वाचना दी । इसलिए उनकी वाचना माध्री वाचना कहलाई । इनका समय वीर-निवांण ८२७ से ८४० तक माना जाता है। मधुरा-वाचना के ठीक समय पर वलमी में नागार्जुन स्रिर ने अमण्-सम की एकत्र कर आगमों को सकलित किया। नागार्जुन श्रीर ऋन्य अमणों को जो ऋरगम श्रीर प्रकरण पाद थे, वे लिखे गए। सकतित श्राममी की वाचना दी गई, यह 'नागार्जुनीय' वाचना वहलाती है। कारण कि इसमें नामार्जुन की प्रमुखता थी। वीर-निर्वाण ६८० वर्ष में देवदिंगणि चमाधमण् ने फिर आगमों को पुस्तकारूढ किया और छय के समझ उनका वाचन किया <sup>30</sup> । यह कार्य वलमी में सम्पन्न हुन्ना । पूर्वोक्त वोनी वाचनायों के समय लिखे गए. ऋगममों के ऋतिरिक्त ऋन्य प्रकरण-प्रन्थ भी लिए गए। दोनों वाचनाओं के सिद्धान्तों का समन्वय किया गया और जो महत्त्रपुणं भेद वे उन्हें 'पाठान्तर' श्रादि वाक्यावली के साथ श्रागम, टीफा, चूर्णि में संग्रहीत किया गया है ।

#### प्रतिक्रिया

श्रागमों के लिपि-बद्ध होने के उपरान्त भी एक विचारधारा ऐसी रही कि साधु पुस्तक लिख नहीं सकते श्रीर अपने साथ रख भी नहीं सकते । पुस्तक लिखने और रखने में दोप बताते हुए लिखा है । र—अन्तर लिखने में कृन्यु आदि तस जीवों की हिंसा होती है, इसलिए पुस्तक लिखना सबम विराधना का हेतु हैं उ॰ । र—पुस्तकों को आमान्तर ले जाते हुए कपे छिल जाते हैं, श्रण हो जाते हैं । ३—उनके छेदों की ठीक तरह 'पिडलेहना नहीं हो सकती । ४—मार्ग में भार बढ़ जाता है । ५—चे कुन्यु आदि जीवों के आश्रय होने के कारण अधिकरण है अथवा चोर आदि से चुराए जाने पर अधिकरण हो जाते हैं । ६—तीर्थंकरों ने पुस्तक नामक उपिष रखने की आजा नहीं दी है । ७—उनके पास में होते हुए सूत्र—गुण्ज में प्रमाद होता है—आंटि-आदि । साधु जितनी बार पुस्तकों को बाधते हैं, खोलते हैं और अन्तर लिखते हैं उन्हें उतने ही चतुर्लंघकों का दण्ड आता है और आजा आदि वोष लगते हैं उन । आचार्य श्री मिन्नु के समय भी ऐसी विचारधारा थी । उन्होंने इमका खण्डन भी किया है ४० ।

#### कल्प्य-अकल्प्य-सीमासा

श्रागम सुत्रों में साधु को न तो लिखने की स्पष्ट शब्दों में आजा ही है श्रीर न नियेध भी किया है | लिपि की श्रनेक स्थानों में चर्चा होने पर साधु लिखते थे, इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती | साधु के लिए खाध्याय श्रीर ध्यान का विधान किया है | उसके साथ लिखने का विधान नहीं मिलता | ध्यान कोडोपगत, स्वाध्याय श्रीर सद्ध्यान रक्त आदि पदों की मांति—'लेख-रक्त' आदि शब्द नहीं मिलते दें | साधु की उपधि-सख्या में भी लेखन-सामग्री के किसी उपकरण का उल्लेख नहीं मिलता | ये सब पुराकाल में 'जैन साधु नहीं लिखते थे'—इसके पोपक हैं । ऐसा एक मन्तव्य है | फिर भी उनको लिखने का कल्प नहीं था—ऐसा उनके आधार पर नहीं कहा जा सकता | इनमें एक वात अवस्य ध्यान देने योग्य है | वह है उपिष की सख्या | कई आचारों का १४ उपिष से अधिक उपिष न रखने का आग्रह था | श्राचार्ये मिन्नु ने इसके प्रतिकार में यह वताया कि साधु इनके

अतिरिक्त उपकरण रख मकता है <sup>४३</sup>। प्रश्न ट्याचरण में साधु के शिए लगा-तार १६ चपिष गिनाये हैं \*\*। ऋन्य स्त्री भी माली में उपि का मक्लन किया जाय तो उनकी सख्या ३० तक पहुँच जाती है। साध्यी के लिए ४ सपिध ग्रीर स्थविर के लिए ११ उपिष ग्रीर यथिक वतलाए गए हैं ४° । श्रव प्रश्न यह होता है कि उपकरणों की इस सख्या से व्यक्तिरिक्त उपवरण जी रखे जाते हैं, वे कैसे १ इनके उत्तर में कहना होगा कि वह हमारे आचार्यों की स्थापना है। सुन्न से विरुद्ध न नमक वर उन्होंने वैभी व्यामा दी है। जैमा कि श्राचार्य मिल्ल ने कहा है " । देवल लिएतने के लिए सम्भवतः २०-२५ या उससे भी ऋषिक उपकरणों की जरूरत होती है। खुशों में इनके रखने की साफ शब्दों में आजा तो दूर चर्चा तक नहीं है। इसी आधार पर वर्षी ने पुरतक-पन्नो तथा लेख-सामग्री रखने का विरोध किया। इस पर ग्राचार्य भिन्न ने कहा कि सूत्रों में शुद्ध साधुश्रों के लिए लिएना चला वताया गया है ४०। इसलिए पन्नें तथा लेख-मामग्री रखने में कोई दीप नहीं है। क्यों कि जो लिखेंगे, उन्हें पत्र और लेखनी भी रतने होंगे। स्पाही भी ग्रीर स्पाही-पात्र मी४८। आचार्य मिस्तु ने साधु को लिखना कल्पता है ओर जब लिखने का करूप है तब उसके लिए सामग्री भी रखनी होगी, ऐसा स्थिर विचार प्रस्तुत ही नहीं किया श्रिपित प्रमाणों से समर्थित भी किया है। इसके समर्थन मे चार शास्त्रीय प्रमाण दिए हैं ४९। इनमें निशीध की प्रशस्ति-गांधा को छीड कर शेप तीनी प्रमाण लिखने की प्राचीनता के साधक है-इसम कोई सन्देह नहीं । बहुनिध-श्रवग्रह वाली मति-सम्पदा से साधुश्रो के लिखने की पद्धित की स्पष्ट जानकारी मिलती है। निशीथ की प्रशस्ति गाथा का लिखित ( लिहिय ) शब्द महतर विशास गणि की लिपि का सूचक माना जाए ती यह भी लिखने का एक पुष्ट ग्रमाण माना जा सकता है। किन्तु यदि इस लिखित शब्द को अन्य अर्थ में लिया जाए तो हमें मानना होगा कि मूल पाठ में जिखने की वात नहीं मिलती। इसलिए हमें इसे क्राचायों के द्वारा की हुई सयौक्तिक स्थापना ही मानना होगा। पूर्वमर्वी क्राचार्यों ने शास्त्रों का विच्छेद न हो, इस दृष्टि से आगे चल कर पुस्तक रखने का विधान किया, यह मी जनकी जीत-ज्युवहार-प्रमुक्त है ५०।

### श्रंग-उपाग तथा छेद और मूल

दिगम्बर-साहिल में आगमों के दो ही विभाग मिलते हैं—अग्रग-प्रविष्ट और आंग-बाह्य।

श्वेताम्बर-परम्परा में मी मूल-विभाग यही रहा। स्थानाग, नन्दी ऋादि में यही मिलता है। ऋागम-विच्छेद काल में पूनों ऋौर ऋंगो के निर्यूहण ऋौर शेषाय रहे, चन्हें प्रथक् संझाएं मिलीं। निशीय, ब्यवहार, बृहत्कल्प ऋौर दशाक्षत-म्कन्य को छेद-सूत्र कहा गया।

आगम-पुरुष की कल्पना हुई, तब अग-प्रविष्ट को उसके अग स्थानीय और वारह सूत्रो का उपांग-स्थानीय माना गया। पुरुष के जैसे दो पैर, दो जंघाए, दो ऊठ, दो गात्रार्थ, दो बाहु, श्रीवा और शिर—ये बारह अग होते हैं, वैसे ही आचार श्रादि शुत-पुरुष के बारह अंग हैं। इसिलए ये अग-प्रविष्ट कह-लाते हैं ।

कान, नाक, आँख, जंबा, हाथ और पैर-चे चपाग हैं। श्रुत-पुका के भी औपपातिक आदि बारह उपाग हैं।

वारह श्रंगो श्रीर उनके उपांगो की व्याख्या इस प्रकार हैं :---

द्यंग स्पाग श्रीपपातिक श्राचार राजप्रश्लीय सत्र जीवा सिगम स्यान प्रशापना समवाय सर्व-प्रश्रप्ति भगवती जम्बूद्वीप प्रज्ञसि शात्धर्म कथा चन्द्रप्रज्ञित **सपासकदशा** कल्पिका अन्तकृद्-दशा <del>कल्पावतसिका</del> श्रनुत्तरोपपातिक दशा पुष्पिका प्रश्न-च्याकरख पुष्प-चूलिका विपाक ष्ठणि-दशा<sup>५३</sup> ष्ट्रिबाद '

खपाग का प्रयोग जमास्वाति ने त्यपने तत्त्वार्य भाष्य में विया है " । श्रंग स्वतः श्रोर खपाग परतः प्रमाग् हैं, इसलिए व्यर्थाभन्यक्ति की दृष्टि से यह प्रयोग समुचित है।

छेद का प्रयोग उनके भाष्यों में मिलता है। मूल वा प्रयोग समयतः सबसे अधिक अर्वाचीन है। दशवेकालिव, नन्दी, उत्तराध्ययन व्याद प्रमुयोगद्वार—ये चार मूल माने जाते हैं। वई आचार्य महानिशीय और जीतवल्य को मिला छेद-स्व छह मानते हैं। कई जीतवल्य के स्थान में वचकल्य को छेड़-स्व मानते हैं।

मूल सूत्रों की सख्या में भी एक मत नहीं है। कए त्याचार्य गावश्यक और श्रोप-निर्युक्ति को भी मूल-सूत्र मान इनकी सख्या छह यतलाते हैं। कई श्रोपनिर्युक्ति के स्थान में फिण्ड-निर्युक्ति को मूल सूत्र मानते हैं।

कई स्नाचार्य नन्दी स्त्रीर स्ननुयोगद्वार को मृल सूत्र नहीं मानते। उनके स्नुसार ये चूलिका-सूत्र हैं। इस प्रकार स्नंग-चाह्य श्रुत की समय-समय पर विभिन्न रूपों में योजना हुई है।

# आगमों का वर्तमान रूप और संख्या

द्वादशवर्षीय दुर्भिच्च के पश्चात् देवर्दिगिण चमाश्रमण् के नेतृत्व में श्रमण्-स्व मिला। बदुत सारे बहु-श्रुत मुनि काल कर चुके थे। साधुत्रों की सख्या भी कम हो गई थी। श्रुत की श्रमस्या चिन्तनीय थी। दुर्भिच्च जनित कठि-नाइयो से प्रासुक मिचाजीबी साधुत्रों की स्थिति बडी विचारणीय थी। श्रुत की विस्मृति हो गई।

देवर्दिगणि ने अवशिष्ट सघ को वलमी में एक त्रित किया। उन्हें जो अत कण्ठस्य था, वह उनसे सुना। आगमों के आलापक छित्र-भिन्न, न्यूनाधिक मिले। उन्होंने अपनी मित से उनका सकलन किया, सपादन किया और पुस्तकारुद्ध किया।

श्रागमों का नर्तमान सस्करण देविद्धिर्गाण का है। श्रागो के कर्चा गण्घर हैं। त्राग वाह्य-श्रुत के कर्चा स्थिवर हैं। चन सवका सकलन और सम्पादन करने वाले देविद्धिगणि हैं। इसिलए वे श्रागमों के वर्तमान-रूप के कर्चा भी माने जाते हैंप\*।

# नंदी सूत्र में आगमों की सूची इस प्रकार है :--



महानिशीय, ऋषिमापित, जम्बू द्वीप प्रश्नित, दीप सागर प्रश्नित, चन्द्र प्रश्नित, चुित्रका विमान प्रविमक्ति, महित्रका विमान प्रविमक्ति, महित्रका विमान प्रविमक्ति, महित्रका विमानपित्रक्ति, त्राच्चूलिका, वमाचूलिका, विवाहचूलिका, अरुणोवपात, वरुणोवपात, गरुणोवपात, वेसमणोवपात, वेल्यानेश्रुत, समुत्यान श्रुत, नागपरियापनिका, निरयाविका, किल्पका, कल्यवतिक्रिका, पुष्पिका, पुष्पका, पुष्पका, चूष्णिदशा, आशीविषमावना, हिन्द्रिविषमावना, चारण-मावना, महास्वम-भावना, तेज्ञोशिनिसर्ग।

दशवैकालिक, कर्ल्जिकांकल्पिक, जुल्लकल्प श्रुत, महाक्ल्प श्रुत,

श्रोपपातिक, राजप्रश्रीय, जीवाभिगम, प्रशापना, महाप्रश्रापना, प्रमादाप्रमाद, नन्दी, श्रनुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तव, तन्दुलवैचारिक, चन्द्रावेध्यक, स्र्यप्रश्रिष्ठ, पौरुपी मङल, मङल प्रवेश, विद्या-चरण-विनिश्चय, गणि-विद्या, ध्यान-विभक्ति, मरण विभक्ति, श्रात्म-विशोधि, वीतराग-श्रुत, सलेखना-श्रुत, विहार-कल्प, चरपविधि, श्रातुर प्रत्याख्यान, महा प्रत्याख्यान। ( न० ४६ )

इनमें से कुछ आगम उपलब्ध नहीं हैं। जो उपलब्ध हैं, उनमें मूर्ति-पूजक मन्द्रदाय कुछ निर्युक्तियों को मिला ४५ या ८४ आगमों को प्रमाण मानता है। ४५ आगमों की सुची

|                                      | ।। ४५ या =४ त्रागमा का प्रमाण मानता |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ४५ आगमों को सूची                     |                                     |
| (१) श्राचाराग                        | (२१) पुष्पिका                       |
| (२) स्वरूताग                         | (२२) पुष्प-चूलिका                   |
| (३) स्थानाग                          | (२३) वृष्णि-दशा                     |
| <ul><li>(४) समनायाग</li></ul>        | (२४) स्त्रावश्यक                    |
| (५) व्याख्या प्रशति                  | (२५) दशवैकालिक                      |
| (६) शातृ धर्म कथा                    | (२६) उत्तराध्ययन                    |
| (७) उपामकदशा                         | (२७) पिण्ड-निर्युक्ति               |
| (८) श्रन्तस्द्रशा                    | श्रथवा श्रोघ-निर्युक्ति             |
| <ul><li>(६) भ्रतुसरीयपातिक</li></ul> | (२८) नन्दी                          |
| (१०) पर्न ब्याकरल्                   | (१६) श्रनुयोगद्वार                  |
| (११) वियास                           | (३०) निशीध                          |
| (१२) श्रीपपतिक                       | (३१) महा-निशीथ                      |
| (१६) राजपरनीय                        | (३२) वृहत्करूप                      |
| (१४) चीताचीवासिसम                    | (३३) व्यवहार                        |
| (१५) प्रशासना                        | (३४) दशाभुत-स्कथ                    |
| (१६) ग्रां कान                       | (३५) पचकल्य ( चिन्छित्र )           |
| (१७) स्पन्न-प्रमित्                  | (३६) शानुर-प्रचाल्यान               |
| (१६) व्यक्तिकार्यन                   | (३०) भन्त-पतिश्रा                   |
| (15) # <sup>T</sup> =;#"             | (३८) त्नदुल वैचारिक                 |
| १२४) क्याप्यक्षिक्                   | (१६) चन्द्र वेरपन                   |

| (४०) देवेन्द्रस्तव                    | (४३) चतुःशरण                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| (४१) गणि-विद्या                       | (४४) वीरस्तव                       |
| (४२) महा-प्रखाख्यान                   | (४५) संस्तारक                      |
| 58 आगमों की सूची                      | •                                  |
| १ से ४५—पूर्वोक                       |                                    |
| ४६ - कल्प-सूत्र ( पर्यूषशाकल्य, जिन च | रतः स्थविरावन्तिः समाचारी ।        |
| ४७यतिजीत-कल्प (सोमप्रम सूरि)          |                                    |
| ४८ श्रद्धाजीत-कल्प ( वर्मघोषस्र्वि )  | दोनों जीत-कल्प                     |
| ४६—पाक्षिक-सूत्र (                    |                                    |
| ५०हमापना-सूत्र                        | वश्यक सूत्र के श्रंग हैं।          |
| <b>५१</b> वंदितु                      | ६६श्रंगचृतिया                      |
| <b>५२</b> —ऋषि-भाषित                  | ७०—चसाचृत्तिया                     |
| ५३श्रजीव-कल्प                         | ७१वृद्ध-नृदुः शरण                  |
| ५४गच्छाचार                            | ७२जम्बू-पयन्ना                     |
| ५५मरण-समाधि                           | ७३                                 |
| ५६सिद्ध-प्रामृत                       | ७४दशवैकालिक-निर्युक्ति             |
| ५७—तीर्योद्गार                        | ७५-—उत्तराध्ययन-निर्यक्ति          |
| <b>५</b> ≒—आराधना-पताका               | ७६श्राचाराग-नियुक्ति               |
| ५६—दीश्वागर प्रज्ञति                  | ७७ तूत्रकृताग-निर्युक्ति           |
| ६०ज्योतिष-करण्डक                      | ७ <del>८ - सूर्य-</del> अज्ञप्ति   |
| ६१ग्रंग-विद्या                        | ७६ — बृहत्कल्प-निर्यक्ति           |
| ६२तिथि-प्रकीर्ण्क                     | ८०व्यवहार                          |
| ६३पिण्ड-निशुद्धि                      | <b>⊏१—दशाश्रुतस्कघ-निर्युक्ति</b>  |
| ६४साराविल                             | ⊏२ऋपिमापित-निर्युक्ति              |
| ६५-पर्यन्ताराधना                      | ( स्रनुपलब्घ )                     |
| ६६—जीव-विभक्ति                        | < <del>= - संसक्त निर्युक्ति</del> |
| ६७—कवच-प्रकरण्                        | <b>८.४विशेष-श्रावश्यक-भा</b> ण्य   |
| E⊊ਹੀਰਿ-ਚਾਮਰ                           |                                    |

स्थानकवासी और तेरापर्न्थ के अनुसार मान्य आगम ३२ हैं । वे ये हैं :--

|                   | <b>आग</b> म                 |             | <b>Y</b>                               |
|-------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------|
|                   | <del></del>                 |             | 1                                      |
| ≀<br>- श्चारा     | खवाग<br>'                   | मूल         | छेद.                                   |
| १श्राचाराग        | १-श्रीपपाविक                | १-दशवै-     | १—निशीय                                |
| २-सूत्रकृताग      | २राजप्रभीय                  | कालिक       | २-व्यवहार-                             |
| ३-स्थानाग         | 3-जीव्यमिगम                 | २-डतरा-     | ३-वृहत्कल्प                            |
| ४-समबायाग         | ४-प्रशापना                  | ध्ययन       | ४– <b>ব্যা</b> পূ <b>ਰ</b> =.          |
| ५-भगवती           | <b>५—जम्बूद्रीप</b> -       | ३—श्रनुयोग- | स्कन्ध                                 |
| ६-जातृषमंकथा      | प्रशिप                      | द्वार       | - }                                    |
| ७-उपासकदशा        | ६—चन्द्र <u>-प्र</u> श्रप्त | ४-नन्दी     |                                        |
| <b>–</b>          | ७-सूर्यं प्रश्रप्ति         |             | १श्रावश्यक                             |
| ६-ऋनुत्तरीप-      | ⊏-निरयावलिका                |             | - ~                                    |
| पातिक             | ६-कल्पवतसिका                |             |                                        |
| १०-ग्रश्न-स्याकरण | १०-पुव्यिका                 |             | main desire                            |
| ११-विपाक          | ११-पुष्पचृत्रिका            |             | u ==================================== |
|                   | १२-वृष्णिदुशुा              |             |                                        |
|                   |                             |             | 3                                      |

#### आगम का व्याख्यात्मक साहित्य-

श्रायम के ब्याख्यात्मक साहित्य का प्रारम्भ निर्युक्ति से होता है श्रीर नह "स्तरक" व जीड़ों तक चलता है।

द्वितीय मद्रवाहु ने ११ निर्मुक्तिमा लिखों —

१—ग्रावण्यक-निर्मुक्ति

२—द्वर्गक्लर-निर्मुक्ति

२—द्वर्गक्लर-निर्मुक्ति

२—व्यवहार-निर्मुक्ति

२—ग्रावण्यक-निर्मुक्ति

२—ग्रावण्यक-निर्मुक्ति

२—ग्रावण्यक-निर्मुक्ति

१०—ग्रोध-निर्मुक्ति

१०—ग्रोध-निर्मुक्ति

२०—ग्रोध-निर्मुक्ति

२०—ग्रावण्यक-निर्मुक्ति

इनका समय विक्रम की पाचवी, छठी शताब्दी हैं। बृहत्कल्प की निर्युक्ति भाष्य-मिश्रित अवस्था में मिलती है, ब्यवहार-निर्युक्ति भी माष्य् में मिली हुई है:—

#### माष्य और भाष्यकार

१-दशवैकालिक-माष्य ४---निशीय-माष्य

२—व्यवहार-भाष्य ५—विशेषावश्यक-भाष्य—जिनभद्र स्नमाश्रमण ( सतावीं शताव्यी )

१—इहत्कल्प-भाष्य ६—पचकल्प-भाष्य—धर्मसेन गणी ( छुठी शताब्दी )

निर्युक्ति स्रौर भाष्य पद्मात्मक हैं, वे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। चूर्णिया और चूर्णिकार

चूर्णिया गद्यातमक हैं। इनकी भाषा प्राक्षत या उस्कृत-मिश्रित प्राकृत है। निम्न स्नागम प्रन्थों पर चूर्णिया मिलती हैं '—

१ — न्यावश्यक
 २ — वश्यकातिक
 १ १ — वृहत्कल्प
 २ — जीवाभिगम
 ४ — अनुयोगद्वार
 १ ३ — भगवती
 ५ — महा-निशीय
 ५ — महा-निशीय
 ५ — जीतकल्प
 — सूत्रकृताग
 १६ — प्रचक्ल्प
 — निशीय
 १७ — ऋोघ-निर्युक्ति

६—व्यवहार

प्रथम त्राठ चूर्णियो के कर्चा जिनदास महतर हैं। इनका जीवनकाल.

विक्रम की सावनी शताब्दी है। जीतकल्प-चूर्णी के कर्चा सिदसेन स्रिर हैं।

उनका जीवनकाल विक्रम की १२ वी शताब्दी है। बृहत्कल्य चूर्णी प्रलम्य स्रिर
की कृति है। शेष चूर्णिकारों के विषय में त्रभी जानकारी नहीं मिल रही है।

दशवैकालिक की एक चूर्णि और है। उसके कुर्चा हैं—त्रुगस्विह सुनि।

उनका समय त्रभी भिल्मोित निर्णीत नहीं हुआ।

## टीकाए और टीकाटार

ग्रागमी के पहले संस्कृत टीकाकार हिम्मट स्रिट हैं। उन्होंने ग्रावर्षक, दशवैकालिक, नन्दी, अनुयोगद्वार, जम्मृद्वीप-प्रजय्ति ग्रीर जीवाभिगम पर टीकाए लिखीं।

विक्रम की तीसरी शतान्दी में जमास्वाति ने जैन परम्परा में जो सस्वत-बाह्मय का द्वार खोला, वह अब विस्तृत होने लगा। शीलाक मूरि ने आचाराग और त्वकृताग पर टीकाए लिखां। शेप नव अगों के टीकाकार है—असयदेव सूरि। अनुयोगद्वार पर मलपारी रेमचन्द्र की टीका रें। नन्दी-प्रजापना, व्यवहार, चन्द्र-प्रजात, जीवाभिगम, आवश्यक, बृहत्कस्य, राज-प्रश्नीय आदि के टीकाकार मलयगिरि हैं।

स्रागम-चाहित्व की समृद्धि के साथ-साथ न्याय-शास्त्र के साहित्व का भी विकास हुआ। वैदिक और वीद न्याय-शास्त्रियों ने स्रवने-श्रपने तस्त्रों की सर्क की कसीटी पर कस कर जनता के सम्मुख रखने का यस किया। तय जैन न्याय-शास्त्री भी इस क्रोर मुद्धे। विक्रम की पांचवी शताब्दी में न्याय का जो नया क्षोत चला, वह बारहमीं शताब्दी में बहुत ब्यापक हो चला।

श्वठारहवीं शवान्त्री के चतराई में न्याय-शास्त्रियों की गति कुछ शिथिल हो गई। श्वाम के न्याख्याकारों की परम्परा श्वामें मी चली। विक्रम की शह वीं चरी में श्रीमद मिल्ल खामी और जयाचार्य श्वाम के यशस्वी क्याख्यावा हुए। श्रीमद मिल्ल खामी ने श्वामम के सैकड़ों दुस्त स्थलों पर प्रकीयों क्याख्याद खिखी हैं। जयाचार्य ने श्वाचाराम प्रयम श्रुव-स्कन्ध, शाता, प्रशापना, चत्राध्यम (२७ श्रध्यम) और मगवती सूच पर पद्यात्मक न्याख्या खिखी। श्वाचारांम (हितीय श्रुव-स्कध) का धार्विक और श्वामम-स्पर्शी श्रुवेक प्रकरण रचे।

इस प्रकार जैन-साहित्य आगम, आगम-न्याख्या और न्याय शास्त्र से वहुत ही समृद्ध है। इनके आधार पर ही हम जैन दर्शन के हृदय को छूने का यन करेंगे। परवर्ती-प्राकृत-साहित्य

आगम-लोप के पश्चात् दिगम्बर-परम्परा में जो साहित्व रन्ना गया, इसमें सर्वोपरि महत्त्व पट्-त्वण्डांगम और ऋषाय-प्राम्स्त का है। प्नों और श्रंगो के बचे खुचे श्रंशो के जुत होने का प्रसग श्राया। तव श्राचार्य धरसेन (विक्रम दूसरी शताब्दी) ने भूतविल और पुण्यदन्त नाम दो साधुओं को श्रुताभ्यास कराया। इन दोनों ने पट्खएडागम की रचना की। लगभग इसी समय में श्राचार्य गुणधर हुए। उन्होंने कपाय-प्राभृत रचा। वे प्नों के शेशाम हैं। इसिलए इन्हें पूनों से उद्भूत माना जाता है। इनपर प्राचीन कई टीकाए लिखी गई हैं, वे उपलब्ध नहीं हैं। जो टीका वर्तमान में उपलब्ध है, वह श्राचार्य वीरसेन की है। इन्होंने विक्रम सम्बत् ८७३ में पट्खण्डागम की ७२ हजार श्लोक-प्रमाण धवला टीका लिखी।

कपाय-पाहुड़ पर २० हजार श्लोक-प्रमाण टीका लिखी। वह पूर्ण न हो सकी, बीच मंही उनका स्वरं-चास हो गया। उसे उन्हों के शिष्य जिनसेना-चार्य ने पूर्ण किया। उसकी पूर्ति विक्रम सम्वत् ८६४ में हुई। उसका शेष माग ४० हजार श्लोक-प्रमाण श्रीर लिखा गया। दोनों को मिला इसका प्रमाण ६० हजार श्लोक होता है। इसका नाम जय-धवला है। यह प्राइत श्रीर सस्कृत के संक्रान्ति काल की रचना है। इसीलिए इसमें दोनो भाषाश्री का मिश्रण है।

पट्-खण्ड का अन्तिम भाग महा-बंध है। इसके रचियता त्राचार्य स्त-वित्त हैं। यह ४१ हजार श्कोक-प्रमाण है। इन तीनो प्रन्थों में कर्म का बहुम ही स्हम विवेचन है।

विक्रम की दूसरी शती में आचार्य कुन्दकुन्द हुए । इन्होंने अध्यारम-वाद का एक नया स्रोत प्रवाहित किया । इनका मुकाव निश्चयनय की श्रोर अधिक था । प्रवचनसार, समयसार और पचास्तिकाय—ये इनकी प्रमुख रचनाए हैं । इनमें आत्मानुमूति की वाणी आज मी उनके अन्तर-दर्शन की साही है ।

विक्रम रसवीं शताब्दी में आचार्य नेमिचन्द्र चक्रवर्ती हुए। उन्होंने गोम्मटसार श्रीर लिब्बसार-च्यणासार—इन दो अन्थों की रचना की। ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। ये प्राकृत-शौरसेनी भाषा की रचनाए हैं।

रवेताम्बर-त्राचायों ने मध्ययुग मे जैन-महाराष्ट्री में लिखा। विक्रम की जीकरी शतीं में शिवशर्म सृशि ने कम्मणगढी, चमास्वाति ने जम्बृहीप समास लिखा। विक्रम की छठी शताब्दी में समदास च्रमाश्रमण ने वासुदेव हिन्दी नामक एक कथा-अन्य लिखा, इसका दूसरा खण्ड धर्मसेनगणी ने लिखा "। इसमें वसुदेव के पर्यटन के साथ-साथ अनेक लोक-कथाओ, चरित्रो, मिविध वस्त्री, छत्सवो और विनोद-साधनों का वर्णन किया है। जर्मन विद्वान् आल्सफोर्ड ने इसे बृहत्कथा के समकन्त माना है "।

विक्रम की सातवीं शताब्दी में जिनभद्रगणी ज्ञमाश्रमण हुए । विशेषावश्यक भाष्य इनकी प्रसिद्ध कृति है। यह जैनागमों की चर्चाद्रो का एक महान् कीप है। जीतकल्प, विशेषणवती, बृहत्-सबहणी और बृहत्-तेत्र-समास भी इनके महत्त्वपूर्ण प्रन्थ हैं।

हरिभद्र सूरि विक्रम की आठवीं शती के विदान आचार्य हैं। "समराइच कहा" इनका प्रसिद्ध कथा-अन्य है। संस्कृत-शुग में भी प्राकृत-भाषा में रचना का क्रम चलता रहा है।

मध्य काल में निमित्त, गणित, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, ऋायुर्वेद, मन्त्र-विद्या, स्वप्न विद्या, शिल्प-शास्त्र, व्याकरण, छन्द, कोष छादि ऋनेक विषयक प्रन्य लिखे गए हैं भें हैं।

### सस्कृत-साहित्य

विशिष्ट व्यक्तियों के अनुभव, उनकी सम्रहात्मक निवि, साहित्य और एसका आधार माधा—ये तीनों चीजें दुनिया के सामने तत्व रखा करती हैं। सूरण, हवा और आकाश की तरह ये तीनों चीजें सबके लिए समान हैं। यह एक ऐसी भूमिका है, जहाँ पर साम्प्रदायिक, सामाजिक और जातीय या इसी प्रकार के दुसरे-दूमरे सब भेद मिट जाते हैं।

संस्कृत-साहित्य की समृद्धि के लिए किसने प्रयास किया या किसने न किया—यह विचार कोई महत्त्व नहीं रखता। वाड्मय-सरिता सदा अमेद की मृिंग में वहती है। फिर मी जैन, बौद्ध और वैदिक की त्रिपथ-गामिनी विचार धाराएँ हैं। वे त्रिपथमा (गगा) की तरह लम्बे असें तक वहीं हैं।

प्राचीन वैदिकाचार्यों ने श्रपने सारभूत अनुमनो की वैदिक सरकृत में रखा। जैनों ने अर्धमागधी भाषा और वौद्धों ने पाली भाषा के माध्यम से श्रपने निचार प्रस्तुत किए। इसके बाद में इन तीनों क्षमों के उत्तरवर्ती आचार्यों ने जो साहित्य बनाया, वह लौकिक (वर्तमान में प्रचलित ) संस्कृत को पत्नवित करने वाला ही है।

लौकिक संस्कृत में लिखने के सम्मन्य में किसने पहल की और कीन पीछे में लिखने लगा, यह प्रश्न हो सकता है किन्तु अन्य किसने कम रचे और किसने अधिक रचे—यह कहना जरा कठिन है।

मक्कयं पागयं चेत्र. पसत्य इसि भासिय<sup>५८</sup>

संस्कृत और प्राकृत —ये दोनो श्रेष्ठ मापाएं हैं जीर ऋषियों की मापाएं हैं। इस तरह ज्ञागम-प्रस्तातां ने संस्कृत और प्राकृत की समकद्भता स्वीकार करके संस्कृत का अध्ययन करने के लिए जैनो का मार्ग प्रशस्त बना दिया।

सन्हत-भाषा तार्किको के तीले तर्क-त्राणों के लिए त्यूपिर वन चुकी । इसिलए इस भाषा का अध्ययन न करने वालों के लिए अपने विचारों की सुरवा खतरें में थी । अतः सभी दार्शनिक सन्कृत-भाषा की अपनाने के लिए तेजी से पहल करने लगे।

जैनाचार्य भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहे | वे समय की गति को पहचान ने वाले थे, इसलिए उनकी प्रतिमा इस खोर चमकी खीर स्वय इस खोर मुद्दे । उन्होंने पहले ही कदम में प्राकृत-भाषा की तरह सत्कृत-भाषा पर भी अधिकार जमा लिया ।

#### — द्यानान्यात संयुगतारः ``—

इतिहासकार मानते हैं कि सिद्धंन दिवासर सीधी सीट पास्ती शताब्दी के बीच में हुए, वे महान् तार्तिक, करि सीट स्मित्सिकार के । उसीने बचीत बचीतियों (द्वाविश्वत् द्वाविश्वतः) सी रचना की । व रचना की हैं? ते महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें भावी की सहस्ता सीट ताकिक प्रतिमा का चनन्तार है। इनके विषय में कलिकाल सबेश सामार्ग हैमचन्द्र के ये निचार है—

> वन मिद्धसेनम्तुतयो महार्था १ श्रिशिक्ततालापवला थन नेपा १ तथापि यूथाधिपते पथम्थ स्खलद्गतिस्तस्य शिशुनं शोन्य । १०

'अनुसिद्धसेनं कवय, सिद्धसेन चोटी के किंव ये की उन्होंने जनकान्तें हिए की व्यवस्था की और अनेक हिएयों का मुन्दर दग से ममन्वय किया। आगमां में की अनेकान्त के बीज विखरे हुए पड़े थे, उनको प्रस्तित करने में सिद्धसेन ओर समन्त्रमद्र—थे दीनों आचार्य स्मरणीय हैं। भारतीय न्याय शास्त्र पर इन दोनों आचार्यों का वरद हाथ रहा, यह तो अति स्पष्ट हैं। सिद्धसेन ने भगवान् महानीर की स्तुति करते हुए साथ में विरोधी हण्टिकोणों का भी समन्वय किया—

क्वचिन्नियविषद्मपावगुरु गम्यते ते नचः, स्वभावनियता प्रजाः समयतत्रकृताः ्क्वचित् १ स्वय इत्तमुजः क्वचित् परकृतोपमोगाः पुन-नर्वा विशव-वाद! दोप--मिलनोऽस्यहो विस्मयः रें । परमात्मा मे अपने को विलीन करते हुए सिद्धसेन कहते हैं---

> न शब्दी, न रूप रमी नापि गन्धी, न वा स्पर्शलेशी न वर्शी न विद्वम्। न पूर्वापरत्वं न यस्यास्ति सज्ञा, स एकः परास्मा गतिमे जिनेन्द्रः <sup>83</sup>॥

जैन-न्याय की परिमापाओं का पहला रूप न्यायावतार में ही मिलता है। आचार्य समन्तमद्र के विषय के दो मत हैं—कुछ एक इतिहासकार इनका अस्तित्व सातवीं शताब्दी में मानते हैं और कुछ एक चौथी शताब्दी में पिन जनते हैं और कुछ एक चौथी शताब्दी में पिन जनकी रचनाएं देवागम-स्तोत्र, युक्त्यनुशासन, स्वयंभु-स्तीत्र आदि हैं। आधुनिक युग का जो सब से अधिक प्रिय शब्द 'सर्वोदय' है, उसका प्रयोग आधुनिक युग का जो सब से अधिक प्रिय शब्द 'सर्वोदय' है, उसका प्रयोग आधुनिक युग का जो सब से अधिक प्रिय शब्द 'सर्वोदय' है, उसका प्रयोग

सर्वान्तवत् तद् गुरामुख्यकल्प, सर्वान्तशान्यञ्च मिथोऽनपेद्यम् । सर्वापदामन्तकर निरन्त, सर्वोदय तीर्थमिद तवैव <sup>६५</sup>॥

विकम की तीसरी शताब्दी में जैन-परम्परा में जो सस्कृत-साहित्य किरोरानस्था में था, वह पाचवी से अठारहवीं शताब्दी तक तक्यावस्था में रहा।

अठारहवी शताब्दी में लपाध्याय यशोविजयजी हुए, जी एक विशिष्ट भुतघर निद्वान् थे। जिन्होंने सस्कृत साहित्व को खूब समृद्ध बनाया। छनके कुछ एक तथ्य भविष्य की बात को स्पष्ट करने वाले वा कान्त-सर्थन के भमाण हैं।

> त्रात्मप्रवृत्तावति जागरूकः, परप्रवृत्ती वृधिरान्त्रमूकः। वदा चिदानन्दपदोपमोगी, जोकोचरं साम्यमुपैति योगी है।

महात्मा गाधीजी को जो मेंट स्वरूप तीन वन्दर मिले थे, उनमे जी आरोपित कल्यनाएं है, वे इस श्लोक के 'विधरान्धमूक' शब्द में स्थप्ट जिलेतित हैं।

स्पाध्याय यशोविजयजी ने केवल दर्शन-दोत्र में ही समन्वय नहीं किया, विलंक योग के विषय में भी बहुत बड़ा समन्त्रय प्रस्तुत किया। पातञ्जल योग-सूत्र का दुलनात्मक विवरण, योगदीपिका, योगविशिका की टीका आदि अनेक प्रन्य सके प्रमाण हैं।

इन्होंने नन्य-न्याय की शैली में अधिकार पूर्वक जैन-न्याय के ग्रन्थ तैयार किए । बनारस में विद्वानों से सम्पर्क स्थापित करके जैन-न्याय की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाई । ये लगुहरिमद्र' के नाम से भी प्रविद्ध हुए ।

हरिमद्र सूरि का समय विक्रम की आउनी शतान्ती माना जाता है। इन्होंने १४४४ प्रकरणों की रचना की ऐसा सुप्रसिद्ध है प्रा इनमें से जो प्रकरण प्राप्प हैं, वे इनके प्रखर पाण्डित्य को बताने वाले हैं। अनेकान्त-जय-पताका आदि आकर (वड़े) प्रन्य दार्श्यानिक जगत के गौरव को पराकाष्ठा तक पहुंचा देते हैं। यशोविजय ने योग के जिस मार्ग को विश्वद बनाया समके आदि बीज हरिमद्र सूरि ही थे। योग-हिष्ट समुक्त्यय, योग-विन्तु, योग-विशिका आदि समन्त्रयात्मक प्रन्य योग के रास्ते में नये कदम थे। दिह्नाग-रित्त न्याय-प्रकेश को टीका लिख कर इन्होंने जैनों को बौद्ध-न्याय का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। समन्त्रय की टिस्ट से इन्होंने नई दिशा विखाई। लोकतन्त्व-निर्णय की कुछ एक सूक्तिया हिस्ट में ताजगी भर देती हैं जैसे—

पच्चपातो न मे नीरे, न होपः कपिलादिष्ठ। युक्तिमद् बचन यस्य, तस्य कार्यः परिप्रहः॥

दार्शनिक-मुपंन्य अवलंक, उद्योतन सूरि, जिनसेन, सिद्धिय आदि-आदि अनेक दूसरेन्द्रमरे बढे प्रतिमाशाखी साहित्यकार हुए । समस्य साहित्यकारों के नाम वताना और उनके प्रन्यों की गणना करना जरा कठिन है। यह स्पष्ट है कि जैनाचायों ने प्रचलित समस्त विषयों में अपनी लेखनी उठाई। अनेक प्रन्थ ऐसे बृहत्काय बनाए, जिनका स्लोक-परिमाण ५० हजार से भी अधिक है। विद्धिप की बनाई हुई 'उपिमिति-मन-प्रपञ्च कथा' कथा-साहित्य का एक उटाहरणीय प्रन्य है। कुनलयमाला, तिलक मञ्जरी, यशस्तिलक—चम्यू आदि अनेक गद्यारंभक प्रन्य भाषा की दृष्टि से बड़े महत्लपूर्ण हैं। चरित्रात्मक काव्य

भी बहुत बड़ी संख्या में लिखे गए। जो लोग सरकृत नहीं जानते हैं, उनका भी सरकृत के प्रति जो आकर्षण है उसका एकमात्र यही कारण है कि उसमें महापुरुगों के जीवन-चरित्र संकलित किये गए हैं।

नीति-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र के जो अन्य लिखे गए, उनकी मापा ने भी लोगों को अपनी ओर अधिक आकृष्ट किया । संस्कृत-साहित्य की रसमरी स्किया और अपनी स्वतन्त्र विशेषताएं रखने वाले सिद्धान्त जन-जन की जवान पर आज भी अपना स्थान वनाये हए हैं।

आचार्य हेमचन्द्र ने आईन्नीति नामक जो एक सींच्यस प्रन्थ बनाया है, सम्में दुख एक ऐसे तस्त्र हैं जो युद्ध के नशे में अपने विवेक को खो बैठें हैं, सनके भी निवेक को जगाने वाले हैं। स्वाहरण के तौर पर एक श्लोक एहिए—

> सन्दिग्घो विजयो युद्धे, ऽसन्दिग्धः पुरुषद्वयः । सत्स्वन्येष्टित्युपायेषु, भूषो युद्धं विवर्जयेत् <sup>६</sup>८॥

व्याकरण माषा का आधार होता है। गुजरात और वगाल में पाणिनि-व्याकरण का प्रचलन बहुत थोड़ा था। वहाँ पर कालापक और कातन्त्र व्याकरण की मुख्यता थी। किन्तु ये दोनो व्याकरण सर्वाक्रपूर्ण और सागोपाग नहीं थे। आचार्य हैमचन्द्र ने सांगोपाक 'सिद्ध हैम शब्दानुशासन' नामक व्याकरण की रचना की। उनका गौरव बड़े अद्धा भरे शब्दों में गाया गया है—

> किं स्तुमः शब्दपायोषेहँमचन्द्रयतेर्मतिम्। एकेनापि हि येनेहक्, कृतं शब्दानुशासनम्॥

ब्याकरण के पाँच आंग हैं। सूत्र, गणपाठ सहित वृत्ति, वातुपाठ, छणादि और लिङ्गानुशासन। इन सब आंगों की स्वयं अनेति हैमचन्द्र ने रचना करके सर्वया स्वतन्त्र व्याकरण बनाया। जैनों के दूसरे भी चार ब्याकरण हैं—
विधानन्द, मुस्टि, जैनेन्द्र और शाकटायन।

अठारहर्नी शताब्दी के बाद संस्कृत का प्रवाह सर्वथा एक गया हो, यह बात नहीं । बीतवी तदी में तेरापन्थ सम्प्रदाय के मुनि श्री चौयमलजी ने 'मिछु शब्दातुरासन' नामक महाज्याकरणु की रचना की । अगचार्य लावण्य सुरि ने धातु-रत्नाकर के सकलन में बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इस सटी में दूतरे भी बहुत से प्रयत्न संस्कृत-साहित्य की रचना के लिए हुए।

जैनो ने केवल साहित्य-प्रणयन के द्वारा ही संस्कृत के गीरन को नहीं यहाया किन्तु साहित्य की सुन्दर अन्त्रों में लिपिवद करके पुस्तक मण्डारों में समकी सुरचा करते हुए संस्कृत की धारा को अविन्छिन्न रूप से चालू रखा। बहुत से बीद और वैदिक-शास्त्रों की प्रतिलिपियाँ आज भी जैन-भण्डारों में सुरिक्त हैं।

जैनाचायों ने बहुत से जैनेतर-अन्यों की टीकाएं यना कर अपने अनेकान्त-वादी दृष्टिकीयां का सुन्दर परिचय दिया। मानुचन्द्र और सिद्धचन्द्र की वनाई हुई जो कादम्बरी की टीका है, उसे पहितों ने मुख्य रूप से मान्य किया है। जैनाचायों ने रखुवश, कुमारसम्भव, नैपष आदि अनेक काव्यों की टीकाएँ बनाई है। सारस्वत, कातन्त्र आदि ज्याकरण, न्याय-शास्त्र तथा और भी दूसरे विषयों को लेकर इस तरह अपनी लेखनी चलाई कि साहित्य सभी की समान सम्यन्ति है—यह कहावत चरितार्थ हो गई।

किलाल सर्वज आचार्य हैमचन्द्र का समय संस्कृत के हास की और मुक्तने वाला समय था। आचार्य हैमचन्द्र प्राकृत और अपभ्रश्न के समर्यक थे। फिर भी छन्होंने सस्कृत-साहित्य को खून समृद्ध बनाया। फलतः उसके रेके हुए प्रवाह को अन्तिम श्वास गिनने का मौका न मिल सका। आचार्य हैमचन्द्र ने यूर्वाचार्यों की आलोचनाए की और उनकी विशेषवाश्चों का आदर भी किया। 'सह्त्यदर्शिना धर्म-कीर्तिना' आदि जो जैनेतर आचार्यों के विषय में इनके उद्गार निकले हैं, वे इनकी उदार-वृद्धि के परिचायक हैं।

समस्त जैन विद्वानों के प्रीटतम तकों, नये-नये उन्मेषवाले विचारों, विराक्ता के मन्यन से तैयार की हुई नवनीत जैसी सुकुमार रचनाओं, हिमालय जैसे उल्लाल अनुमयों और सदाचार का निरुपस संस्कृत-भाषा में हुआ है। मध्यसुपीय जैनाचायों ने ऋलीकिक संस्कृत भाषा को जनसाधारण की भाषा करने का जो प्रयक्ष विया है, सम्मवतः उसका मृह्याक्त ठीक नहीं हो पाया।

आगमो भी वृत्तियों और टीकाओं में सरकृत-भाषा को व्यापक बनाने के लिए मध्ययुग के इन आचायों ने भानतीय शब्दों का बहुत सेंट्रह किया र उत्तरवर्ती संस्कृत-लेखक भी उसी पद्धति का अनुकरण करते तो आज उस्कृत को मृत-भाषा की उपाधि न मिलती। यह सम्भव नही कि कोई भी भाषा जन-सम्पर्क से दूर रह कर चिरजीवी बन सके। कोरे साहित्यिक रूप मे रहने वाली भाषा ज्यादा टिक नही सकती।

श्रनेक व्यक्तियों ने संस्कृत को छपेचा की नजर से देखा किन्तु समय-समय पर छन्हें भी इसकी श्रपेचा रखनी पड़ी हैं। इसका स्पष्ट कारण यह है कि संस्कृत में लोगों के अद्धा-स्पद धार्मिक विचारों का संग्रह श्रीर बहुत से स्तुत्पात्मक प्रन्य हैं। श्राचार्य हेमचन्द्र ने परमाह्त राजा कुमारपाल के प्रातः स्मरण के लिए वीतराग-स्तव बनाया है। उसका पाठ करते हुए मानुक व्यक्ति मिकि-सरिता में गोते खाने लग जाते हैं।

तव प्रेच्योऽस्मि दासोऽस्मि, सेवकोऽस्म्यस्मि किह्नरः।
श्रीमिति प्रतिपद्यस्व, नाथ नातः पर बुवे ""॥
इस श्लोक मे स्त्राचार्य हेमचन्द्र वीतराग के चरणो मे स्त्रास्प-समर्पण करके
भार-सुक्त होना चाहते हैं। श्रीर कही पर यह कह वैठते हैं कि—

कल्यायासिङ्ये साधीयान्, कलिरेन कषोपलः।
विनारिन गन्ध-महिमा काकतुष्डस्य नैधते <sup>७९</sup>॥
वीतराग मे मक्ति-विमोर वन कर श्राचार्य हैमचन्द्र कलिकाल के कष्टो
को मी भूल जाते हैं।

काव्य के तेत्र मे भी जैनाचार्य पीछे नही रहै। त्रिपष्टिशलाका, पुरुपचरित्र, शान्तिनाथ चरित्र, पद्मानन्द महाकाव्य और भरत-वाहुविल आदि काव्य काव्य-जगत् मे शीर्षस्थानीय हैं। उनकी टीकाएं न होने के कारण आज भी उनका प्रचार पर्याप्त नही है। बहुत सारे काव्य आज भी अप्रकाशित हैं, इसिलए लोग उनकी निशेषताओं से अपरिचित हैं। अध्टलचार्थी काव्य में राजानो दस्ते सौख्यम्ं इन आठ अच्चरों के आठ लाख अर्थ किये गए हैं। इससे आचार्य ने दो तथ्य हमारे सामने रखे हैं—एक तो यह कि वर्णों में अनन्त पर्याय हैं। दूमरा तथ्य यह कि सस्कृत मे एक ऐमा लचीलापन है कि जिससे वह अनेक निवन्तों (परिवर्तनों) को सह सकता है। सप्त-सन्धान काव्य में बुद्धि की निलन्नणता है। वह मानस की आक्न्यं-विभोर किये देती

हैं। उसके प्रत्येक श्लोक में सात व्यक्तियों का जीवन-चरित्र पढ़ा जाता है। उन्होंने शब्द-लालित्य के साथ मान लालित्य का मी पूरा घ्यान रखा है। दुष्ट स्वमान वाले व्यक्ति में दो व्यक्तियों के बीच दरार डालने की विशाल शक्ति होती है। उसकी विशालता के सामने किन को बड़े-बड़े समुद्र और पहाड भी छोटे से दीखने लगते हैं।

भवतात् तिंदनीश्वरोन्तरा विषमोऽस्तु चितिमृचयोन्तरा ।
सिरदस्तु जलाधिकान्तरा पिशुनो मास्तु किलान्तरावयोः <sup>92</sup>॥
श्रपने वड्डे माई सम्राट् भरत को मारने के लिए पराक्रम-मूर्ति बाहुविल की सुष्टि ज्योंही छठती है, त्योंही देववाणी से वह शान्त हो जाती है। किव इस स्थिति को ऐसे सुन्दर ढग से रखता है कि पाठक शमरस-विभोर वन जाते हैं <sup>98</sup>।

> श्रियनाहुवले कलहायवल, अवतो अवदायतिचार किम्र प्रजिषासुरसित्वमणि स्वगुरु,

यदि तद्गुक्शासनकृतक इह ॥ ६९ ॥
नृष । सहर संहर कोषिमम तब बेन पया चिरतक्षिता
सर ता सर्णि हि पितः पदबी,
न जहत्वनसास्तनयाः क्वचन ॥७१॥
घरिणी हरिणीनयना नयते,
वश्वो विदि भूष । मकन्तमलस्
विद्युरी विधिरेम तदा मिनता,
गुक्माननरूप इहा ख्यतः ॥७२॥
तब मुन्दिमिमा सहते मुनि को,
हरिहेनिमिना धिक्मातवतीम् ।

मरता चरितं वरित मनसा, स्मर मा स्मर केलिमिन श्रमणः ॥७३॥ श्रिष साधय साधय साध्यद भन गान्तरम तरसा सरसम्। ऋषमध्यन बरानमस्तरेषे । तरसाय मनः विस्त धानतु ते ॥७४॥ इति यावदिमा गगनाङ्गणतो,
मरुता विन्तरन्ति गिरः शिरसः।
ऋषनेतुमिमाश्चिकुरानकरोदः,
वलमारमकरेण स तावदयम् ॥७५॥

श्रप्रकाशित महाकाल्य की गरिमा से लोग अवगत हों इस दृष्टि से उसके कुछ श्लोक यहाँ प्रस्तुत किये गए हैं।

मुक्ते आर्शका है कि विषय अधिक लम्बा न हो जाय। फिर भी काव्य-रस का आस्वाद छोड़ना जरा कठिन होता है। खेर, काव्य-पराग का थोड़ा-सा आस्वाद और चख लें।

श्रहह चुिक्तग्रहेषु वधूकर-प्रियतमस्ममहावसना श्रिप । गुरुतरामपि जाग्रति यामिनी, हुतमुजोपि हिमैः स्मदुता इव किं।

किष यहाँ पर रात्रि-जागरण का वर्णन करता हुआ पाठको के दिलों में भी सर्वी की विभीषिका पैदा करता है। किष विश्व की गोद में रमने वाले चेतन और अचेतन पदायों का निकटता से अनुभव करता है। उनमे वह किसी की भी उपेद्या नहीं करता। मक्स्थल के मुख्य वाहन केंट तो भूले भी कैसे जा सकते हैं। उनके बारे मे वह बड़े मजेदार दग से कहता है—

> भरे यथा रोहति भूरि रावा, निरस्यमाने खणास्तयासत्। सदैव सर्वोङ्क वहिर्मुखाना, हिताहितज्ञानपराङ्गमुखल्बम् अधा

यहाँ हमने अतीव के साहित्य पर एक सरस्ती नजर डाली है या यों किहए कि 'स्याली पुलाक' के न्यायानुसार हमने कुछ एक स्थलों की परीचा की है। सिर्फ सुन्दर अतीव की रेट लगाने से मिनव्य सज्जल बना नहीं करता। इसिलए वाजी हिएवालों को वर्तमान देखना चाहिए। जिन युग में यह आवाज सुलन्द हो रही हैं कि संस्कृत मृत-भाषा है, सस युग में भी जेन ससे सजीव बना रहे हैं। आज भी नये काव्य, टीकाएं, प्रकरण और दूनरे प्रन्य बनाए जा रहे हैं। आगुअत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य औ तुलसी हम विषय में बहुत बड़ा प्रयक्त कर रहे हैं। आचार्य भी के अनेक शिष्य आगुकि हैं। बहुत सहा प्रयक्त कर रहे हैं। आचार्य भी के अनेक शिष्य आगुकि हैं। व्यक्ति साध्या बड़ी तत्यरता से संस्कृत के अव्ययन ने संस्कृत हैं। स्मी

चेत्रों में यदि इस तरह का ब्यापक प्रचार हो तो आशा की जाती है कि मृत कही जाने वाली संस्कृत-भाषा अमृत वन जाय।

शान्त रस के आस्वाद के साथ अब में इस विषय को पूरा कर रहा हूँ। गीति काव्य की मधुर स्वर-लहरिया सुनने से सिर्फ कानी को ही सुप्त नहीं करती विक देखने से ऑस्को में भी अनुठा छक्कास भर देती हैं।

> शशुजनाः सुखिनः सभे, मत्सरमपहायः, सन्तु गन्तु मनसोत्यमी, शिवसीख्यग्रहायः। सक्तदपि यदि समतासव हृदयेन सिहन्ति विदितरसास्तत हृह रसि, स्वत एव वहन्ति <sup>७६</sup>॥

# प्रादेशिक साहित्य

विगम्बर-क्राचायों का प्रमुख विहार-होत्र दक्षिण रहा । दक्षिण की भाषाक्री में छन्होंने विद्रुल साहित्य रचा ।

कजड़ माला में जैन कि पोश्न का शान्तिपुराण, पप का आदिपुराण और पम्ममारत आज भी वेजोड माना जाता है। रत्न का गदा-युद्ध भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। ईसा की दसवों शती से १६ वीं शती तक जैन महिंवियों ने काव्य, व्याकरण, शब्द-कोप, ज्योतिप, वैद्यक आदि विविध विवयों पर अनेक प्रन्य लिखे और कर्णाटक-सम्झति को पर्याप्त समृद्ध बनाया। विद्युण मारत की पाच शाविड-भाषाओं में से कन्नइ एक प्रमुख भाषा है। उसमें जैन-साहित्य और साहित्यकार आज भी अमर हैं "वामिल भी विद्युण की प्रसिद्ध भाषा है। इसका जैन-साहित्य भी बहुत समृद्ध है। इसके पाँच महाकाव्यों में से तीन महाकाव्य चिन्तामिन, सिलप्पडिकारम् और बलैतापित—जैन किषयों द्वारा रचित हैं। नत्रोल तामिल का विश्रुत व्याकरण है। कुरल और नालदियार जैसे महाज प्रन्य भी जैन महर्पियों की कृति है।

# गुजराती साहित्य

चत्तर मारत इवेताम्तर-श्राचायां का विहार-चेत्र रहा | उत्तर भारत की भाषाओं में दिगम्बर-साहित्य मचुर है | यर इवेताम्बर-साहित्य की अपेचा यह नम है । आचार्य हेमचन्द्र के समय से गुजरात जैन-साहित्य श्रीर सस्कृति से प्रभावित रहा है । आनन्दमनवी, यशोविजयजी आदि अनेक योगियों व महर्पियों ने इस भाषा में लिखा। विशेष जानकारी के लिए 'जैन गुर्जर कविश्रो' देखिए।

# राजस्थानी साहित्य

राजस्थानी में लैन-साहित्य विशाल है। इस सहस्राब्दी में राजस्थान जेन-सुनियों का प्रमुख विहार-स्थल रहा है। यित, सिवज़, स्थानकवानी और तेरापम्थ सभी ने राजस्थानी में लिखा है। रास और चिरतों की सख्या प्रचुर है। पूच्य जयमलजी का प्रदेशी राजा का चिरत बहुत ही रोचक है। किन समय सुन्दरजी की रचनाओं का सबह अगरचन्दजी नाहटा ने अभी प्रकाशित किया है। पुटकल ढालों का सकलन किया जाए तो इतिहाम को वर्ड नई काकिया मिल सकती हैं।

राजस्थानी मापाञ्चो का स्रोत प्राष्ट्रत और ऋपभ्रश है। काल-परिवर्तन के साथ-साथ दूसरी भाषाञ्चों का भी सम्मिश्रण हुन्ना है।

राजस्थानी साहित्य तीन शैलियों में लिखा गया है—(१) जैन शैली (२) चारणी शैली (३) लोकिक शैली | जैन शैली के लेखक जैन-साधु और यित अथवा उनसे सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं | इस शैली में प्राचीनता की मलक मिलती है | अनेक प्राचीन शब्द और मुहावरे इसमें आगे तक चले आये हैं |

जैनों का सम्बन्ध गुजरात के साथ विशेष रहा है। अतः जैन शैली में गुजराती का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। चारणी शैली के लेखक प्रधानतथा चारण और गौण रूप में अन्यान्य लोग हैं (जैनो, ब्राह्मणों, राजपूरों, भारों स्मादि ने भी इस शैली में रचना की हैं)। इसमें भी प्राचीनता की पुट मिलती हैं पर वह जैन शैली से मिन्न प्रकार की है, यदापि जैनों की अपभ्रंश रचनाओं में भी, विशेष कर युद्ध-वर्णन में, उनका मूल देखा जा उनता है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही विकत्मित रूप हैं वि

तेरापन्य के आचार्य भिन्नु ने राजस्थानी-साहित्य ने एक नया लीत बहाया, अध्यातम, अनुशासन, अहस्वयं, धार्मिक-ममीचा, म्यक लोज-स्था और सपनी अनुभूतियों से एसे व्यापकता की स्थार से चले। उन्होंने गय भी बहुत लिखा। उनकी सारी रचनात्रों का प्रमाप हम हजार अलोज के द्वामन है। मारवाड़ी के ठेठ उच्दों में लिखना और मनोवैज्ञानिक विश्लेपन करना उनकी अपनी विशेषता है। उनकी वाणी का स्रोत क्रान्ति और शान्ति रोनें। धाराओं में वहा है। ब्रह्मचारी को मित-भोजी होना चाहिए। अमित-मोजी की शारीरिक और मानसिक दुर्दशा का उन्होंने सजीव चित्र खींचा है:—

> अति आहार थी दुख हुनै, गली रूप वल गात। परमाद निदा आलस हुवै, वलै अनेक रीग होय जात ॥ अति आहार श्री विषय वधे, घणोइज फाटै पेट । भ्रमाऊ ऊरताः हाडी फाटे नेट <sup>७९</sup>॥ फाटै पेट अत्यन्त रे, बन्ध हुयै नाड़िया। वले ज्वास लेवे. श्रवखो थको ए ॥ वले होवे श्रजीरण रोग रे । मुख बासे बरो, पेट काले आफरो ए ॥ ते चंटे चकाला पेट रे. चालै कलमली। वले छुटै मुख धूकनी ए॥ डील फिरे चक्डोल रे. पित घुमे घणा। चालै मजल वले मलकसी ए ॥ स्राधे मीठी घणी डकार रे 1 वले आवै गुचलका, जद आहार भाग उलटो पड़ै ए ॥ हाडी फाटै नेट रे. अधिको ऊरिया। तो पेट न फाटै किण विधे ए ॥ ब्रह्मचारी इम जाण रे, अधिको नही जीमिए। उसोदरी में ए गुण घसा ए "।।

नव पदार्थ, विनीत-अविनीत, व्रतावत, अनुकम्पा, शील री नववाड़ आदि, उनकी प्रमुख रचनाए हैं।

तेरापंथ के चतुर्य ऋचार्य श्रीमञ्जयाचार्य महाकवि थे। धन्होंने श्लपने जीवन में लगभग साँढ़ ठीन लाख श्लोक प्रमाण गव-पद्य लिखे।

उनकी लेखनी में प्रतिमा का चन्त्कार था। वे साहित्य और अध्यातम के चेत्र में अनिषद गति से चले। उनकी सफलता का स्वत प्रमाण उनकी अमर कृतिया है। उनका सत्त्व-ज्ञान प्रीद था। अद्धा, तर्क और ब्युत्पत्ति की त्रिवेणी में आज भी छनका हृदय बोल रहा है। जिन-बाखी पर छनकी अट्टर अद्धा थी। विचार-भेद की दुनिया के लिए वे तार्किक थे। साहित्य, सगीत, कला, संस्कृति—ये छनके ब्युत्पत्ति-दोत्र थे। उनका सर्वतोन्सुखी व्यक्तित्व छनके युग-पुष्प होने की साद्यी भर रहा है।

#### कुशल टीकाकार

जयाचार्य ने जेन-आगमो पर अनेक टीकाए लिखाँ । उनकी माघा मार-वाड़ी है—गुजराती का कुछ मिश्रण है। वे पद्य-बद्ध हैं। सगीत की स्वर लहरी से धिरकती गीतिकाओं में जैन तत्त्व-मीमासा चपलता से तैर रही है। उनमें अनेक समस्याओं का समाधान और विशद खालोचना-आरमलोचनाएं हैं। सबसे बड़ी टीका मगवती सुझ की है, उसका अन्यमान करीब ८० हजार श्लोक है। सही खर्य में वे खे कुशल टीकाकार।

# वातिककार और स्तबककार

श्राचाराग-द्वितीय श्रुतस्कंध के जटिल विषयो पर छन्होंने वार्तिक लिखा। छन्में विविध छलमन भरे पाठों को विशद चर्चा के साथ छलकाया है। श्रीर विस्वादस्थानीय स्थलों को बड़े पुष्ट प्रमाणों से सवादित किया है। यो तो छस समूचे शास्त्र का टब्बा भी छन्होंने लिखा।

### एक तुलनात्मक दृष्टि

अभय देव देव , शीलाकाचार्य , शात्याचार्य , हरिमद्र , भलघारी हैमचन्द्र , श्रीर मलयगिरि , भलघारी देमचन्द्र , श्रीर मलयगिरि , भलघारी के प्रसिद्ध संस्कृत टीकाकार हुए हैं। इनकी टीकाओं में आगमिक टीकाओं की अपेला दार्शनिक चर्चाओं का सहस्य है।

इनके पहले आगमों की टीकाए प्राञ्चत में लिखी गई। वे नियुक्ति ', माध्य ' और चूर्षि ' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें आगमिक चर्चाओं के अतिरिक्त जैन दर्शन की तर्क सगत व्याख्याएं भी मिलती हैं। जैन तत्वों की तार्किक व्याख्या करने में विशेष्यावश्यक माध्यकार जिनमद्र ने अनुरा कीशल दिखाया है। निर्युक्ति और माध्य पद-वद्ध हैं और चूर्णियां गद्यमय। चूर्णियां में सुख्यतया भाष्य का विषय सद्येप में लिखा गया है।

जैन आचार्य लोक-भाषा के पोषक रहे हैं। इसलिए जैन-साहित्य माया

की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्य हैं। उत्तर भागत और दृत्तिण भारत की विविध भाषाए खाज भी जैन-धर्म की द्यापकता की गाथा गा गही हैं। पाय-चन्दस्री और धर्म मिंह १ मृति ने गुजराती में दृष्ट्या लिये १ । विस्तृत दीकाओं में रस-पान जिनके लिए सुगम नहीं था, उनके लिए ये वडे उपयोगी वने। दूसरे, ज्यां-च्यां सस्कृत का प्रवार कम हो रहा था, त्यां-चां लोग विपय से दूर होते जा रहे थे। इनकी रचना उस कभी की पृति करने में मफल मिद्द हुई। हजारों जैन-मृति इन्हीं के महारे सिद्दान्त के निष्णात वने।

जयाचार्य २० थी सदी के महान् टीकाकार है। उनकी टीकाए सैंडान्तिक चर्चाओं से भरी-पूरी है। शास्त्रीय जिपयों के आलोडन-अत्यालोडन मे वे इतने गहरे उतरे जितना कि एक सफल टीकाकार को उतरना चाहिए। दार्शनिक व्याख्याए लम्बी नहीं चली हैं। सैंडान्तिक निधि-निपेध और विस्तादों पर उनकी लेखनी तन तक नहीं क्की, जय तक जिज्ञासा का धागा नहीं टूटा। एक बात को सिंड करने के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत करने में उन्हें अपूर्व कौशल मिला है। सिंडान्त-समालोचना की दृष्टि से उनकी टीकाए बेजोड हैं—यह कहा जा सकता है और एक समीचक की दृष्टि से कहा जा सकता है।

#### प्रबन्धकार

आपने करीव १६ प्रवन्ध लिखे। जनमें कई छोटे हैं और कई वढ़े। भाषा सहज और सरस है। सभी रसो के वर्णन के वाद शान्त-रस की घारा बहाना जनकी अपनी विशेषता है। जगह-जगह पर जेन-सस्कृति और तस्व-जान की स्पुट छाया है। इनके अध्ययन से पाठक को जीवन का लह्य समक्ते में वईं। स्फलता मिलती है। किव की भाषुकता और सगीत की मधुर स्वर-लहरी से जगमगाते ये प्रवन्ध जीवन की सरसता और खन्य-प्राप्ति के परम जपाय है।

# अध्यात्मोपदेश

चनकी लेखनी की नोक अध्यातम के चेत्र में बड़ी दीखी रही है। स्त्राराधना मोहजील, फुटकर ढाल-ये ऐसी रचनाए, है, जिनमें अप्येतन की घेतनावान, बनाने की कुमता है।

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व क्षाप्प

### विविध रचनाएं -- चर्चा का नया स्रोत

भ्रम विष्यतन, जिनाज्ञा मुखमडन, कुमति विहडन, सदेह विपौषघि आदि चार्चिक प्रन्य, श्रद्धा की चौपाई, फुटकर दालें आदि सस्कृति के उट्नोधक प्रन्य, उनकी कुशाबीयता के सलग प्रहरी हैं।

### आगम समन्वय के स्रष्टा

आचार्य मिन्नु की विविध रचनाओं का जैन-आगमों से समन्वय किया,
यह आपकी मौलिक स्क है। आपने इन कृतियों का नाम रखा 'सिद्धान्त सार'। आचार्य मिन्नु की विचार-धारा जैन स्त्रों से प्रमास्तित है, यह खतः नितर आया है। इसके पहले आगम से दर्शन करने की प्रणाली का उद्गम हुआ प्रतीत नहीं होता। जयाचार्य इसके अष्टा हैं।

### स्तुतिकार

जयाचार्य का इदय जितना तास्विक था, उतना ही अठाछ। उन्होंने वीर्येकर, आचार्य और साधुओं की स्तुति करने में कुछ उठा नहीं रखा। वे गुण के साय गुणी का आदर करना जानते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना 'चौदीसी' भक्तिरस की सजल सरिता है। सिद्धसेन, समन्तमद्र, हैमचन्द्र और आनन्दर म जैसे तपस्वी लेखकों की दार्शनिक स्तुतियों के साथ जयाचार्य ने एक नई कडी जोड़ी। उनकी स्तुति-रचना में आत्म-जागरण का उद्वोध है। साधक के लिए दर्शन और आत्मोद्वोध—ये दोनो आवश्यक हैं। आत्मोद्वोध के विना दर्शन में आग्रह का मान बढ जाता है। इसलिए दार्शनिक की उत्याति पाने से पहले अध्यात्म की शिवा पाना जरूरी है।

#### जीवनी-लेखक

भारत के प्राच्य साहित्य में जीवनिया लिखने की प्रथा रही है। इसमें श्रीतरजन अधिक मिलता है। अपनी कथा अपने हाथों लिखना ठीक नहीं समका जाता था। इसलिए जिन किन्हीं की लिखी गई, वे प्रायः इसरों के द्वारा लिखी गई। इसरे व्यक्ति निशेष अदा या अन्य किसी स्वार्थ से प्रेरित हो लिखते, इसलिए उनकी कृति में यथार्थनाद की अपेना अर्थ-वाद अधिक रहता। जयानार्थ इसके अपवाद रहे हैं। उन्होंने वीसियों छोटी-मोटी जीवनिया लिखीं। सबसे यथार्थन्दिक का प्रा-प्रा च्यान रखा। वस्तु स्थिति को स्पष्ट लिखीं। सबसे यथार्थन्दिक का प्रा-प्रा च्यान रखा। वस्तु स्थिति को स्पष्ट

करने के सिवाय वे आगे नहीं बढें। जीवनी के लेखकों में जयाचार्य का एक विशिष्ट स्थान है। मिन्नुजश रसायन, हेम नवरसी आदि आपकी लिखी हुई प्रख्यात जीवनिया हैं।

# इतिहासकार

तेरापय के इतिहास को सुरित्ति रखने का श्रेय जयाचार्य को ही है। जन्होंने आचार्य मिल्लु की विशेष घटनाश्रो का संकलन कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। सामुसाध्यियो की 'ख्यात' का संग्रह करवाया। इस दिशा में और भी अनेक कार्य किए।

### मर्यादा पुरुषोत्तम

जयाचार्य की शासन शैली एक कुशल राजनीतिश की शी थी। वे अनु शासन और सगठन के महान् निर्देशक थे। उन्होंने संघ को सुन्यवस्थित रखने के लिए छोटे-वड़े अनेक मर्यादा-प्रन्य लिखे। आचार्य मिचु रचित मर्यादाओं की पश्चिद रचनाए की। 'आचार्य मिचुकृत 'लिखनो की जोड़' एक अपूर्व रचना है। गरा-वेखक

प्राचीन लोक-साहित्य में गद्य बहुत कम लिखा गया । प्रत्येक रचना पर्यों में ही की जाती । जयाचार्य बहुत बढे गद्य-लेखक हुए हैं । उन्होंने 'आचार्य मिलुके दृष्टान्त' इतनी सुन्दरता से लिखे हैं, जो अपनी प्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। महान् शिक्षक

जीवन-निर्माण के लिए शिक्षा नितान्त आवश्यक तत्व है। शिक्षा का अर्थ तत्व की जानकारी नहीं। उसका अर्थ है जीवन के निश्लेषण से प्राप्त होने-वाली जीवन-निर्माण की विद्या। जयाचार्थ ने एक मनोवैज्ञानिक की भावि अपने उंध के सदस्यों की मानसिक वृत्तियों का अध्ययन किया। ग्रहरे मनन और चिन्तन के बाद उसवर लिखा। यदापि इस विषय पर कोई स्वतन्त्र प्रन्य नहीं लिखा, कई फुटकर टालें लिखी, किन्तु उनमें मानव की मनोवृत्तियों का जिस संजीवता के साथ विश्लेषण हुआ है वह अवने दक्ष का निराला है। जीवन को बनाने के लिए, मनकी वृत्तियों को सुधारने के लिए, जो साधन सुकारे हैं, वे अपनुक हैं।

ऋाचार्य श्री तुलसी की राजस्थानी मे ऋनेक रचनाएं है। उनमें कालू यशो-विवास प्रमुख कृति है। उसमें ऋपने गुरुदेव कालुगणी के जीवन का सागोपांग वर्णन है। उसका एक प्रसग यह है :---

मेवाड़ के लोग श्रीकालुगणी को अपने देश प्रधारने की प्रार्थना करने श्राये हैं। उनके हृदय में बड़ी तहफ है। उनकी श्रन्तर-भावना का भेवाड़ की मेदिनी में श्रारोप कर श्रापने बड़ा सन्दर चित्रण किया है:—

"पितत-उधार पधारिए, सगे सवल लिह थाट ।

मेदपाट नी मेदिनी, जोवे खड़ि-खड़ि वाट ॥

सधन शिलोच्चयनै मिषे, ऊचा करि-करि हाथ ।

चचल दल शिखरी मिषे, दे काला जगनाथ ॥

नयणा निरह तुमारडें, करैं निकरणा जास ।

भ्रमरारान भ्रमे करी, लह लावा निःश्वास ॥

कोकिल-कृजित व्याज थी, वितराज उड़ावें काग ।

श्ररघट खट खटका करी, दिल खटक दिखावें जाग॥

में श्रवला श्रन्तला रही, किम पहुचै मम सन्देश ।

हम कुर सुर मनु कुरणा, सकीच्यो तनु सुविशेष " " व " व

इतमें केवल किन-हृदय का सारस्य ही छहेलित नहीं हुआ हैं, किन्तु इसे पढते-पढते मेवाइ के हरे-भरे जगल, गगनचुम्बी पर्वतमाला, निर्फार, भॅवरे, कीयल, घड़ियाल और स्तोकभूमाग का साचात् हो जाता है। मेवाइ की ऊची भूमि में खड़ी रहने का, गिरिश्कुला में हाथ ऊंचा करने का, च्चों के पवन चालित रलों में आहान करने का, मधुकर के गुआरल में दीर्घोष्ण निःश्वास का, कोकिल-कृजन में कांक छड़ाने का आरोपण करना आपकी किन-मितमा की मौलिक सक्त है। रहेंट की घड़ियों में दिल की टीस के साथ-साथ रात्रि-जागण की कल्पना से वेदना में गामिकता आ जाती है। उसका चरम रूप अन्वज्ञात में न रह सकने के कारण वहिजंगत् में आ साकार वन आता है। चसे किन-कल्पना सुनाने की अपेचा दिखाने में अधिक सजीव हुई है। अन्तर्-ज्या से पीड़ित मेवाइ की सेदिनी का कुश शहीर, वहाँ की मौगोलिक स्थित का सजीव चित्र है।

मधवा गणी के खर्ग-वास के समय कालुगणी के मनोभावों का आकलन करते हुए आपने गुरु-शिष्य के मधुर सम्बन्ध एव विरह-बेटना का जो सजीव वर्णन किया है, वह कवि की लेखनी का अन्द्रुत चमत्कार है:—

'नेहड्ला री क्यारी म्हारी, मूकी निराधार ।
इसड़ी का कीधी म्हारा, हिबढे रा हार ।।
चितढ़ो लाग्यो रे, मनड़ो लाग्यो रे।
खिण खिण समरू, गुरु थारो खपगार रे॥
किम विसराये म्हारा, जीवन - आधार ।
विमल विचार चारु, अध्यल आचार रे॥
कमल ध्यूँ अमल, इदय अविकार ।
आज सुदि कदि नहीं, लोगी तुज कार रे॥
वसो बिल बिल तुम, मीट विचार ।
तो रे क्या पधाखा, मोये मूकी इह बार रे॥
स्व स्वामी द शिष्य-गुरु, सम्बन्ध विसार °४।
पिण साची जन-श्रुति, जगत् मकार रे।
एक पक्खी प्रीत नहीं, पढ़ै कदि पार॥
पिऊ पिऊ करत, पपैयो पुकार रे।
पिण नहीं सुदिर नै, फिकर लिगार °४।

जैन-कथा-साहित्य में एक प्रसग जाता है। गजसुकुमार, जो श्रीकृष्ण के छोटे माई थे, मगवान् श्रारिष्टनेमि के पास दीचित वन उसी रात को ध्यान करने के लिए श्मशान चले जाते हैं। वहाँ उनका श्वसर सीमिल जाता है। उन्हें साधु-मुद्रा में देख उसके कोष का पार नहीं रहता। वह जलते झंगारे ला सुनि के शिर पर रख देता है। मुनि का शिर खिचड़ी की माँति कलकला उठता है। उस दशा में वे अध्यात्म की उन्न गृमिका में पहुंच 'चेतन-चन' मिन्नता' तथा 'सम शनी च मिने च' की जिस मानना में आलड़ होते हैं, उसका साकार रूप आपकी एक कृति में मिलता है। उसे देखते-देखते हष्टा स्वय आत्म-जिमोर वन जाता है। अध्यात्म की उत्ताल किंमी उसे तन्मय किए देती हैं ---

"जब घरे शीश पर खीरे,
ध्यावे यो घृति-धर घीरे।
है कौन वरिष्ठ भुवन में,
जो भुक्तको स्त्राकर पीरे॥
में श्रुपनो रूप पिछानू,
हो छदय शानमय भानू।
वास्तव में बस्तुः पराई,
क्यो श्रुपनी करके मानूं॥
मेंने जो संकट पाये,
सब मात्र इन्हों के कारण।
स्त्रव तोहूँ सब जंजीरे,
ध्यावे यों घृति धर धीरे॥

कबके ये बन्धन मेरे,
श्रवली नहीं गये विखेरे।
जब से मैंने श्रपनाये
तब से डाले हृद् डेरे॥
सम्बन्ध कहा मेरे से,
कहा भैंस गाय के लागे।
हैं निज गुरा श्रवली हीरे,
ध्यावे यों धृति धर धीरे॥

में चेतन चिन्मय चार,
ये बहुता के श्रिष्मितः।
में मत्त्रय स्था स्विनासी,
ये गलन - मिलन विहासमा।
क्यो प्रेम इन्हों से ठायी,

Ę

हुर्गीत की दलना पार्गी। श्रव भी हो रहूँ प्रतीरे, ध्याने यो धृति धर धीरे॥

यह मिल्यो सखा हितकारी,
छत्तारूँ ग्रष्य की भारी।
नहिं द्वेप-भाव दिल लाकें,
केवल्य पलक में पाकें॥
सिखदानन्द वन जाकें,
लोकाम स्थान पहुँचाकें।
मच्चय हो भव माचीरे,
ध्यावे यों धूत धर धीरे॥

नहिं सरू न कवही जन्मू, कहिं परू न जग भागट में। फिर जरूँ न श्राग - लपट में, मार पडू न प्रलय - मापट में।। दुनिया के दारुण दुःख में, ध्वकत शोकानल धुक में। नहिं धुकू सहाय सभीरे, घ्यामे यो शृति धर धीरे।।

नहिं वहुँ सिलल - छीतों में, नहिं रहुँ मत्र पोतों में। नहिं जहुँ रूप में म्हारी, नहिं लहुँ रूप मौतों में॥ नहिं हिंदुः , ,, पुरु , तुलकारू, निहं मिद् महा भलकारा, चहे श्राये शत्रु समीरे, ध्यावे यो धृति घर धीरे।"

इसमें भ्रात्म-स्वरूप, मोच, संसार-भ्रमण श्रीर जड़-तत्त्व की सहज-सरल ब्याख्या मिलती है। वह ठेठ दिल के अन्तरतल में पैठ जाती है। दार्शनिक की भीरस माथा को किन किस प्रकार रस-परिपूर्ण बना देता हैं, उसका यह एक अनुपम उदाहरण है ९९।

# हिन्दी-साहित्य

हिन्दी का आदि स्रोत अपभ्रंश है। विक्रम की दसवी शताब्दी से जैन विद्वान् इस और मुके। तेरहवी शती में आचार्य हैमचन्द्र ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण सिद्धहेमशब्दानुशासन में इसका भी व्याकरण लिखा। उसमें उदाहरण-स्यलों में अनेक उत्कृष्ट कोटि के दोहे उद्घृत किए हैं। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं के मनीपी इसी माधा में पुराख, महापुराण, स्तोन्न आदि लिखते हो चले गए। महाकवि स्वयम्भू ने पद्मचरित लिखा। राहुलजी के अनुवार तुलसी रामायण उसमें बहुत प्रभावित रहा है। राहुलजी ने स्वयम्भू को तिश्व का महाकि माना है। चतुर्मुखदेव, किंव रह्मु, महाकि पुष्पदन्त के पुराख अपभ्रस में हैं। योगीन्द्र का योगसार और परमात्म प्रकाश सत-साहित्य के प्रतीक अन्व स्थ्य हैं।

हिन्दी के नए-नए रुपों में जैन-साहित्य श्रपना योग देता रहा। पिछली चार-पाँच शताब्दियों में वह योग छक्षास-वर्धक नही रहा। इस शताब्दी में फिर जैन-समाज इस श्रोर जागरूक है—ऐसा प्रतीत हो रहा है।

जैन धर्म पर समाज का प्रमाव धर्म और समाज विहार का क्रान्ति घोप तत्त्वचर्चा का प्रवाह विम्वसार-श्रेणिक चेटक राजपि सलेखना विस्तार और सक्षेप जैन सस्कृति और कला कला चित्रकला लिपिकला

# धर्म और समाज

धर्म असामाजिक—चैयक्तिक तत्त्व है। किन्तु धर्म की आराधना करने वालों का समुदाय बनता है, इसलिए ज्यवहार में धर्म मी सामाजिक बन जाता है।

सभी तीर्यंकरो की मापा में धर्म का मीलिक रूप एक रहा है। धर्म का साध्य मुक्ति है, उसका साध्य हिरूप नहीं हो सकता। उसमें मात्रा-भेद हो सकता है, किन्तु स्वरूप-भेद नहीं हो सकता। मुक्ति का अर्थ है—वाह्य का पूर्ण त्याग—स्कूम शरीर का भी त्याग। इसिलए मुस्तु-वर्ग ने बाह्य के अस्वीकार पत्त को पुष्ट किया। यही तस्व भिन्न-भिन्न युगों में निर्धन्य-प्रवचन, जिन-वाणी और जैन-धर्म की सज्ञा पाता रहा है। मारतीय-मानस पर त्याग और तपस्या का प्रतिविध्य है, उसका मूल जैन-धर्म ही है।

अहिंसा और सत्य की साधना को समाज-व्यापी बनाने का श्रेय भगवान् पार्श्व को है। भगवान् पार्श्व अहिंसक-परम्परा के उन्नयन द्वारा बहुत लोक-प्रिय हो गए थे। इसकी जानकारी हमें "पुरिसादाणीय" — पुरुपादानीय विशेषण के द्वारा मिलती है। भगवान् महावीर मगवान् पार्श्व के लिए इस विशेषण का सम्मानपूर्वक प्रयोग करते थे। यह पहले बताया जा जुका है — आगम की भाषा में सभी तीर्यंकरों ने ऐसा ही प्रयक्ष किया। प्रो॰ तान-युन-शान के अनुमार अहिंसा का प्रचार वैज्ञानिक तथा स्पष्ट रूप से जैन तीर्यंकरों द्वारा और विशेषकर २४ तीर्यंकरो द्वारा किया गया है, जिनमें अन्तिम महावीर-वर्धमान थे थे।

## विहार का क्रान्ति-घोष

भगवान् महावीर ने उसी शाश्वत सत्य का उपदेश दिया, जिसका उनसे पूर्ववर्त्ती तीर्यंकर दे चुके थे। किन्तु महावीर के समय की परिस्थितियों ने उनकी वाणी को श्रोजपूर्ण बनाने का अवसर दिया। हिंसा का प्रयोजन पत्त सदा होता है—कमी मन्द और कमी तीत्र। उस समय हिंसा सेद्वान्तिक पत्त में मी स्वीकृत थी। भगवान् ने इस हिंसा के आचरप को दोहरी मूर्वता कहा। उन्होंने कहा—शावः स्नानादि से मोत्त नहीं होता है। जो सुवह कीर

शाम जल का स्पर्श करते हुए--जल रनान से मृक्ति वतलाते हैं, वे श्रमानी हैं। हुत से जो मृक्ति वतलाने हैं, वे भी श्रमानी हैं "।

स्तान, हवन प्रादि से मुक्ति वतलाना श्रवरी द्वित वचन है। पानी और श्रवि में जीव हैं। मब जीव सुख चाहते हैं—इमिलए जीवों की दुख देना मोद्य का मार्ग नहीं है—यह परीचित वचन हैं।

जाति की कोई विशेषता नहीं है "। जाति ग्रीर कुल त्रास्य नहीं बनते । जाति-मद का घोर विरोध किया। ब्राह्मस्यों की अपने गणीं के प्रमुख वना सन्होने जाति-समन्वय का आदर्श स्पन्यित किया।

जन्होंने लोक-भाषा में जपदेश देकर माषा के जन्माद पर तीन प्रहार किया १। आचार धर्म की प्रमुखता है, जन्होंने विद्या-मद की बुराई की स्रोर स्पष्ट सकेत किया १९।

लह्य का विषयं समकाते हुए भगवान् ने कहा— "जिस तरह कालहर विष पीने वाले को मारता है, जिम तरह छल्टा ग्रहण किया हुआ शस्त्र शस्त्रधारी को ही घातक होता है और जिस तरह विधि से वश नहीं किया हुआ बैताल मन्त्रधारी का ही विनाश करता है, उसी तरह विषय की पूर्ति के लिए ग्रहणे किया हुआ धर्म आत्मा के पतन का ही कारण होता है विशे

वैषम्य के विषद आतमन्तुला का ममें समकाते हुए ,म्रावान् ने कहा "प्रत्येक वर्शन को पहले जान कर में प्रश्न करता हूँ," हे वादियों ! दुम्हें सुख अपिय है या दुम्ब अपिय ? यदि तुम स्वीकार करते हो कि दुम्ब अपिय है तो तुम्हारी तरह ही सर्व प्राणियों को, सर्व भूतों को, सर्व जीवों को और सर्व सत्वों को दुम्ब महा मर्थकर, अनिष्ट और अशान्तिकर है १२। यह सब समक कर किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए!

्र इस प्रकार मगनान् की नाया में अहिंसा की समग्रता के साथ-साथ वैधम्य, जातिनाद, मापानाद और हिंसक मनोमान के निकद क्रान्ति का उच्चतम घोप था। उसने समाज की अन्तर्-नेतना को नन जागरण का सदेश दिया। तत्त्व-चर्चा का प्रवाह

गए <sup>93</sup>। ऋन्य तीर्थिक सन्यासी मी मगवान् की परिषद् में श्राने लगे। श्र<sup>दृद्ध, 98</sup> स्कन्दक, पुद्गत<sup>98</sup> श्रोर शिव<sup>98</sup> श्रादि परिवाजक भगवान् के पास त्राए, प्रश्न किए श्रीर समाधान पा मगवान् के शिष्य वन गए।

कालोरायी आदि अन्य यूथिकों के प्रसय मगवान् के तस्त-ज्ञान की व्यापक चर्चा पर प्रकाश डालते हैं । भगवान् का तस्त्र ज्ञान बहुत सहम था । वह युग भी धर्म-जिज्ञासुओं से भरा हुन्ना था । सोमिल ब्राह्मण, १८ तुगिया नगरी के अमणोपासक, १९ जयन्त्री आविका, २० माकन्दी, २१ रोह, पिंगल २२ आदि अमणो के प्रश्न तस्त्र-जान की बहती घारा के स्त्रच्छ प्रतीक हैं।

# विम्वसार-श्रेणिक

भगवान् जीवित धर्म थे। जनका सबम अनुत्तर था। वह जनके शिष्यों को भी संयमपृष्टिं बनाए हुए था। महानिर्वन्य अनाय के अनुत्तर सबम को देख कर मगब सम्राट् विम्नुसार—अधिक भगवान् का जवासक वन गया। वह जीवन के पूर्व-काल में बुद्ध का जवासक था। जसकी पट्टराशी चेलणा महावीर की जवासिका थी। जसने सम्राट् को जैन बनाने के अनेक प्रयक्त किये। सम्राट् ने उसे बीद बनाने के प्रयक्त किये। पर कोई भी किसी अ्रोर नहीं स्काः। सम्राट् ने महानिर्वन्य अनाथ को ध्यान-लीन देखा। जनके निकट गए। वार्वालाय हुआ। अन्त में जैन बन गए भैं।

इनके परचात् श्रेणिक का जैन प्रवचन के साथ घनिष्ट सम्पर्क रहा । सम्राट् के पुत्र और महामन्त्री स्त्रमग्रुमार जैन थे । जैन-परम्परा मे स्त्रांज भी सभयकुमार की बुद्धि का वरदान मागा जाता है । जैन-साहित्य में स्त्रमग्रुमार सम्प्रत्भी स्त्रनंक घटनाओं का उल्लेख मिलता है <sup>२४</sup>।

श्रेषिक की २३ रानिया मगवान् के पास प्रविज्ञत हुई 2 उमके अनेक पुत्र मगवान् के शिष्य बने 2 मन्नाट् श्रेणिक के अनेक प्रसग आगमों में दिल्लित है 2 म

चेटक

वैशाली १८ देशों का गगराब्य था। उनके प्रमुख नहामाना केटफ थे। वे मनवान, महावीर के आमा थे। वेन-आवड़ी के सनका प्रमुख स्थान था। वे वारह ब्रती आवक थे। उनके सात कन्याए थी। वे जैन के छिवाय किसी दूसरे के साथ अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे।

श्रेखिक ने चेलखा को कूटनीतिक ढग से व्याहा था। चेटक के सभी जामाता प्रारम्भ से ही जैन ये।ं श्रेणिक पीछे जैन वन गया।

| चेटक की पुत्रियो | चेटक के जामाताओं         | चनकी राजधानी |
|------------------|--------------------------|--------------|
| के नाम           | के नाम                   | के नाम       |
| प्रमानती         | <b>उदायन</b>             | मिधु सीवीर   |
| पद्मावती         | दिवाहन                   | चम्पा        |
| मृगावती          | शतानीक                   | कोशम्बी      |
| शिवा             | चण्ड प्रद्योत            | श्चवन्ती     |
| ज्येष्ठा         | भगवान् के भाई नन्दिवर्धन | - कुण्डमाम   |
| सुज्येष्ठा       | (साध्वी वन गई)           |              |
| चेलणा            | विम्बसार ( श्रेणिक )     | सगध          |

अपने दौदित्र कोणिक के साथ चेटक का भीषण समाम हुआ था। संमाम भूमि में भी वे अपने बतो का पालन करते थे। अनाक्षमणकारी पर प्रहार नहीं करते थे। एक दिन में एक बार से अधिक शक्त-प्रयोग नहीं करते थे। इनके गणराज्य में जैन-धर्म का समुचित प्रसार हुआ। गणराज्य के अठारह सदस्य-एप नौ महानी और नौ लिच्छवी भगनान् के निर्वाण के समय वहीं पौष्ष किये हुए थे।

#### থাজি

भगवान के पास आठ राजा वी द्वित हुए—इसका एल्लेख स्थानाग सूत्र में मिलता है। छनके नाम इस प्रकार हैं — (१) वीरायक (२) वीरयशा (३) सवय (४) एखेयक (५) सेव (६) शिव (७) सदायन (८) श्रस्त—काशीवर्षन। इनमें बीरायक, वीरयशा और सजय—ये प्रसिद्ध हैं। टीकाकार अभयदेव सूर्रि ने इसके अतिरिक्त कोई विवरण अस्तुत नहीं किया है। एखेयक श्वेतविका नरेश प्रदेशी का सम्बन्धी कोई राजा था। सेय अमलकत्था नगरी का अध्यपित था। शिव हिस्ताधुर का राजा था। ससने सोचा—मैं वैमव से सम्पन्न हैं, यह मेरे यूर्वञ्चत श्रुम कर्मों का फल है। सुके वर्तमान मे

भी शुभ कर्म करने चाहिए। यह सोच राज्य पुत्र को सौपा। स्वय दिशा-प्रोचित तापस वन गया। दो-दो उपवास की तपस्या करता और पारणा में पेड से गिरे हुए पतो को खा लेता, इस प्रकार की चर्या करते हुए उसे विभग अविध-ज्ञान उत्पन्न हुआ। उससे उसने सात द्वीप और सात समुद्री को देखा। यह विश्व सात द्वीप और सात समुद्र प्रमाख है, इसका जनता में प्रचार किया।

भगवान् के प्रधान शिष्य गौतम मिचा के लिए जा रहे थे। लोगों में शिष राजिं के सिद्धान्त की चर्चा सुनी। वे मिचा लेकर लौटे। भगवान् से पूछा—भगवन् । द्वीप समुद्र कितने हैं १ भगवान् ने कहा—असरूप हैं। गौतम ने उसे मचारित किया। यह बात शिष राजिं तक पहुँची। वह सिद्ध हुआ और उसका विभग अविध लुत हो गया। वह भगवान् के समीप आया, वार्वालाप कर भगवान् का शिष्य वन गया वर्ष।

जदायन सिन्धु, सौबीर आदि सोलह जनपदी का अधिपति था। दस स्कटबद राजा इसके आधीन थे। मगवान् महाबीर लम्बी यात्रा कर वहाँ प्रारे। राजा ने भगवान् के पास मुनि-दीद्या ली।

वाराण्यती के राजा शाख के बारे में कोई विवरण नहीं मिलता। अन्तपृष्ट् दशा के अनुसार भगवान् ने राजा अलक को बाराण्यती में प्रवच्या दी थी। समव है यह उन्हीं का दूसरा नाम है।

चस युग में शासक-सम्मत धर्म को अधिक महत्त्व मिलता था! इसिलए राजाश्मी का धर्म के मिल आकृष्ट होना उल्लेखनीय माना जाता। जैन-धर्म ने समाज को केवल अपना अनुगामी बनाने का यज नहीं किया, वह उसे मती बनाने के पन्न पर भी वल देता रहा। शाश्वत सत्यों की आराधना के साय-साथ समाज के वर्तमान दोषों से बन्नने के लिए भी जैन भावक प्रयवशील रहते थे। चारिजिक उच्चता के लिए भगवान महावीर ने जो आचार-सहिता दी, वह समाज में मानसिक स्वास्थ्य का वातावरण बनाए रखने में चम है। बारह मतीं के अतिचार इस दृष्टि से माननीय हैं वि

स्थूल प्राणातिपात-विरमण-त्रत के पाच प्रधान झतिचार हैं, जिन्हें अमणी-पासक को जानना चाहिए और जिनका ऋाचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं .—(१) वन्धन-चन्धन से वाधना(२) वध—पीटना (३) छवि- च्छेद--चमड़ी या अवयनो का छेदन करना (४) अतिमार-- ऋधिक भार लादना (५) मक्तपानि च्छेद--भोजन-पानी का विच्छेद करना--( आश्रित पाणी को भोजन-पानी न देना)

द्वितीय स्थूल मृपावाद-चिरमण त्रत के पाच प्रधान ऋतिचार हैं, जिन्हें अमणोपासक को जानना चाहिए और जिनका ऋाचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:—(१) सहसाऽस्थाख्यान—सहसा (विना ऋाधार) मिथ्या ऋारोप करना (२) रहस्थाऽस्थाख्यान—गुप्त मन्त्रग्या करते देख कर ऋारोप जगाना ऋथवा रहस्य प्रकट करना (३) स्वदार-मन्त्रमेद—ऋपनी पत्नी का मर्म प्रकट करना (४) मृपोपवेश—ऋसस्य का छपदेश देकर छसकी ऋोर प्रेरित करना और (५) कृट लेखकरण—ऋठे खत—पत्र बनाना।

तीसरे स्थूल अदसादान-विरमण वत के पाँच प्रधान अतिचार हैं। अमणी-पासक को उन्हें जानना चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं —(१) स्तेनाहृत —चुराई हुई वस्तु खरीदना (२) तस्कर-प्रयोग —चोर की सहायता करना या चोरो को रख कर चोरी कराना (३) राज्य के आगात-निर्यात और जकात-कर आदि के नियमों के विरुद्ध व्यवहार करना अथवा परस्पर-विरोधी राज्यों के नियम का उल्लंधन करना (४) कुट-तील कुटमान —खोटे तील-माप रखना और (५) तत् प्रतिस्पक-व्यवहार — सहरा वस्तुओं का व्यवहार — उत्तम वस्तु में इल्की का मिक्षण करना या एक वस्तु दिखा कर दूसरी देना।

चतुर्य स्थूल मैयुन-त्रिरमण व्रत के पाँच श्रातिचार असणोपासक की जानने चाहिए श्रीर उनका श्राचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं:—

(१) इतरपरिग्रहीतागमन—थोडे समय के लिए दूसरे द्वारा गृहीत श्रविवाहित स्त्री के माथ आलाप-सलापरूप गमन करना (२) अपरिग्रहीता गमन—किमी के द्वारा अगृहीत वेश्या आदि से आलाप सलापरूप गमन करना (३) अनग-कीड़ा—कामोलेजक आलिंगनाटि कीडा करना आप्राकृतिक कीड़ा। (४) पर विवाहकरण—गर सत्ति का विवाह करना—और (५) काममोग-तीवामिलापा—काम-भाग की तीव आकाला रखना।

न्था परिप्रद्-परिमाण अन के पाच ऋतिचार श्रमणोपासक को जानने भारिए और छनका स्त्राचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं :-- (१) वेजनास्तु-प्रमाणातिकम—चेजनास्तु परिमाण का अतिकमण करना (२) हिरण्य-पुनर्ण-प्रमाणातिकम—चादी और शोने के परिमाण का अतिकमण करना । (३) धनधान्य-प्रमाणातिकम—यन, कपये, पैसे, रक्तिद और धान्य के परिमाण का अतिकमण—उल्लंधन करना (४) द्विपद चतुष्यद प्रमाणातिकम—दिपद—तीता, मैनाः वास-दासी और चतुष्यद—गाय, भैंस आदि पशुत्रों के परिमाण का अतिक्रमण—उल्लंधन करना और (५) कुन्यप्रमाणातिकम—पर के कत्तेन आदि उपकरणों के परिमाण का अतिक्रमण—उल्लंधन करना ।

खंडे दिग्मत के पाँच अतिचार हैं, जो अमणोपासक को जानने चाहिए और जिनका आदरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:—(१) जध्वं-दिक्-प्रमाणातिकम—अर्घे दिशा के प्रमाण का अतिकम्ख (२) अधीदिक्-प्रमाणातिकम—अर्घोदिशा के प्रमाण का अतिकम्ख (३) तियंग्-दिक-प्रमाणातिकम—अन्य सर्वदिशा-विदिशाओं के प्रमाण का अतिकम्ख (४) चेत्र-चृद्धि—एक दिशा में चेत्र घटा कर दूसरी में दढाना और (५) स्मृतस्वराधान—परिमाण के समान्य में स्मृति न रख आणे जाना।

सालवाँ उपभोग परिभोग वृत दो प्रकार का कहा गया है—मोजन से ब्रीर कम से । उसमें से भोजन सम्बन्धी पाँच अतिचार अमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:—(१) सिचताहार—प्रत्याख्यान के उपरान्त— सिचच—सजीव बनस्पति आदि का आहार करना (२) सिचत प्रतिवद्धाहार—पिचत वस्तु के साथ लगी अचित्त वस्तु का मोजन करना—जैसे गुठली सिहत सुखे वेर या खजूर साना।
(३) अपक्वीपधि-अञ्चण—अप्रि से न पक्षी औपधि—जनस्पति—शाक्माजी का मचण करना (४) दुष्पवचीपधि-अञ्चण—अर्द्ध पक्षी औपधि—जनस्पति का मचण करना और (५) तुच्जीवि —असार वनस्पति—शाकमाजी का मचण करना।

कर्म-आश्रयी श्रमणोपासक को पन्द्रह कर्मादान जानने जाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं .—(१) अगार कर्म— जिसमें अगार—अग्निका विशेष प्रयोग होता हो, ऐसा स्वयोग या स्वापार (२) वतुः कर्म—अगल, बृह्म बनस्पति वेचने का व्यापार, मृह्यादि काटने का घघा (३) शाकट-कर्म—गाडी आदि वाहन बनाने वेचने या चलाने का काम करना (४) माटक कर्म—गाड़ा बगैरह वाहन भाड़े पर चलाने का काम (५) स्मोट-कर्म—जिसमें भूमि खोदने, पर्वत आदि स्फीट करने का काम ही (६) दन्त-वाणिक्य—हाथी दात आदि प्राणियों के अवयनों का व्यापार (७) लाखानाणिक्य—साख वगैरह का व्यापार (०) रस-वाणिक्य—मिदरा वगैरह का व्यापार (१०) विष-वाणिक्य—लाख वगैरह का व्यापार (१०) विष-वाणिक्य—लहां कि वस्त्र प्राण्या अरेश श्रुवावि का व्यापार (१०) विष-वाणिक्य—करने का काम (१३) दावाि वापन—वन आदि को आप्रि लगा सप्त करने का घन्धा (१४) तरदहतालाव-शालण—सरोवर, दह, तालाव आदि के शोषण का काम और (१५) असतीजनपोषण—अराजीविका के लिए वेश्यादि का पोषण अयवा पिचयों का खेल-तमाशा, मास, अण्डे आदि के व्यापार के लिए पोषण।

श्राठवें श्रनधं विरमण वर के पाच श्रितिचार हैं। जिन्हें श्रमणेपासक की जानना चाहिए और जिनका श्राचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:—
(१) कन्दर्य — कामोसेजक वार्ते करना (२) कीस्त्रस्य — मीह, नेत्र, मुह, हाथ, पेर श्रादि की निकृत कर परिहास स्रयन्त करना (३) मीखर्य — वाचालता, असबद श्रालाप (४) समुक्ताधिकरण् — हिंसा के साधन श्रक्तादिवार रखना श्रीर (५) स्प्रमोग परिमोगा-तिरिक्ता — स्प्रमोग परिमोग वस्तुओं की श्राधकता।

नवनें सामाधिक केत के पांच अतिचार हैं, जो असणोपासक को जानने चाहिए और जिनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं:— (१) मनोदुष्पणिधान—मन की युरी प्रवृत्ति (२) वास्टुष्पिशान—वाणी की दुष्पवृत्ति तथा (३) कायदुष्प्रशिधान—काया की दुष्पवृत्ति की ही (४) न्मृतिग्रकरण—सामाधिक की स्मृति न रखना और (५) अनवस्थित-करण—सामाधिक व्यवस्थित-नियत हम से न करना।

दगरें देशाउकाशिक उत के पाच अतिचार अमणीपासक को जानने चाहिए शीर टनका अरवरण नहीं करना चाहिए। वे इसमकार है :—(१) आनयन

रनारहंषे पीपधोपनाम व्रत के पाच श्रतिचार श्रमणोपासक को जानने चाहिए श्रीर उनका श्राचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं :—
(१) श्रप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित-शुष्या-सस्तारक—वसित श्रीर कम्बल श्रादि का मिळलेखित-निरीच्चण न करना श्रथवा श्रच्छी तरह न करना (२) अप्रमार्जित सुष्प्रमार्जित राज्या-सस्तारक—वसित श्रीर कम्बल श्रादि वस्तुओं का प्रमार्जित सुष्प्रमार्जित राज्या-सस्तारक—वसित श्रीर कम्बल श्रादि वस्तुओं का प्रमार्जित न करना श्रथवा श्रच्छी तरह प्रमार्जित न करना श्रथवा श्रच्छी तरह प्रमार्जित सुष्प्रतिलेखित-उच्चारप्रस्त्वणभूमि—उच्चार—ट्टी की जगह श्रीर प्रस्त्वण—पेशाव करने की जगह का प्रतिलेखन—निरीच्चण न करना श्रयवा श्रच्छी तरह निरीच्चण न करना (४) श्रप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जित च्यारप्रस्त्वणभूमि—ट्टी की सूमि श्रीर पेशाव करने की भूमि का प्रमार्जन न करना श्रयवा श्रच्छी तरह से प्रमार्जन न करना (५) पोपघोपवास-सम्यक्श्रपालन—पोपघोपवास व्रत का विधिवत पालन नहीं करना।

वारहवें यथासंविभाग अत के पाँच ऋतिचार अमणीपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं :— (१) सिचत-निचेप—साधु को देने योग्य आहारादि पर सचित वनस्पति यगैरह रखना (२) मचित-पिघान—आहार आदि सचित वस्तु से हकता (३) कालाति-अम—साधुओं को देने के समय को टालना (४) परव्यपदेश—'यह वस्तु दूसरें की हैं'—ऐसा कहना और (५) मत्सरिसा—मात्सर्थपूर्वक दान देना। संलेखना

अपश्चिममारणातिक-सलेखनाजोपणागधना के पाँच अतिचार अमणोपासक को जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं :—(१) इहलोकिक वे इस प्रकार हैं :—(१) इहलोकिक

कामना (२) परलोकाशंसा-प्रयोग—'मैं देव होऊ'--ऐसी परलोक की इन्छा करना (३) जीविताशसा-प्रयोग—'मैं जीवत रहूँ'--ऐसी इच्छा करना (४) मरणाशंसा प्रयोग—'मैं शीम मरू''--ऐसी इच्छा करना और (५) काममोगाशसा प्रयोग—कामप्रोग जी कामना करना वर्ग

इनमें से मुद्धेक अतिचारों के वर्णन से केवल आध्यात्मिकता की पृष्टि के साथहोती है। किन्तु इसमें अधिकाश ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता की पृष्टि के साथसाथ जीवन के व्यावहारिक एक् को भी समुन्नत बनाए रखते हैं। दिग्वत है
अतिचारों में आक्रमण, साम्राज्य-िलप्सा और भोग-विस्तार का भाष दिवा
है। उन्ने विशा और अधो दिशा में जाने के सावनों पर ग्रंकुश लगाया
गया है। इन बतों और अधिचार—निर्मों का आंख के चारित्रिक मुख्यों की
स्थिर रखने में महत्त्वपूर्ण योग है। डा० अल्टेकर ने इसका अकन इन गर्वों
में किया है—"इमारे देश में आने वाले यूनानी, चीनी एवं मुसलमान यात्रियों
ने वड़ी-चडी प्रशासात्मक वातें कही है। इससे यह सिद्ध होता है कि सदाचार
और तपस्या सम्बन्धी भगवान महाबीर आदि महारमाओं के सिद्धान्त हमारे
पूर्वां के चरित्र में मूर्तिमन्त हुए थे। इस में यह बुर्वलता जो आज दिखाई
पड़ रखी है, वह विदेशी दासता के कारण ही उत्पन्न हुई है। इतिलए समाज
से अश्वार को दूर करने के लिए आज असुवृत्त के प्रचार की अत्यन्त
आवश्यकता है ३०।"

मगवान् महावीर के युग में बैन-धर्म भारत के विभिन्न मार्गो में पैला ।
नम्राद् अरोक के पुत्र सम्प्रति ने जैन-धर्म का सन्देश मारत से बाहर भी
पहुँचाया । उस समय जैन-धुनियों का विहार-जैन भी विस्तृत हुआ ।
श्री विश्वन्मरनाथ पाण्डे ने अहिसक-परम्मरा की क्यों करते हुए लिखा है—
'क्षृंत मन् की पहली शतान्दी में और उसके बाद के हजार वर्षों तक जैन-धर्म मध्य
पूर्व के देगों में किमी न किमी रूप में चहुदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म
की प्रमावित बन्ता रहा है।'' परिद्ध अर्मन इतिहास खेलक बान के मर के
अनुनार मध्यपूर्व में प्रचलित 'समानिया' सम्प्रदाय 'श्रमण' शब्द का अपस्र में
रे । इतिहान-लेएक जी० एफ० भूर लिखता है कि 'इजरत ईसा के अन्म की
स्वताब्दी से पूर्व ईगान्, स्वाम और फिल्ट-सीन में जैन-मृनि और वीद-मिन्न

चेंकड़ों की संख्या में फैले हुए थे। 'सिया इत नाम ए ना सिर' का लेखक लिखता है कि इस्लाम धर्म के कलन्दरी तबके पर जैन-धर्म का काफी प्रमाव पड़ा था। कलदर चार नियमों का पालन करते थे—साधुता, शुद्धता, सत्यता और दिखता। वे अहिंसा पर अखण्ड विश्वास रखते थे <sup>32</sup>।"

महातमा ईसु काइस्ट जैन सिद्धान्तों के सम्पर्क में आये और उनका प्रभाव ले गए थे। रामस्वामी अध्यर ने इस प्रसग की चर्चा करते हुए लिखा है— "यहूदियों के इतिहास लेखक 'जोजनस' के लेख से प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में गुजरात प्रदेश द्वाबिड़ों के तावे में था और गुजरात का पालीताणा नगर तामिलनाड प्रदेश के अधीन था। यही कारण है कि दिच्चण से दूर जा कर भी यहूदियों ने पालीताणा है नाम से ही "पेलिस्टाइन" नाम का नगर वसाया और गुजरात का पालीताणा ही पैलिस्टाइन हो गया। गुजरात का पालीताणा जैनो का प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है। प्रतीत होता है कि ईस् ख्री प्रने इसी पालीताला में आकर वाईविल लिखित ४० दिन के जैन उपनास हारा जैन शिक्षा लाम की थी 33।"

जैन-धर्म का प्रसार ऋहिंसा, शान्ति, मैत्री और स्थम का प्रसार था। इसिलए उस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण-युग का कहा जाता है। पुरातत्व-विद्वान् पी० सी० राय चौधरी के ऋनुमार—"यह धर्म धीरे-धीरे फैला, जिस प्रकार ईसाई-धर्म का प्रचार यूरोप से धीरे-धीरे हुआ। अंगिक, कुणिक, चन्द्रगुप्त, सम्प्रति, खारवेल तथा ऋन्य राजाओं ने जैन-धर्म को ऋपनाया। वे गताब्द भारत के हिन्दू-शासन के वैभवपूर्ण थुग थे। जिन युगों में जैन-धर्म सा महान् धर्म प्रचारित हुआ। अप।

कभी-कभी एक विचार प्रस्कृटित होता है—जैन-धर्म के ऋहिना निद्धान्त ने मारत को कायर बना दिया पर यह सख से बहुत दूर है। ऋहिनक कभी कायर नहीं होता। यह कायरता और उसके परिखानस्वन्य परतन्त्रता रिंग के उत्कर्ष से, आपसी वैमनस्य से ऋाई और तब आई पत कैन-धर्म के प्रमाव से मारतीय मानन दर हो रहा था।

भगवान् महाबीर ने समाज के जो नेतिक मृत्य स्थिर विष्ट, उनमें ये बाते नामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से भी ऋषिक महस्वपूर्ट थी। प्रिन्दी नजस्व- हिंसा का खाग-- अनाक्रमण और दूसरी-- परिश्रह का सीमाकरण । यह लोकतन्त्र या समाजवाद का प्रधान सूत्र है । वाराखती सस्कृत विश्व-निष्णालय के उपकुलपित आदित्यनाथ का ने इस तथ्य को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है— "भारतीय जीवन मे प्रजा और चारिज्य का समन्यय जैन और बौदों की विशेष देन है । जैन दर्शन के अनुसार सत्य-मार्ग-परम्परा का अन्यानुसरण नहीं है, प्रत्युत तक और उपपित्यों से सम्मत तथा बौद्धिक रूप से सन्युतित दृष्टिकोण ही सत्य-मार्ग है । इस दृष्टिकोण की प्राप्ति तभी सम्मव हैं जब मिय्या विश्वास पूर्णतः दूर हो जाय । इस बौद्धिक आधार-शिला पर ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिश्रह के बक्त से सम्यक् चारिज्य को प्रतिष्ठित किया जा सकता है ।

जैन-धर्म का आचार-शास्त्र भी जनतन्त्रवादी भावनाओं से अनुप्राणित है। जन्मतः सभी व्यक्ति समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और रुचि के अनुसार गृहस्य या मुनि हो सकता है।

अपरिग्रह सम्बन्धी जैन धारणा भी विशेषतः उल्लेखनीय है। आज इस बात पर अधिकाधिक बल देने की आवश्यकता है, जैसा कि प्राचीन काल के जैन विचारको ने किया था। 'परिभित्त परिग्रह' उनका आवशे वाक्य था। जैन विचारको के अनुसार परिभित्त-परिग्रह का सिद्धान्त अत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य हए से आचरणीय था। सम्भवतः भारतीय आकाश में समाजवादी समाज के विचारों का ग्रह प्रथम उद्घीप था 2°।2°

प्रत्येक आत्मा में अनन्त शक्ति के विकास की खमता, आत्मिक समानता, चमा, मेत्री, विचारों का अनाग्रह आदि के बीज जैन-धर्म ने बोए थे ! महात्मा गाधी का निमित्त पा, वे केवल भारत के ही नही, विश्व की राजनीति के चेत्र में पक्षवित हो रहे हैं!

# विस्तार और संक्षेप

मगवान् महावीर की जन्म-भूमि, तपोभूमि श्रीर विहारभूमि विहार था। तिलए महावीर कालीन जैन-धर्म पहले विहार में प्रक्षनित हुस्रा। कालकम वट नगाल, एडीसा, उत्तरमास्त, दिल्लामास्त, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य-विकार प्रीर राजपूताने में पेला। विकास की सहस्रान्दी के पश्चात् श्रीन, र्िवायत, वैष्यव आदि वैदिक सम्प्रदायों के प्रवल विरोध के कारण जैन धर्म का प्रभाव सीमित हो गया। अनुवायियों की अल्प सख्या होने पर भी जैन-धर्म का सैदान्तिक प्रभाव भारतीय चेतना पर व्यास रहा। वीच-वीच में प्रभावशाली जैनाचार्य छसे छद्बुद्ध करते रहे। विक्रम की वारहवीं शताब्दी में शुजरात का वातावरस्य जैन-धर्म से प्रभावित था।

गूर्जर-नरेश जयमिंह और कुमारपाल ने जैन-धर्म को बहुत ही प्रश्नय दिया श्रीर कुमारपाल का जीवन जैन-श्राचार का प्रतीक वन गया था। सम्राट्श अकबर भी हीरविजयसूरि से प्रमासित थे। अमेरिकी दार्शनिक विलह्यूरेन्ट ने लिखा है—"अकबर ने जैनों के कहने पर शिकार छोड़ दिया था और कुछ निपत तिथियों पर पशु-हत्याएँ रोक दी थाँ। जैन-धर्म के प्रमाव से ही अकबर ने अपने द्वारा प्रचारित दीन-इलाही नामक सम्प्रदाय में मास-मच्लण के निषेष का नियम रखा था ३६।

जैन मंत्री, दरहनायक और अधिकारियों के जीवन मूच बहुत ही विस्तृत हैं। वे विधनों राजाओं के लिए भी विश्वास-पात्र रहे हैं। उनकी प्रामाणि-कता और कर्तक्यनिष्ठा की ब्यापक प्रतिष्ठा थी। जैनत्व का अंकन पदार्थों से नहीं, किन्तु चारित्रिक मूल्यों से ही हो सकता है।

#### जैन संस्कृति और कला

माना जाता है — आर्थ भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर ई० सन् से जगमग ३००० वर्ष पूर्व आर्थ । आर्थों से पहले बसने वाले पूस, मद्र, उर्वश, सहनू, अनु, कुनाश, शवर, नमुचि, बात्य आदि मुख्य थे। जैन-धर्मों में बतों की परम्परा वहुत ही प्राचीन है। उसके सवाहक अमस्य ब्रती थे। उनका अनुगामी समाज बात्य था—यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है।

माग्-वैदिक और वैदिक काल में तथी-धर्म का प्रावल्य था। तथी-धर्म का परिष्कृत विकास ही जैन-धर्म है—कुछ विद्वान् ऐसा मानते हैं ३०। तपस्या जैन-ताधना-पद्धति का प्रमुख अंग है। भगवान् महावीर दीर्घ-तपस्वी कहलाते ये। जैन-अमणों को भी तपस्वी कहा गया हैं। "तवे सुरा अध्यगारा" तप में शुरू अपगार होते हैं—यह जैन-परम्परा का प्रतिद्ध वाक्य है।

भगवान् महावीर के समय में जैन-धर्म को निर्जन्ध-प्रवचन कहा याता

हिंसा का लाग—श्रनाक्षमण श्रीर दूसरी—परिष्रह का सीमाकरण। यह लोकतन्त्र या समाजवाद का प्रधान सूत्र है। वाराण्सी संस्कृत विश्वन-विद्यालय के उपकुलपित श्रादित्यनाथ का ने इस तथ्य की इन शब्दों में श्रामित्यक किया है—"भारतीय जीवन में प्रधा श्रीर चारिज्य का समन्वय जैन श्रीर वीदों की विशेष देन है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य-मार्ग-परम्परा का श्रन्धानुमरण नहीं है, प्रत्युत तर्क श्रीर उपपत्तियों से सम्मत तथा वीदिक रूप से मन्तुलित दृष्टिकोण् ही सत्य-मार्ग है। इस दृष्टिकोण की प्राप्ति तमी सम्मत हैं जब मिथ्या विश्वास पूर्णतः दूर हो जाय। इस बौदिक श्राधार-शिला पर ही श्रविसा, सत्य, श्रस्त्येय, श्रदाचर्य, श्रपरिग्रह के वल से सम्यक् चारित्र्य को प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

भैन-धर्म का आचार-शास्त्र भी जनतन्त्रवादी भावनाओं से अनुप्राणित है। जनमतः सभी व्यक्ति समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और रुचि के अनुसार ग्रहस्य या सुनि हो सकता है।

अपरिम्रद सम्बन्धी जैन घारणा भी विशेषतः उल्लेखनीय है। आज इस बात पर अधिकाधिक वल देने की आवश्यकता है, जैमा कि प्राचीन काल के जैन विचारकों ने किया था। 'परिमित परिग्रह' उनका आदर्श वाक्य था। जैन विचारकों के अनुसार परिमित्त-परिग्रह का सिद्धान्त प्रत्येक ग्रहस्थ के लिए अनिवार्थ रूप से आचरणीय था। सम्भवतः भारतीय आकाश में समाजवादी समाज के विचारों का यह प्रथम उद्शोष था 3412

प्रत्येक आहमा में अनन्त शक्ति के विकास की च्रमता, आहिमक समानता, च्रमा, मैत्री, विचारी का अनाग्रह आदि के बीज जैन-धर्म ने बोए थे । महात्मा गाधी का निमित्त पा, वे केवल भारत के ही नहीं, विश्व की राजनीति के चेत्र में पक्षवित ही रहे हैं।

### विस्तार और सक्षेप

भगवान् महावीर की जन्म-भृमि, तपोभृमि और विहारभूमि विहार था। इस्रोलिए महावीर कालीन जैन-धर्म पहले विहार में पल्लवित हुआ। कालक्षम से वह वगाल, छड़ीसा, छत्तरभारत, दिल्ल्यभारत, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य-प्रान्त और राजपूताने में फैला। विक्रम की सहस्रान्दी के पश्चात् शैव, लिंगायत, वेष्ण्व स्नादि वैदिक सम्प्रदायों के प्रवल विरोध के कारण जैन धर्म का प्रभाव सीमित हो गया। अनुयायियों की अल्य सख्या होने पर भी जैन-धर्म का सैद्धान्तिक प्रभाव भारतीय चेतना पर व्यास रहा। वीच-बीच में प्रभावशाली जैनाचार्य छसे छद्बुद्ध करते रहे। विक्रम की वारहवी शताब्दी में गुजरात का वातावरण जैन-धर्म से प्रमावित था।

गूर्जर-नरेश जयसिंह और कुमारपाल ने जैन-धर्म को बहुत ही प्रश्नय दिया और कुमारपाल का जीवन जैन-आचार का प्रतीक वन गया था। सम्राट् अकवर भी हीरविजयस्ति से प्रभावित थे। अमेरिकी दार्शनिक विलङ्यूरेन्ट ने लिखा है—"अकवर ने जैनो के कहने पर शिकार छोड़ दिया था और कुछ नियत तिथियों पर पशु-हत्याएँ रोक दी थीं। जेन-धर्म के प्रभाव से ही अकवर ने अपने द्वारा प्रचारित दीन-इल्लाही नामक सम्प्रदाय में मास-भन्नण के नियेष का नियम रखा था ३६।

जैन मत्री, दएडनायक और अधिकारियों के जीवन वृत्त दहित हैं। विस्तृत हैं। वे विधर्भी राजाओं के लिए भी विश्वास-पात्र रहे हैं। उनकी प्रामाणि-कता और कर्तव्यनिष्ठा की व्यापक प्रतिष्ठा थी। जैनत्व का अकन पदार्थों से नहीं, किन्तु चारित्रिक भूल्यों से ही हो सकता है।

### जैन संस्कृति और कला

माना जाता है — आर्थ भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर ई० सन् से लगमग ३००० वर्ष पूर्व आर्थ । आर्थों से पहले वसने वाले पूस, मद्र, उर्वश, धुरुनू, अनु, कुनाश, शवर, नमुचि, बात्य आदि मुख्य थे। जैन-धर्मों मे बतीं की परम्परा बहुत ही प्राचीन है। उसके सवाहक अमण बती थे। उनका अनुगामी समाज बात्य था—यह मानने मे कोई कठिनाई नहीं है।

प्राग्-वैदिक और वैदिक काल मे तपी-धर्म का प्रावल्य था। तपी-धर्म का परिष्कृत विकास ही जैन-धर्म है--कुछ विद्वान् ऐसा मानते हैं <sup>30</sup>। तपस्या जैन-साधना-पद्धति का प्रमुख अग है। मगवान् महावीर दीर्ध-तपस्वी कहलाते थे। जैन-श्रमणों को भी तपस्वी कहा गया है। "तवे सूरा अण्गारा" तप में शर् अण्गार होते हैं—यह जैन-परभ्परा का प्रसिद्ध वाक्य है।

भगवान् महावीर के समय में जैन-धर्म की निर्धन्थ-प्रवचन कहा जाता

था। बीद-साहित्य मे मगबान का उल्लेख 'निस्मठ नातपुत्त' के नाम से हुन्ना है। वर्तमान में वही निर्म्नन्य-प्रवचन जैन-धर्म के नाम से प्रसिद्ध है।

बात्य का मूल बत है। बत शब्द आत्मा के सान्निय और वास जगत् के दूरत्व का सूचक है। तप के उद्भव का मूल जीवन का समर्पण है। जैन-परम्परा तप को अहिंसा, समन्वय, मैत्री और चमा के रूप में मान्य करती हैं। भगवात महावीर ने अज्ञानपूर्ण तप का उतना ही विरोध किया है, जितना कि जानपूर्ण तप का समर्थन। अहिंसा पालन में बाधा न आये, उतना तप सब साधकों के लिए आवश्यक है। विशेष तप उन्हों के लिए हैं:—जिनमें आत्म-वल या दैहिक विराग तीज्ञतम हो। निर्मन्य शब्द अपियह और जैन शब्द कपाय-विजय का मनीक है। इस प्रकार जैन-संस्कृति आध्यात्मिकता, लाग, सहिष्णुता, अहिंसा, समन्वय, मैत्री, चमा, अपियह और आत्म-विजय की धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हुई विभिन्न युगों में विभिन्न नामों हारा अभिन्यकत हुई है।

एक शब्द में जेन-सस्कृति की आत्मा उत्तर्ग है। बाह्य स्थितियों में जय-पराजय की अनवरत शृह्वला चलती हैं। वहाँ पराजय का अन्त नहीं होता। स्रका पर्यश्रमान आत्म-निजय में होता है। यह निर्द्धन्द्व स्थिति है। जैन-विचारधारा की बहुमूल्य देन स्थम है।

सुख का वियोग मत करो, दु ख का सयोग मत करो—सवके प्रति सयम करो<sup>3</sup> । सुख दो और दुःख मिटाओ की मावना में आत्म-विजय का माध नहीं होता। दु ख मिटाने की वृत्ति ओर शोषण, स्त्यीइन तया अपहर्या, साथ साय चलते हैं। इघर शोषण और सघर दुःख मिटाने की वृत्ति—यह स्य सस्कृति नहीं।

सुख का वियोग और दुःख का स्योग मत करो—यह भावना आल्म-विजय की प्रतीक है। सुख का वियोग किए-विना शोपस्य नहीं होता, अधि-कारों का हरस और इन्द्र नहीं होता।

सुख मत लूटो और दुःख मत दो—इन चदात-भावना मे स्नात्म-विजय का स्वर जो है, वह है ही । चसके ऋतिरिक्त जगत् की नैचर्गिक स्वतन्त्रता का भी महान् निर्देश है । प्रागीमात्र ऋपने ऋधिकारों में रमणशील और स्वतन्त्र है, यही जनकी सहज सुख की स्थिति है।

सामाजिक सुख-सुविधा के लिए इसकी चपेत्वा की जाती है, किन्तु उस उपेत्वा को शारुवत-सल्य समक्तना मृत्व से परे नहीं होगा।

दश प्रकार का संयम<sup>3</sup>, दश प्रकार का संवर<sup>4</sup> और दश प्रकार का विरमण है वह सब स्वात्मोन्मुखी वृत्ति है, या वह निवृत्ति है या है निवृत्ति-सवित्व प्रवृत्ति।

दश श्राध्यस के प्रयोग ससारोन्भुखी इत्ति हैं है । ीन-सन्कृति में प्रयुख सन्त है 'हिएसम्पन्नता'—सम्यक् दर्शन । संसारोन्भुखी वृत्ति अपनी रैखा पर श्रीर आत्मोन्भुखी वृत्ति अपनी रेखा पर श्रवस्थित रहती है, कोई दुविधा नहीं होती । अव्यवस्था तब होती है, जब दोनों का मूल्याक्न एक ही दृष्टि से किया जाय । ससारोन्भुखी वृत्ति में मनुष्य अपने लिए मनुष्येतर जीवो के लीवन का अधिकार स्वीकार नहीं करते । उनके जीवन का कोई मृत्य नहीं आँकते । दुःख मिटाने और सुखी बनाने की दृत्ति व्यावहारिक है, किन्तु जुर-भावना, स्वार्थ और संकृत्वित वृत्तियों को प्रश्रय देनेवाली है । आरम्भ और परिग्रह—ये व्यक्ति को धर्म से दूर किये रहते हैं है । वड़ा व्यक्ति अपने हित के लिए छोटे व्यक्ति की, वड़ा राष्ट्र अपने हित के लिए छोटे व्यक्ति की, वड़ा राष्ट्र अपने हित के लिए छोटे व्यक्ति की, वड़ा राष्ट्र अपने हित के लिए छोटे व्यक्ति की

बड़े से भी कोई बड़ा होता है ऋौर छोटे से भी कोई छोटा। बड़े द्वारा ऋपनी छपेचा देख छोटा तिलमिलाता है, किन्तु छोटे के प्रति कटोर बनते वह नहीं सोचता। यहाँ गतिरोध होता है।

जैन विचारधारा यहाँ बताती है—दुःखनिवर्तन और युख-दान की प्रवृत्ति को समाज की विवशालक अपेद्या सममो, छसे ध्रुव-सत्य मान मत च्लो। युख मत लूटो, दुःख मत दो—इसे विकसित करो। इसका विकास होगा तो दुःख मिटाओ, युखी बनाओ की भावना अपने आप पूरी होगी। दुःखी न बनाने की भावना बढ़ेगी तो दुःख अपने आप मिट जाएगा। युख न लूटने की भावना हह होगी तो युखी बनाने की आवश्यकता ही क्या होगी !

सद्तेष में तत्त्व यह है---दुःख-सुख की ही जीवन का हास और विकास

मत समको। सयम जीवन का विकास है ऋौर ऋसयम हास। ऋसयमी थोडों को व्यावहारिक लाम पहुँचा सकता है, किन्तु वह छलना, क्रूरता ऋौर शोपण को नहीं त्याग सकता।

संयमी थोडों का ज्यावहारिक हित न साध मके, फिर भी वह सबके प्रति निरुद्धल, दयालु और शोषण-मुक्त रहता है। मनुष्य-जीवन एच सस्कागी वने, इसके लिए एच वृत्तियाँ चाहिए, जैसे :—

- (१) आर्जाव या ऋजुभाव, जिससे विश्वाम यदे।
- (२) मार्दव या दयाजुता, जिससे मेत्री बहे ।
- (३) लाघव या नम्रता, जिससे सहदयता बढ़े।
- (Y) चमा या सहिष्णुता, जिससे धैर्य बढ़े।
- (u) शीच या पवित्रता, जिससे एकता बढे।
- (६) सत्य या प्रामाणिकता, जिमसे निर्मयता बढ़े।
- (७) माध्यस्थ्य या आग्रह-हीनता, जिससे सत्य स्वीकार की शक्ति बढ़े।'
  किन्द्र इन सबको स्वयम की अपेदा है। "एक ही साधै सब सधै' संयम की साधना हो तो सब सध जाते हैं, नहीं तो नहीं। जैन विचारधारा इस तथ्य को पूर्णता का मध्य-विन्द्र मान कर चलती है। आहिंसा इसी की स्पज हैं ४ डे, जो 'जैन-विचारणा' की सवोंपरि देन मानी जाती है।

प्रवर्तक-धर्म पुण्य या स्वर्ग को ही अनितम साध्य मान कर रक जाता था। उसमें जो मोच-पुरुषार्थ की भावना का उदय हुआ है, वह निवर्तक-धर्म या अमण संस्कृति का ही प्रमाव है।

श्र ईसा श्रीर मुक्ति अमग्र संस्कृति की ये दो ऐसी आलोक-रेखाएँ हैं, जिनसे जीवन के वास्तविक मूल्यों को देखने का श्रवसर मिलता है।

जय जीवन का वर्षे—अहिंसा या कष्ट-सहिज्युता और साध्य—मुक्ति या स्वातन्त्र्य वन जाता है, तव व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नित रोके नहीं धक्ती। आज की प्रगति की कल्पना के साथ ये दो घाराएँ और जुड़ जायें तो साम्य आयेगा, मोगपरक नहीं किन्तु त्यागपरक, वृत्ति बढ़ेगी—दानमय नहीं किन्तु अग्रहणमय, नियन्त्रण बढ़ेगा—दूसरों का नहीं किन्तु अपना।

ऋहिंसा का विकास स्थम के आधार पर हुआ है। जर्मन विद्वान अलवर्ट

स्वीजर ने इस तथ्य का बड़ी गम्मीरता से प्रतिपादन किया है। उनके मतानुसार "यदि अहिंसा के उपदेश का आधार सचमुच ही करणा होती तो यह समसना कठिन हो जाता कि उसमें मारने, कष्ट न देने की ही सीमाएँ कैसे यथ सकी और इसरों को सहायता प्रदान करने की प्रेरणा से वह कैसे विलग रह सकी है। यह दलील कि सन्यास की मावना मार्ग में वाधक बनती है, सल का मिथ्या आभास मात्र होगा। थोड़ी से थोड़ी करणा भी इस सकुचित सीमा के प्रति विद्रोह कर देती। परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्रवः श्रिहिसा का उपदेश करुया की भावना से उत्पन्न न होकर संसार से पवित्र रहने की भावना पर आधृत हैं। यह मूलतः कार्य के आञ्चरण से नहीं अधिकतर पूर्ण वनने के आञ्चारण से सम्बन्धित है। यदि प्राचीन काल का धार्मिक भारतीय जीवित प्राणियों के साथ के सम्पर्क में श्रकार्य के सिद्धान्त का हृदता पूर्वक अनुसरण करता या तो वह अपने लाभ के लिए, न कि दूसरे जीवों के प्रति करणा के भाव से। उसके लिए हिंसा एक ऐसा कार्य था, जो वर्ष्य था।

यह सच है कि अहिंसा के उपदेश में सभी जीवो के समान स्वमान को मान लिया गया है परन्तु इसका आविर्मांत करणा से नहीं हुआ है। भारतीय संन्यास में अकर्म का साधारण सिद्धान्त ही इसका कारण है।

श्रिष्टिंसा स्वतन्त्र न् होकर करुणा की भावना की अनुयायी होनी चाहिए। इस मकार उसे वास्तिवकता से ज्यावहारिक विवेचन के चेत्र में पदार्पण करना चाहिए। नैतिकता के प्रति शुद्ध भक्ति उसके अन्तर्गत वर्तमान भुसीवती का सामना करने की तत्परता से प्रकट होती है।

पर पुनर्वार कहना पड़ता है कि मारतीय विचारघारा हिंसा न करना और किसी को चृति न पहुँचाना, ऐसा ही कहती रही है तभी वह शताब्दी गुजर जाने पर भी एस उच नैतिक विचार की अच्छी तरह रहा कर सकी, जो इसफे साथ समितित है।

जैन-धर्म में सर्व प्रथम भारतीय संन्यास ने आचारगत विशेषता प्राप्त की । जैन-धर्म मूल से ही नहीं मारने और कष्ट न देने के छएदेश को महत्त्व देता है अब कि छएन्तियदी में इसे मानों प्रसंगवश कह दिया गया है । साधारणतः यह कैसे संगत हो सकता हैं कि यज्ञों में जिनका नियमित कार्य था पशु-हला करना, चन ब्राह्मणों में हला न करने का विचार उठा होंगा ? ब्राह्मणों ने अहिंसा का चपदेश जैनों से ब्रह्म किया होगा, इम विचार की स्त्रोर सकेत करने के पर्याप्त कारण हैं।

हत्या न करने श्रीर कप्ट न पहुँचाने के उपदेश की स्थापना मानव के श्राष्यात्मिक इतिहास में महानतम अवसरों में से एक हैं। जगत् श्रीर जीवन के प्रति श्रनासिक श्रीर कार्य लाग के सिद्धान्त से प्रारम्म होकर प्राचीन मारतीय विचारधारा इन महान् खोज तक पहुच जाती है, जहाँ श्राचार की कोई सीमा नहीं। यह सब उस काल में हुआ जब दूसरे श्रचलों में श्राचार की उसनी श्रिक उन्नित नहीं हो सकी थीं। मेरा जहाँ तक जान है जैन धर्म में ही इसकी प्रथम स्पष्ट श्रीमञ्चक्ति हुई \*\*।

सामान्य धारणा यह है कि जैन-संस्कृति निराशाबाद या पलायनवाद की प्रतीक है। किन्तु यह चिन्तन पूर्ण नहीं है। जैन-संस्कृति का मूल तस्त्रवाद है। कल्पनावाद में कोरी आशा होती हैं। तत्त्वबाद में आशा और निराशा का ययार्थ अकन होता है। ऋग्वेद के गीतो में वर्तमान भावना आशावादी है। उसका कारण क्ल-चिन्तन की श्रास्पता है। जहाँ चिन्तन की गहराई है वहाँ विषाद की छाया पाई जाती है। उपा को सम्बोधित कर कहा गया है कि वह मनुष्य-जीवन को चीण करती है ४५। चल्लास और विपाद विश्व के यथार्थ रूप हैं। समाज या वर्तमान के जीवन की भूमिका में केवल उल्लास की कल्पना होती है। किन्तु जब अनन्त अवीत और भविष्य के गर्भ में मनुष्य का चिन्तन गतिशील होता है, समाज के कृत्रिम वन्धन से उन्मुक्त हो जब मनुष्य 'ब्यक्ति' स्वरूप की श्रोर दृष्टि द्वालता है, कीरी कल्पना से प्रसूत श्राशा के अन्तरिश्व से उतर वह पदार्थ की भूमि पर चला जाता है, समाज और वर्तमान की वेदी पर खबे लोग कहते हैं-यह निराशा है, पलायन है। तत्त्व-दर्शन की भूमिका में से निहारने वाले लोग कहते हैं कि यह वास्तविक अपनन्द की स्रोर प्रयाण हैं। पूर्व श्रौपनिषदिक विचारधारा के समर्थकों को ब्रह्मद्विष् (वेद से घृणा करने वाले) देवनिन्द (देवताओं की निन्दा करने वाले) कहा गया। - मयवान पाहर्व हसी परम्परा के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। इनका समय हमें स्थ काल मे ले जाता है जब ब्राह्मण-ग्रन्थों का निर्माण हो रहा था। जिसे पलायनवाद कहा गया। उससे उपनिषद-साहित्य मुक्त नहीं रहा।

परिग्रह के लिए सामाजिक प्राणी कामनाएँ करते हैं। जैन छपासकों का कामना सूत्र है---

- (१) कव में ऋल्प मूल्य एवं वहु मूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूँगा 👫।
- (२) कव मै मुण्ड हो ग्रहस्थपन छोड़ साधुनत स्वीकार कलँगा ४७।
- (३) कव मैं अपिश्चम मारणान्तिक-सलेखना यानी अन्तिम अनशन में शरीर को कोसकर--जुटाकर और भूमि पर गिरी हुई बृच की डाली की तरह अडोल रख कर मृत्यु की अमिलापा न करता हुआ विचरूँगा <sup>४८</sup>।

जैनासार्य धार्मिक विचार में बहुत ही छदार रहे हैं। छन्होंने अपने अनुपायियों को केवल धार्मिक नेतृत्व दिया। छन्हें परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था में कमी नही वाधा। समाज-व्यवस्था को समाज-शास्त्रियों के लिए सुरिच्त छोड़ दिया। धार्मिक विचारों के एकत्व की दृष्टि से जैन-समाज है किन्तु सामाजिक वन्धनों की दृष्टि से जैन-समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। जैनों की सख्या करोड़ों से लाखी में हो गई, उसका कारण यह हो सकता है और इस सिद्धान्तवादिता के कारण वह धर्म के विशुद्ध रूप की रह्या भी कर सका है।

जैन-संस्कृति का रूप सदा व्यापक रहा है। उसका द्वार सबके लिए खुला रहा है। मगवान ने ऋहिंसा-धर्म का निरूपण उन सबके लिए किया—जी आत्म-उपासना के लिए तलर ये या नहीं थे, जो उपासना-मार्ग दुनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, जो शस्त्रीकरण से दूर ये या नहीं थे, जो परिप्रह की उपाधि से बन्चे हुए थे या नहीं थे, जो पौद्गलिक स्थोग में फसे हुए थे या नहीं थे—ऋोर सबको धार्मिक जीवन विताने के लिए प्रेरणा दी और उन्होंने कहा:—

- (१) धर्म की आराधना से स्त्री-पुरुष का मेद नहीं हो सकता। फलस्वरूप-श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका—ये चार तीर्य स्थापित हुए ४९।
- (२) धर्म की आराधना में जाति-पाति का मेद नहीं हो सकता। फलस्वरूप सभी जातियों के लोग छनके संघ में प्रवन्ति हुए "।

- (३) धर्म की आराधना में होत्र का मेद नहीं हो सकता। वह गाँव मे भी की जा सकती है और अरण्य मे भी की जा सकती है भी।
- (४) धर्म की आराधना में वेप का मेद नही हो सकता। उसका अधिकार अमण को भी है, ग्रहस्थ को भी है <sup>थ2</sup>।
- (प्) मगवान् ने ऋपने श्रमणो से कहा—धर्म का उपदेश जैसे पुर्य को दो, वैसे ही उच्छ को दो। जैसे उच्छ को दो, वैसे ही पुण्य को दो पड़

इस व्यापक दृष्टिकोण का मूल असाम्प्रदायिकता और जातीयता का अमान है। व्यवहार-दृष्टि में जैनों के सम्प्रदाय हैं। पर उन्होंने धर्म की सम्प्रदाय के साथ नहीं नाधा। ने जैन-सम्प्रदाय को नहीं, जैनत्व की महत्त्व देते हैं। जैनत्व का अर्थ है—सम्प्रदाय को नहीं, जैनत्व को महत्त्व देते हैं। जैनत्व का अर्थ है—सम्प्रक्-दर्शन, सम्प्रक्-त्रान और सम्प्रक् चारित्र की आराधना। इनकी आराधना करने वाला अन्य सम्प्रदाय के नेप में मी मुक्त हो जाता है शास्त्रीय शब्दों में उन्हें कमश्च अन्य-लिंग-सिद्ध और यह-लिंग-सिद्ध कहा जाता है पर

इस व्यापक श्रीर उदार चेतना की परिणति ने ही जैन स्नाचायों को यह कहने के लिए प्रेरित किया-

पत्तपातो न मे वीरे, न द्वेपः कपिलादिषु । युक्तिमद् वचन यस्य, तस्य कार्यः परिग्रह ॥ ( हरिमद्व सूरि )

भव-बीजाहुर-जनना, रागाद्याः ज्ञ्यमुपागता यस्य । ब्रह्मा वा विष्णु वां, हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

( आचार्य हेमचन्द्र )

खागम रागमात्रेण, द्वेपमात्रात् परागमम्। न अयामन्त्यवामी ना, निन्तु मध्यस्थया दृशा॥

( उपाध्याय यशोविजय )

नहज ही प्रश्न रोता है—जैन-संस्कृति का स्वरूप इतना न्यापक श्रीर उदार था, तव वह लोक-सम्रह करने मे श्रीधक सफल क्यो नहीं हुई ?

इन्हें नमाधान में वहा जा ननता है—जैन दर्शन की सुहम सिद्धान्त-यार्रवना, नरीमाने की कठीरता, अहिंसा की सुहमता और सामाजिक बन्धन का श्रभाव—ये सारे तत्व लोक संग्रहात्मक पत्त को श्रशक्त करते रहे हैं। जैन-साधु-सम का प्रचार के प्रति चदासीन मनोभाव भी उसके विस्तृत न होने का प्रमुख कारण बना है।

क्ला

कला विशुद्ध सामाजिक तत्त्व है। उसका धर्म या दर्शन से कोई सम्यन्ध नहीं है। पर धर्म जब शासन बनता है, उसका ऋनुगमन करने वाला समाज बनता है, तब कला भी उसके सहारे पल्लचित होती है।

जैन-परम्परा में कला शब्द बहुत ही ज्यापक अर्थ में ज्यबहृत हुआ है।

मगवान् श्रुषमदेव ने अपने राजख-काल में पुष्पों के लिए वहत्तर और स्त्रियों

के लिए चौतठ कलाओं का निरुपण किया ""। टीकाकारों ने कला का अर्थ

वस्तु-परिज्ञान किया है। इसमें लेख, गणित, चित्र, नृत्य, गायन, युद्ध, काव्य,
वेपभूपा, स्थापत्य, पाक, मनोरंजन आदि अनेक परिज्ञानों का समावेश किया
गया है।

धर्म भी एक कला है । यह जीवन की सबसे बड़ी कला है । जीवन के सारस्य की अनुभूति करने वाले तपस्त्रियों ने कहा है—जो व्यक्ति सब कलाश्रों में प्रवर धर्म-कला को नहीं जानता, वह बहत्तर कलाश्रों में कुशल होते हुए भी श्रकुशल है भ है । जैन-धर्म का आत्म-पन्न धर्म-कला के सन्त्रयन में ही संस्रप्त रहा । बहिरग-पन्न सामाजिक होता है । समाज-विस्तार के साथ साथ लिलत कला का भी विस्तार हुआ ।

#### বির-কলা

जैन-चित्रकला का श्रीयणेश तत्त्व-प्रकाशन से होता है। गुरु अपने शिष्यों को विश्व-व्यवस्था के तत्त्व स्थापना के द्वारा समकाते हैं। स्थापना तदाकार और अतदाकार दोनो प्रकार की होती है। तदाकार स्थापना के द्वीप्रयोजन हैं— तत्त्व-प्रकाशन और स्पृति। तत्त्व-प्रकाशन हेतुक स्थापना के आधार पर चित्र-कला और स्पृति हेतुक स्थापना के आधार मूर्तिकला का विकास हुआ। तादपत्र और पत्रों पर ग्रन्थ लिखे गए और उनमे चित्र विथे गए। विकास की दूसरी सहसाब्दी में हजारो ऐसी प्रतियां लिखी गईं, जो कलात्मक चित्राकृतियों के कारण अस्तुत्य सी हैं। ताडपत्रीय या पत्रीय प्रतियों के पहो, चातुर्मासिक प्रार्थनात्री, कल्याण-मन्दिर, भक्तामर आदि स्तोत्रों के चित्रों को देखे विना मध्यकालीन चित्र-कला का इतिहास अधूरा ही रहता है।

योगी मारा गिरिगुहा (रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा ) और सितन्नवासल (पद्दुकोटै राज्य ) के मित्ति-चित्र ऋसन्त प्राचीन व सुन्दर हैं।

चित्र-कला की विशेष जानकारी के लिए जैन चित्रकल्पद्रुम देखना चाहिए। लिपि-कला

श्रदार-विन्यास भी एक सुकुमार कला है। जैन साधुश्रों ने इसे बहुत ही विकसित किया। सौन्दर्य श्रीर सुद्भता दोनी दृष्टियों से इसे छन्नति के शिखर तक ले गए।

पन्द्रह सौ वर्ष पहले लिखने का कार्य प्रारम्भ हुआ और वह अब तक निकास पाता रहा है। लेखन-कला में यतियो का कौशल विरोष रूप में प्रस्कुटित हुआ है।

तेरापन्य के साधुक्रों ने भी इस कला में चभत्कार प्रविश्वंत किया है। सहम लिपि में ये अप्रशी हैं। कई मुनियों ने ११ इच लम्बे व ५ इच चौड़े पन्ने में लगभग ८० हजार अन्तर लिखे हैं। ऐसे पत्र आज सक अपूर्व माने जाते रहे हैं।

# मृत्ति-कला और स्थापत्य-कला

कालकम से जैन-परम्परा में प्रतिमा पूजन का कार्य प्रारम्म हुआ ] विद्धान्त की दृष्टि से इसमें वो धाराए हैं । कुछ जैन सम्प्रदाय मृत्ति-पूजा करते हैं और कुछ नहीं करते । किन्तु कला की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण निपय है ।

वर्तमान में सबसे प्राचीन जैन-मूर्ति परना के लोहनीपुर स्थान से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति मीर्य-काल की मानी जाती है और परना म्यूजियम में रखी हुई है। इसकी चमकदार पालिस अभी तक भी ज्यों की त्यों वनी है। लाहौर, मधुरा, लखनऊ, प्रयाग थ्रादि के म्यूजियमों में भी अनेक जैन-मूर्तिया मौजूद हैं। इनमें से कुछ ग्रुप्त कालीन हैं। श्री वासुदेव स्पाच्याय ने लिखा है कि मधुरा में २४ वें तीर्यकर वर्षमान महाबीर की एक मूर्ति मिली है जो कुमारगुत के

समय में तैयार की गई थी। वास्तव में मथुरा में जेन मूर्ति-कला की दृष्टि से भी बहुत काम हुन्ना है। श्री रायकृष्णदाम ने लिखा है कि मथुरा की शुग-कालीन कला मुख्यतः जैन-सम्प्रदाय की है "।

खण्डिगिरि श्रीर उदयगिरि में ई० पू० १८८८—३० तक की शुग-कालीन मूर्जि-शिल्प के अद्मुत चातुर्य के दर्शन होते हैं। वहाँ पर इस काल की कटी हुई सी के लगभग जैन गुफाएं हैं, जिनमें मूर्जि-शिल्प भी हैं। दिच्चण भारत के अलगमले नामक स्थान में खुदाई से जो जैन-मूर्जिया उपलब्ध हुई हैं, उनका समय ई० पू० २००—२०० के लगभग वताया जाता है। उन मूर्जियो की सीम्याकृति द्राविड़कला मे अनुपम मानी जाती है। अवण वेलगोला की प्रसिद्ध जैन-मूर्ति तो संसार की अद्युत वस्तुओं में से है। वह अपने अनुपम सीन्वर्य और अद्युत शान्ति से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी और आकृप कर लेती है। यह विश्व को जैन मूर्जि-कला की अनुपम देन है।

मीर्थे श्रीर शुंग-काल के पश्चात् मारतीय मूर्ति-कला की मुख्य तीन घाराए' हैं :---

- (१) गाधार-कला-जो उत्तर-पश्चिम में पनपी।
- (२) मधुरा-कला-जो मधुरा के समीपवर्ती द्वेत्रो में विकतित हुई।
- (३) अमरावती की कला—जो कृष्णा नदी के तट पर पहावित हुई। जैन मूर्चि-कला का विकास मयुरा-कला से हुआ।

जैन स्थापत्य-कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष उदयगिरि, खण्डगिरि एवं ब्लागढ की गुफाओं में मिलते हैं।

चतरवर्ती स्थापत्य की दृष्टि से चित्तीह का कीर्ति स्तम्भ, आबू के मन्दिर एव रायकपुर के जैन मन्दिरों के स्तम्म भारतीय शैली के रज्ज रहे हैं।

संघ व्यवस्था और चर्या
भगवान् महावीर के समकालीन
धर्म-सम्प्रदाय
सव-व्यवस्था और सस्कृति का
छन्नयन
समाचारी
आचार्य के छह कर्चव्य
दिनचर्या
श्रावक के छह गुण
शिष्टाचार
जैनपर्व

# भगवान् महावीर के समकालीन धर्म-सप्रदाय

भगवान् महावीर का युग घार्मिक मतवादी और कर्मकाण्डो से संकुल था। वीद साहित्य के अनुसार जस समय तिरेसठ अमण सम्प्रदाय विद्यमान थे १। जैन साहित्य में तीन सी तिरेसठ धर्म मतवादी का छल्लेख मिसता है २। यह मेदोपमेंद की विस्तृत चर्चा है। सन्तेप में सारे सम्प्रदाय चार वर्णों में समाते थे। मगवान् ने उन्हें चार समवसरण कहा है। वे हैं:—

(१) क्रियावाद (२) ऋक्रियाबाद् (३) विनयवाद (४) ऋक्षानवाद <sup>2</sup>।

वौद्ध साहित्य भी सच्चित दृष्टि से छह अमण-सम्प्रदायों का उल्लोख करता

है। जनके मतलाद ये हैं :--(१) ऋकियाबाद (२) नियतिवाद (३) जन्छेदवाद (४) ऋन्योन्यवाद

(५) चातुर्याम संवरवाद (६) विद्येपवाट ।

श्रीर इनके स्नाचार्य क्रमशः वे हैं :—

- (१) पूरण कश्यप (२.) मन्खिलगोशाल (३) म्रजित केरा कविल
- ( ४ ) पकुघकात्यायन ( ५ ) निर्श्रम्य ज्ञात पुत्र ( ६ ) समयवेलाहिपुत्र <sup>४</sup>! श्रक्रियाबाद श्रीर स्टब्हेदबाद---चे दोनो लगभग समान हैं।

इन्हें अनात्मवादी या नास्तिक कहा जा सकता है। दशाश्रुत स्कन्य

( छठी दशा ) मे अफ़ियानाद का वर्णन इस प्रकार हैं :-

नास्तिकवादी, नास्तिक प्रज, नास्तिक दृष्टि, नो सम्यग्वादी, नो निस्यवादी—उच्छेदवादी, नो परलोकवादी—ये ग्राकियावादी हैं।

इनके अनुसार इहलोक नहीं है, परलोक नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, अरिइन्त नहीं है, चक्रवर्ती नहीं है, बलदेव नहीं है, वायुदेव नहीं है, नरक नहीं है, नैरियक नहीं है, सुकूत और दुष्कृत के फल में अन्तर नहीं है, सुकीर्य कर्म का अच्छा फल नहीं होता, दुस्चीर्य कर्म का दुरा फल नहीं होता, कल्याण और पाप अफल हैं, पुनर्जन्म नहीं है, मोच्च नहीं है "।

सूत्र क्रुताग मे ऋक्रियाबाद के कई मतबादों का वर्शन है ] इहाँ ऋनात्मवाह,

स्रात्मा के स्रकतृ त्वचाद, भाषाबाद, यन्ध्यवाट या नियतबाद—इन मयको स्रक्रियावाद कहा है भ

नियतिवाद की चर्चा भगवती (१५) श्रीर उपासक दशा (७) में मिलती है।

श्रन्योन्यवाद सब पदाशों को बन्ध्य श्रोर नियत मानता है, इसलिए उसे श्रक्तियावाद कहते हैं। इनका वर्णन इन शब्दों में है—सूर्य न उदित होता है और न श्रस्त होता है, वन्द्रमा न बढता है श्रीर न घटता है, जल प्रवाहित नहीं होता है, वासु नहीं बहती है—यह समृत्वा लोक बन्ध्य श्रीर नियत है ।

विश्वेषवाद का समावेश अज्ञानवाद में होता है। सूत्र कृताम के अनुनार— "अज्ञानवादी तर्क करने में कुशल होने पर भी असवद्यमापी हैं। क्यों कि वे स्वयं सन्देह से परे नहीं हो सके हैं"। यह सजयवैलिटिपुत्र के अमिमत की चोर सकेत है भें।

भगवान् महावीर क्रियावाद, ऋक्षियावाद, विनयवाद, और अज्ञानवाद की समीचा करते हुए दीर्घकाल तक स्वयम में उपस्थित रहे १९। मगवान् ने क्रियावाद का मार्ग चुना। उनका आचार आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति के सिद्धान्त पर स्थिर हुआ। उनकी संस्कृति को हम इसी कसौटी पर परख सकते हैं।

कुछेक विद्वानों की चिन्तनधारा यह है कि यज्ञ आदि कर्मकाएडो के विरोध में जैन-धर्म का उद्मव हुआ । यह अमपूर्ण है । अहिंसा और संयम जैन-धर्म का उद्मव हुआ । यह अमपूर्ण है । अहिंसा और संयम जैन-संस्कृति का प्रधान स्झ है । उसकी परम्परा मगवान् महावीर से बहुत ही पुरानी है । मगवान् ने अपने समय की बुराइयो व अविवेकपूर्ण धार्मिक क्रियाकाएडों पर हिंसाप्रधान यज्ञ, जातिवाद, मापावाद, दास-प्रथा आदि पर तीज प्रहार किया किन्तु यह उनकी अहिंसा का समग्र रूप नहीं है । यह केवल उसकी सामयिक व्याख्या है । उन्होंने अहिंसा की जो शाश्वत व्याख्या दी उसका आधार स्थम की पूर्णता है । उसका संवध उन्होंने उसीसे जोडा है जो पार्श्वनाय आदि समी तीथिकरों से प्रचारित की गई ।

मारतीय संस्कृति वैदिक और प्राग्वैदिक दोनों घाराश्रो का मिश्रित रूप है। अमण-संस्कृति प्राग् वैदिक है। अगवान् महावीर सस्के छन्नायक थे। उन्होंने प्राचीन परम्पराओं को आगे बढ़ाया। अपने सम सामयिक विचारों की परीचा की और उनके आलोक में अपने अमिमत जनता को समकाए। उनके विचारों का आलोचना पूर्वक विवेचन सूत्र कृताग में मिलता है। वहाँ पच महाभूतवाद अ एकात्मवाद अ , तजीवतच्छरीरवाद अ, अकारकवाद के पष्टात्मवाद अ, नियतिवाद के , सृष्टिवाद अ, कालवाद, स्वमाववाद, यहच्छा वाद, प्रकृतिवाद आदि अनेक विचारों की चर्चा और उन पर भगवान का हिस्कोण मिलता है।

# संघ-व्यवस्था और संस्कृति का उन्नयन

सस्कृति की साधना अ्रकेले में हो सकती है पर उसका विकास अ्रकेले में नहीं होता, उसका प्रयोजन ही नहीं होता, वह समुदाय में होता है। समुदाय मान्यता के वल पर बनते हैं। अ्रसमानताओं के उपरान्त भी कोई एक समानता आती है और लोग एक मावना में जुड़ जाते हैं।

जैन मनीपियों का चिन्तन साधना के पच्च में जितना वैयक्तिक है, जतना ही साधना-सस्थान के पच्च में सामुदायिक है। जैन तीर्यकरों ने धर्म को एक स्रोर वैयक्तिक कहा, दूसरी स्रोर तीर्य का प्रवर्तन किया—अमण-अमणी स्रोर आवक-आविकास्त्रों के सघ की स्थापना की।

है। उत्तराध्ययन के पहले और दश्वेकालिक के नहें अध्ययन में विनय का स्लम-दृष्टि से निरूपण किया गया है। विनय एक तपस्या हैं। मन, वाणी और शरीर को स्यत करना विनय है, यह संस्कृति है। इसका वाह्य रूप खोकोपचार विनय है। इसे संस्थता का उत्तयन कहा जा सकता है। इसके सास रूप हैं।

१—अभ्यासवर्तिता—अपने वड़ी के समीप रहने का मनीमाव।

२—परछन्दानुवर्तिता—ग्रापने बढ़ो की इच्छानुसार प्रवृत्ति करना।

३--कार्य-हेतु--गुरु के द्वारा दिये हुए ज्ञान आदि कार्य के लिए उनका सम्मान करना।

४ - केंतप्रतिकतृ ता - कृतश होना, खपकार के प्रति कुछ करने का मनीमान रखना !

# सामाचारी

अमण-सघ के लिए दस प्रकार की सामाचारी का निघान है 29 ।

- १-न्नावर्यकी---छपाश्रय से बाहर जाते समय आवश्यकी----आवश्यक कार्य के लिए जाता हूँ---कहे ।
- २-नैवेधिकी-कार्य से निवृत्त होकर आए तब नैवेधिकी-मै निवृत्त हो खुका हैं-कहे।
- ३--श्राप्टच्छा---श्रपना कार्य करने की श्रनुमति सेना।
- Y-प्रतिप्रच्छा--दूसरो का कार्य करने की अनुमति खेना।
- ५-छ्रन्दना-भिचा में लाए आहार के लिए साधर्मिक साधुक्षों को आमिति करना।
- ६-इच्छाकार-कार्य करने की इच्छा जताना, जैसे :-- आप चाहे तों में अपका कार्य करू १
  - ७-मिय्याकार--भूल हो जाने पर स्वय उसकी आलोचना करना ।
  - प्-तथाकार---श्राचार्य के बचनों को स्वीकार करना ।
  - E-अभ्युत्थान-साचार्ये आदि गुरुजनो के आते पर खड़ा होना, सम्मान - करना।
- १०-उपसम्पदा--ज्ञान आदि की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप विनीत मान से रहना अथवा दूसरे साधुगणों में जाना।

जैसे शिष्य का अगुचार्य के प्रति कर्त्तव्य होता है, वैसे ही आचार्य का भी शिष्य के प्रति कर्त्तव्य होता है। आचार्य शिष्य को चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति सिखा कर उन्नुण होता है :--

.- १---- श्राचार-विनय २--- श्रुत-विनय ३-- विच्चेष्यणा-विनय श्रीर ४---दोष-निर्घात-विनय<sup>२३</sup>। श्राचार-विनय के चार प्रकार है:--

- (१) सयम सामाचारी-स्यम के आचरण की विधि।
- (२) तप सामाचारी-तपश्चरण की विधि।
- · (३) गण सामाचारी. गण की व्यवस्था की विधि।
  - ( ४ ) एकाकी विहार सामाचारी—एकल विहार की विधि । शुत-विनय के चार प्रकार हैं :—
  - (१) सूत्र पढाना।
  - (२) अर्थ पढाना।
  - (३) हितकर निषय पढाना ।
  - (४) निःशेष पढ़ाना—विस्तार पूर्वक पढ़ाना। विद्येपणा-विनय के चार प्रकार हैं:—
  - (१) जिसने धर्म नहीं देखा, उसे धर्म-मार्ग दिखा कर सम्यक्त्वी बनाना।
  - (२) जिसने धर्म देखा है, उसे साधर्मिक बनाना।
  - (३) धर्म से गिरे हुए को धर्म में स्थिर करना।
  - ( ४ ) धर्म-स्थित व्यक्ति के हित, सुख और मोच के लिए तपर रहना ! वीप-निर्धात-विनय के चार प्रकार हैं :--
  - (१) क्रिपित के कोध को उपशान्त करना।
  - (२) दुष्ट के दीय की दूर करना।
  - (३) आकाचा का छेदन करना।
  - (Y) श्रात्मा को श्रेष्ठ मार्ग में लगाना।

# आचार्य के छह कर्त्तव्य

सघ की व्यवस्था के लिए आचार्य की निम्नलिखित छह वार्ता का ध्यान रखना चाहिए:---

रे—सुत्रार्थ स्थिरीकरण—सूत्र के विवादग्रस्त चर्य का निरुचन करना चयत्र सूत्र श्रीर स्थ्य में चतुर्विध संघ को स्थिर करना।

र-प्वनय-सबके साथ नम्रता से व्यवहार करना ।

ने -पुर-पूजा-अपने बद्दे क्यांन् स्मिन्द सामुखी ही मित करना।

४—शैद्य बहुमान—शिद्या-ग्रहण करने वाले और नव दीचित साधुओं का सत्कार करना।

५—दानपित श्रद्धा वृद्धि—दान देने में दाता की श्रद्धा वदाना।
६—बुद्धिवलवर्द्धन—ग्रपने शिष्यों की बुद्धि तथा आध्यारिमक शक्ति को बढाना १ ।

शिष्य के लिए चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति आवश्यक होती है। :—
१--उपकरण-उत्पादनता २--सहायता ३--वर्ण-संव्वलनता ४--भारमखनरोहणता।

चपकरण-चत्पादन के चार प्रकार हैं :---

- (१) श्रतुत्पन्न उपकरणों का उत्पादन।
- (२) पुराने उपकरणों का सरज्ञण और सघ गोपन करना।
- (३) उपकरण कम हो जाए तो उनका पुनस्दार करना।
- ( ४ ) यथाविधि सविभाग करना ।

सहायता के चार प्रकार हैं :--

- (१) श्रनुकृल वचन वोलना !
- (२) काया द्वारा अनुकल सेवा क्रग्ना।
- (३) जैसे सुख मिले वैसे सेवा करना।
- (४) अक्रुटिल व्यवहार करना।

वर्ण-रुज्वलनता के चार प्रकार है ----

- (१) यथार्थ गुणों का वर्णन करना।
- (२) अवर्णवादी को निरुत्तर करना।
- (३) यथार्थ गुण वर्णन करने वालों को बढ़ावा देना।
- (४) ऋपने से बृद्धों की सेवा करना। मारप्रत्यवरोहणता के चार प्रकार हैं :--

(१) निराधार या परित्यक्त साधुत्रों की आश्रय देनानः.

- (२) तय दीचित साध को आचार-गोचर की विधि सिखाना।
  - (३) साधर्मिक के रूण हो जाने पर उसकी यथाशक्ति सेवा करना |-
  - ( Y ) साधर्मिको में परस्पर् कलह उत्पन्न होने पर किसी का पन्न निस्

विना मध्यस्थ मान से उसके उपशमन, चमायाचना आदि का प्रयत्न करना, ये मेरे साधर्मिक किस प्रकार कलह-मुक्त होकर समाधि सम्पन्न हो, ऐसा चिन्तन करते रहना<sup>२४</sup>।

# दिनचर्या

अपर रात्र में घठ कर आत्मालोचन व धर्म जागरिका करना—यह चर्या का पहला अंग है<sup>२५</sup> । स्वाध्याय, ध्यान आदि के पश्चात् आवश्यक कर्म करना<sup>२६</sup> । आवश्यक—अवश्य करणीय कर्म छह हैं:—

१-सामायिक-सममाव का अभ्यास, उसकी प्रतिज्ञा का पुनरावर्तन ।

२-चतुर्विशस्तव-चौबीस तीर्थंकरो की स्तृति।

३-- अन्दना-- आचार्य को दशावर्त्त-वन्दना।

Y-प्रतिक्रमण्-कृत दोषों की आलोचना।

५ कार्योत्सर्ग-काया का स्थिरीकरण-स्थिर चिन्तन।

६- प्रत्याख्यान-त्याग करना।

इस आवश्यक कार्यं से निवृत्त होकर स्थोंदय होते-होते सुनि भाण्ड-एपकरणों का प्रतिलेखन करे, उन्हें देखे | उतके पश्चात् हाथ जोड़ कर गुरु से पूछें — मैं क्या कर्ल १ आप मुक्ते आजा दें — मैं किसी की सेवा में लगूँ या स्वाध्याय में १ यह पूछने पर आचार्य सेवा में लगाए तो आखान-भाव से सेवा करे और यदि स्वाध्याय में लगाए तो स्वाध्याय करे २७। दिनचर्या के प्रसुख अग हैं — स्वाध्याय और ध्यान । कहा है:—

स्वाध्यायाद् ध्यानमध्यास्ता, ध्यानात् स्वाध्याय मामनेत् । ध्यान-स्वाध्याय-संपत्त्याः परमात्मा प्रकाशते ॥

स्वाध्याय के पश्चात् ध्यान करे और ध्यान के पश्चात् स्वाध्याय । इस प्रकार ध्यान और स्वाध्याय के क्रम से परमात्मा प्रकाशित ही जाता है | आगमिक काल-विभाग इस प्रकार रहा है—दिन के पहले पहर में स्वाध्याय करें, दूसरे में ध्यान, तीसरे में मिचा-चर्या और चौथे में फिर स्वाध्याय २८।

रात के पहले पहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान, तीसरे में नींद ले और चौषे में फिर स्वाध्याय करे २९।

पूर्व रात्र में भी ऋावुर्यक कर्म करे 3°] पहले पहर में प्रतिलेखन 3° करे

वैसे चौथे पहर में भी करें<sup>ड र</sup>, यह मुनि की जागरकतापूर्य जीवन-चर्या है। श्रावक-सघ

धर्म की आराधना में जैसे साधु-साध्वियाँ सध के आग हैं, वैसे आवक-आविकाए भी हैं। ये चारो मिलकर ही चतुर्विध-संघ को पूर्ण बनाते हैं। भगवान् ने आवक-आविकाओं को साधु-साध्वियों के माता-पिता तुल्य कहा है <sup>33</sup>।

श्रावक की धार्मिक चर्या यह है :---

१-सामायिक के अगों का अनुपालन।

२--- दोनो पच्चो में पौषधोपवास <sup>8४</sup>।

न्नावश्यक कर्म जैसे साधु-सब के लिए हैं, वैसे ही श्रानक-संघ के लिए भी हैं।

श्रावक के छह गुण

देश निरति चारित्र का थालन करने वाला अद्धा-सम्मन्न व्यक्ति - आवक कहलाता है। इसके छह गुण हैं:---

१-- त्रतो का सम्यक् प्रकार से ऋनुष्ठान।

मतीं का श्रमुखान चार प्रकार से होता है-

- ( क्र ) विनय श्रीर बहुमान पूर्वक वर्ती को छुनना।
- (ख) वर्तों के मेद श्रीर श्रतिचारी को सार्वोपाग जानना।
- (ग) गुर के समीप कुछ काल के लिए अथवा सदा के लिए वती की अंगीकार करना।
  - (घ) प्रहण किये हुए वर्तों को सम्यक् प्रकार पालना।
  - २-शील ( त्राचार )-इस के छह प्रकार हैं:-
- (क) जहाँ वहुत से शीलवान् बहुभुत साधर्मिक लोग एकत्र हों, उस स्थान की त्रायतन कहते हैं, वहाँ ज्ञाना-जाना रखना ।
  - '( ख ) विना कार्यं दूसरे के घर न जाना।
  - (ग) चमकीला-मड़कीला वेष न रखते हुए सादे वस्त्र पहनना ।
  - (घ) निकार उत्पन्न करने वाले वचन न कहना।
  - ﴿ ह ) वाल भीड़ा ऋर्यात् जुझा ऋर्याद बुस्यस्ती का लाग वस्ता ।

(च) मधुर नीति से ऋषांत् शान्तिमय मीठे वचनो से कार्य चलाना. रहोर रचन न बीलना ।

:--अण्वला--इसके पाँच प्रकार हैं :---

- (१) बाचना, प्रत्युना, परिवर्तना, अनुप्रेचा और धर्म-कथा रूप पाँच प्रभार का स्वाध्याय करता ।
  - (२) तप. नियम, बन्दनादि ऋतुष्ठानों में तरपर रहना }
  - (३) विनयवान होना ।
  - (Y) दूराग्रह नहीं करना।
  - ( ५) जिनवाणी में रुचि रखना।

४-मृतु व्यवहार करना-निष्केषट होकर सरल मान से व्यवहार स्थता ।

४-ग्र-मुख्या।

६--प्रवचन शर्पात् शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीणता अप **धि**प्टादार

गिष्टाचार के प्रति जैन आचार्य यही सहमता से ध्यान देते हैं। वे भागामना को सर्वथा परिहार्थ मानते हैं। किसी के प्रति ऋनचित व्यवहार मन्त्र हिंगा है। आग्रातना हिंसा है। अभिमान भी दिंसा है। नम्रता का र्च्य हे स्थाद वितय । त्रध्युत्पान, ऋमिवाटन, प्रियनिमन्त्रस्य, ऋमिमुखरामन, रागन्यरान, पर्नुचाने के लिए जाना, प्रावंलीकरण ग्रादि-ग्रादि शिष्टाचार है इस हैं। इनका विशव वर्णन उत्तराध्ययन के पहले और दशवैकालिक के रहे कायवन में है।

भारत व्यवहार-द्राप्ट से दूसरे भावकों को भी वन्दना करते थे वर्ष र्र है उन्हें किए बरदनीय सुनि होते हैं। बन्दना की विधि यह है :--

 काणो द्वादारियां प्रशाहितां (करेमि ) बंडामि नससासि सकारेमि रक्तानीत बहारी सरामें देवमें फेहने परतुतासामि मत्याएस नेदामि ।

ीर कानाई कामा को तीन न्यितियों में निमक करते हैं :--( ) रिक्ट स्टूट क्यां अस्ता वा मेटशान न हो. मिध्या-

- (२) अन्तरात्मा—जो देह और आत्मा को पृथक् जानता हो, सम्यग्-दृष्टि ।
  - (३) परमात्मा--जो चारित्रसम्पन्न हो।

नमस्कार महामन्त्र में पाँच परमात्मात्रों को नमस्कार किया बाता है।

यह आध्यात्मिक और साग-प्रधान संस्कृति का एक सिन्नित-सा रूप है। इसका सामाजिक जीवन पर भी प्रतिविग्न पड़ा है। जैनपर्व

# 1174

₹—अच्य तृतीया

२--पर्युपण व दसलज्ञण

३---महाबीर जयन्ती

४---दीपावली

पर्व अतीत की घटनाओं के प्रतीक होते हैं। जैनों के मुख्य पर्व इन्नु ठ्वीया या अन्नय ठ्वीया, पर्युषया व दस लन्नण, महाबीर जयन्ती और दीपावली हैं।

अन्तय तृतीया का सम्बन्ध आग्रा तीर्यंकर भगवान् ऋषमनाथ से है। उन्होंने वैशास सुदी तृतीया के दिन बारह महीनो की तपस्या का इन्नु-रस से पान्छा किया। इसलिए वह इन्नु तृतीया या अन्तय तृतीया कहलाता है।

पर्नुपण पर्व आराधना का पर्व है। भाद्र बदी १२ या १३ से आद्र सुठी
४ या ५ तक यह पर्व मनाया जाता है। इसमें तपस्या, स्वाध्याप, ध्यान आदि
प्राप्त शोधक प्रवृत्तियों की आराधना की जाती है। इसका अन्तिम दिन
मध्यत्मी नहलाता है। वर्ष मर की भूलों के लिए सुना लेना और सना देना
देगकी न्यपभूत विशेषता है। यर पर्व मेत्री और उज्ज्वलता का सदेशवाहक है।

दिगम्बर परम्परा ने साद शुक्रा पचमी से चतुर्दशी तक दस सद्मण पर्व मनापा जाता है। इसमें मितिदिन समा त्यादि दम धर्मों ने एक-एक धर्म की साराधना की जाती है। इमिलए इसे दम सद्माय पर्व कहा जाता है।

महारीर जरन्ती चैत्र शुक्ता १३ को भगवान महात्रीर के जन्म दिवस के उत्तर में मनाई जाती है।

बीरावणी का खदथ मनवान् महाबीर के निर्वाण थे है। कार्तिकी खमा-

वस्या को भगवान् का निर्वाण हुन्नाथा। उस समय देवो ने और राजान्नो ने प्रकाश कियाथा। उसी का ऋनुसरण दीप जला कर किया जाता है।

दीपावली की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रीराम तथा मगवान् श्रीकृष्ण के जो प्रसंग हैं वे केवल जन-श्रुति पर आधारित हैं, किन्तु इस त्योहार का जो सम्बन्ध जैनियों से है, वह इतिहास-सम्मत है। प्राचीनतम जैन प्रन्थों में यह वात स्पष्ट शब्दों में कही गई है कि कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि तथा श्रमावस्या के दिन प्रमात के बीच सन्धि-चेला में मगवान् महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था तथा इस अवसर पर देवों तथा इन्हों ने दीपमालिका सजाई थी।

स्राचार्य जिनसेन ने हरिवश पुराण में जिसका रचना-काल शक सवत् ५०७ माना गया है। स्पष्ट शब्दों में खीकार किया है कि दीपावली का महोत्सव भगवान महावीर के निर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। दीपा-वली की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यही प्राचीनतम प्रमाख है उन्ह

# दूसरा खगड

े ज्ञान मीमांसा ०

शान क्या है ?

श्चान उत्पन्न कैसे होता है ? नान और नेय का सम्बन्ध जान-दर्शन और संवेदना ज्ञान और वेदना-अनुभृति वैदना के दो रूप ज्ञान के विभाग इन्टिय इन्द्रिय-प्राप्ति का क्रम इन्दिय-व्याप्रि सन मन का लक्षण मन का कार्य मन का अस्तित्व इन्द्रिय और मन मन का स्थान श्रुत या शब्दार्थ योजना श्रुत ज्ञान की प्रक्रिया मति श्रुत की साक्षरता और अनक्षरता कार्य-कारण भाव अवधि-ज्ञान अवधि-जान का विषय मनः पर्याय-ज्ञान मन पर्याय-ज्ञान का विषय अवधि और मनः पर्याय की स्थिति केषल-ज्ञान

न्ने य और ज्ञान-विभाग न्नान की नियामक राक्ति न्नाता और ज्ञेथ का सम्बन्ध न्नान-दर्शन विषयक तीन मान्यताएँ न्नोथ और अन्नोयवाद पदार्थ की दृष्टि से पर्याय को दृष्टि से नियतिवाद सर्वेन्नता का पारम्पर्य भेद

# ज्ञान क्या है 🕈

जो ऋात्मा है, वह जानता है। जो जानता है, वह ऋात्मा है । अ श्रात्मा ऋौर ऋनात्मा मे ऋखन्तामाव है। ऋात्मा कंमी ऋनात्मा नही बनता और ऋनात्मा कभी ऋात्मा नहीं बनता।

स्रात्मा भी द्रव्य है और स्रनात्मा भी द्रव्य है । दोनो स्रनन्तगुण स्रीर पर्यायों के स्रविच्छिन्न समुदय हैं । सामान्य गुण से दोनो स्रभिन्न भी है। वे भिन्न हैं विशेष गुण से। वह (विशेष गुण) वैतन्य है। जिसमे वैतन्य है, वह स्रात्मा है स्रीर जिसमे चैतन्य नहीं है, वह स्रनात्मा है ।

प्रमेयल श्रादि सामान्य गुणों की दृष्टि से श्रातमा चिन्स्वरूप नहीं है । वह चैतन्य की दृष्टि से ही चिन्स्वरूप है "। इसीलिए कहा है—श्रातमा ज्ञान से भिन्न भी नहीं है श्रीर श्राभिन्न भी नहीं है किन्तु भिन्नाभिन्न है—भिन्न भी है और श्राभिन्न भी है । ज्ञान श्रात्मा ही है, इसलिए वह श्रात्मा से श्राभिन्न है "। ज्ञान गुण है, श्रात्मा गुणी है—ज्ञान सरीले श्रानन्त गुणों का समूह है, इसलिए गुणी और गुणी के रूप से ये भिन्न भी हैं।

स्रात्मा जानता है श्रीर शान जानने का साधन है। कर्ता स्रीर करण की हिस्ट से भी ये भिन्न हैं ।

तात्पर्यं की भाषा में आत्मा शानमय है। शान आत्मा का स्थरूप है। श्वान उत्पन्न कैसे होता है ?

श्रेय और शान दोनो स्वतन्त्र हैं। श्रेय हैं—द्रव्य, ग्रुख और पर्याय! ज्ञान आस्मा का ग्रुण है। न तो श्रेय से शान उत्पन्न होता है और न शान से श्रेय! हमारा शान जाने या न जाने फिर भी पदार्थ अपने रूप में अवस्थित हैं। यदि वे हमारे शान की ही उपन हों तो उनकी असत्ता में उन्हें जानने का हमारा प्रयत्न ही क्यो होगा है हम अहस्ट वस्तु की कल्पना ही नहीं कर सकते!

पदार्थ ज्ञान के निषय बनें या न बनें फिर भी हमारा ज्ञान हमारी आत्मा मे अवस्थित है। यदि हमारा आन पदार्थ की उपज हो तो नह पदार्थ का ही धर्म होगा। हमारे साथ उसका तादारूय नहीं हो सकेगा। वस्तु स्थित यह है कि हम पदार्थ को जानते हैं, तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता किन्तु वह उसका प्रयोग है। ज्ञान या जानने की स्थाता हममें विकरित रहती है। किन्तु ज्ञान की आवृत-दशा में हम पदार्थ को माध्यम के विना जान नहीं सकते। हमारे शारिरिक इन्द्रिय और मन अनेतन हैं। इनते पदार्थ का सम्बन्ध या सामीप्य होता है, तब ने हमारे ज्ञान को प्रवृत्त करते हैं और जेय जान लिए जाते हैं। अथवा हमारे अपने संस्कार किसी पदार्थ को जानने के लिए ज्ञान को प्रेरित करते हैं। तब ने जाने जाते हैं। यह ज्ञान की उत्पत्ति नहीं किन्तु प्रवृत्ति हैं। श्रमु को देख कर वन्द्रक स्त्वाने की इच्छा हुई और स्ताई—यह शिक की स्त्यति नहीं किन्तु ससका प्रयोग है। मिन्न को देख कर प्रेम समझ आया—यह प्रेम की स्त्यति नहीं, उसका प्रयोग है। मिन्न को देख कर प्रेम समझ आया—यह प्रेम की स्त्यत्ति नहीं, उसका प्रयोग है। यह विच्यति ज्ञान की है। विषय के सामने आने पर वह ससे अहण कर लेता है। यह प्रवृत्ति मान्न है। जितनी ज्ञान की स्त्यता होती है, स्वके अनुसार ही वह जानने में नफल हो सकता है।

हमारा ज्ञान इन्द्रिय और मन के माध्यम से ही ज्ञेय को जानता है। इन्द्रियों की शक्ति सीमित है। वे अपने अपने विषयों को मन के साथ सम्बन्ध स्थापित कर ही जान सकती है। मन का सम्बन्ध एक साथ एक इन्द्रिय से ही होता है। इसिलए एक काल में एक पदार्थ की एक ही पर्याप (रूप) जानी जा सकती है। इसिलए जान को जेयाकार मानने की भी आवश्यकती मही होती। चक सीमा आवृत्त-ज्ञान के लिए है। अनावृत-ज्ञान से एक साथ मभी पदार्थ जाने जा नकते हैं।

सहज तर होगा कि एक ताथ नमी को जानने का अर्थ है किसी को मी न जानना।

जिसे जानना है उसे ही न जाना जाय और सबके सब जाने जाय तो स्पाहार कैसे निमे १ यह शान का साक्यें हैं।

जैन-दिष्ट के जनुसार इसका समाधान यों किया कि पदार्थ अपने-अपने रूप में हैं, व संकर नहीं बनते। अनन्त पदार्थ हैं और ज्ञान के पर्याप मी अनन्त हैं। जनन्त के द्वारा बनन्त का महत्त होता है, यह साकर्य नहीं है।

बारी में एक माय एक ही देव के जिल्पा की समता है। उसके द्वारा

अनेक श्रेय के निरूपण की मान्यता को संकर कहा जा सकता है किन्तु ज्ञान की स्थित उससे सर्वथा मिन्न है। इसलिए जान की अनन्त पर्यायों के द्वारा अनन्त होयों को जानने में कोई वाधा नहीं त्याती । विषय के स्थूल रूप या वर्तमान पर्याय का जान हमे इन्द्रियों से मिलता है, उसके सूल्म-रूप या भूत श्रीर-भावी पर्यायों की जानकारी मन से मिलती है। इन्द्रियों में कल्पना, संकलन और निष्कर्प का जान नहीं होता। मन दो या उनसे अधिक वीधों की मिला कल्पना कर सकता है। अनेक अनुभवों को जोड़ सकता है और उनके निष्कर्ष निकाल सकता है। इसीलिए यह सत्य नहीं है कि जान विपय से स्त्यन्न होता है या उसके आकार का ही होता है। इन्द्रिय का जान बाहरी विषय से प्राप्त होता है। मन का जान वाहरी विषय से भी प्राप्त होता है भ्रीर उसके दिना भी। हमारा प्रयोजन शेय को जानना ही होता है तब पदार्थ जेय और हमारा जान उपयोग होता है और जब हमारा उपयोग प्राप्त बीघ की आलोचना में लगता है, तब पदार्थ श्रेय नहीं होता। उस समय पहले का जान ही जेय बन जाता है और जब हमारे जानने की प्रवृत्ति नहीं होती. तव हमारा उपयोग वापस जान वन जाता है-जेय के प्रति उदासीन हो अपने में ही रम जाता है।

### ज्ञान और ज्ञेय का सम्बन्ध

जान और जेय का 'विषय विषयी-भाव' सम्बन्ध है। जैन-हिष्ट के ऋनुसार:—

- (१) ज्ञान ऋर्य में प्रविष्ट नहीं होता, ऋर्य ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता।
- (२') ज्ञान अर्थाकार नही है।
- ( ३-) ऋर्य से उत्पन्न नहीं है ।
- (४) अर्थ रूप नहीं है—तात्पर्य कि इनमें पूर्ण अमेद नहीं है। प्रमाता ज्ञानस्वमाव होता है, इसिलए वह विषयी है अर्थ केंग-स्वमाव होता है, इसिलए वह विषय है। दोनो स्वतन्त्र हैं। फिर भी ज्ञान में अर्थ को जानने की और अर्थ में ज्ञान के द्वारा जाने जा सक्ने की स्वमता है। वही दोनों के क्याचित अमेद की हेत है।

# ज्ञान दर्शन और सम्वेदना

चेतन्य के तीन प्रधान रूप हैं — जानना, देखना श्रीर अनुभूति करना ! चत्तु के द्वारा देखा जाता है, शेष इन्द्रिय श्रीर मन के द्वारा जाना जाता है ! यह हमारा व्यवहार है ।

सिद्धान्त कहता है—जैसे चसु का दर्शन है, वैसे अचसु (शेष इन्द्रिय श्रीर मन) का भी दर्शन है। अवधि और कैयल का भी दर्शन है ।

शेष इन्द्रिय और मन के द्वारा जाना जाता है, वैसे चतु के द्वारा भी जाना जाता है। चत्रु का शान भी है।

दर्शन का अर्थ देखना नहीं है। दर्शन का अर्थ है एकता या अमेद का जान। जान का अर्थ अपने आप सीमित हो गया। अनेकता या भेद को जानना जान है। जान पांच हैं ' और दर्शन चार '। मनः पर्याय जान भेद को ही जानता है, इसलिए उसका दर्शन नहीं होता।

विश्व न तो सर्वथा विभक्त है और न सर्वथा अविभक्त । शुण और पर्याय से विभक्त भी है, इन्यगत-एकता से अविभक्त भी है। आहत ज्ञान की चमता कम होती है, इसलिए उसके द्वारा पहले इन्य का सामान्य रूप जाना जाता है, फिर उसके विभिन्न परिवर्तन और उनकी चमता जानी जाती है।

अनावृत (फेसल) ज्ञान की चुमता असीम होती है। इसलिए उसके द्वारा पहले द्रव्य के परिवर्तन और उनकी समता जानी जाती है फिर उनकी एकता।

केनली पहले स्वण में अनन्त शक्तियों का पृथक्-पृथक् आकलन करते हैं स्रोर दूसरे स्वण में उन्हें द्रव्यल की सामान्य-सता में गूंथे हुए पाते हैं। इस प्रकार फेवल जान और केवल दर्शन का कम नलता रहता है।

हम लोग एक चण में बुद्ध भी नहीं जान सकते। जान का सहम प्रयत्न होते-होते असंख्य चणों में इच्य की सामान्य-संचा तक पहुँच पाते हैं और उनके बाद कमश्च उसकी एक-एक विशेषता को जानते हैं—इस प्रकार हमारा चतु-अचनु दर्शन पहले होता है और मित श्रुत बाद में। विशेष को जान कर 'मामान्य को जानना जान और दर्शन है। मामान्य को जान कर विशेष की जानना दर्शन भीर सान है।

### ज्ञान और वेदना-अनुभूति

स्पर्शन, रसन और प्राण्—ये तीन इन्द्रियाँ मोगी तथा चत्तु और श्रोत्र—ये दो कामी हैं <sup>98</sup>। कामी इन्द्रियों के द्वारा सिर्फ विषय जाना जाता है, उसकी अनुभूति नहीं होती। भोगी इन्द्रियों के द्वारा विषय का जान और अनुभूति दोनों होते हैं।

इन्द्रियों के द्वारा हम बाहरी वस्तुओं को जानते हैं। जानने की प्रक्रिया सबकी एक सी नहीं है। चत्तु की जान-शक्ति शेष इन्द्रियों से ऋषिक पट्ट है, इसलिए वह ऋस्पृष्ट रूप को जान लेता है।

श्रोत्र की ज्ञान-शक्ति चत्तु से कम है। वह स्पृष्ट शब्द को ही जान सकता है। शेष तीन इन्द्रियों की ज्ञमता श्रोत्र से भी कम है। वे श्रपने विषय को वद-स्पृष्ट हुए विना नहीं जान सकते <sup>९ ड</sup>।

बाहरी विषय का स्पर्श किये विना या उसके स्पर्श मात्र से जो जान होता है, वहाँ अनुसूति नही होती ! अनुसूति वहाँ होती है, जहाँ इन्द्रिय और विषय का निकटतम सम्बन्ध स्थापित होता है । स्पर्शन, रसन और प्राण अपने-अपने विषय के साथ निकटतम सम्बन्ध स्थापित होने पर उसे जानते हैं, इसलिए उन्हें जान भी होता है और अनुसृति भी।

श्रनुभूति मानसिक भी होती है पर वह वाहरी विषयों के गाढ़तम सम्पर्क से नही होती | किन्तु वह विषय के श्रनुरूप मन का परिणमन होने पर होती है <sup>९४</sup> |

मानिसक अनुभव की एक उच्चतम दशा भी है। बाहरी विषय के विना भी जो सत्य का भास होता है, वह शुद्ध मानिसक ज्ञान भी नहीं है और शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान भी नहीं है। वह इन दोनों के बीच की स्थिति है <sup>६ ६</sup>। वैदना के दो रूप

#### ( सुख-दुख )

वाह्य जगत् की जानकारी हमें इन्द्रियो द्वारा मिलती है। उसका सवर्धन मन से होता है। स्पर्श, रस, गन्ध और रूप पदार्थ के मौलिक गुण हैं, शब्द उसकी पर्याय (अनियत-गुण) है। अत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषय को जानती है। इन्द्रिय द्वारा प्राप्त जान का विस्तार मन से होता है। सुख और दुख जो बाह्य वस्तुस्रो के योग-वियोग से उत्पन्न होते हैं, वे शुद्ध न्नान नहीं हैं। श्रीर उनकी अनुभूति अनेतन को नहीं होती, इसलिए वे ऋनान भी नहीं हैं। वेदना ज्ञान ऋौर वाह्य पदार्थ—इन दोनों का संयुक्त कार्य है।

सुख-दुख की अनुभूति इन्द्रिय और मन दोनों को होती है। इन्द्रियों को सुख की अनुभूति पदार्थ के निकट-स्थोग से होती है।

इन्द्रियो द्वारा प्राप्त अनुभृति श्रीर कल्पना—ये दोनों मानसिक अनुभृति के निमित्त हैं।

आत्म-रमण, जो चैतन्य की विशुद्ध परिखृति है, आनन्द या सहल सुख कहलाता है। वह वेदना नहीं है। वेदना शरीर और मन के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुभूति का नाम है। अमनस्क जीवों में केवल शारीरिक वेदना होती है। समनस्क जीवों में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की वेदना होती है । एक साथ सुख-दुख दोनो की वेदना नहीं होती।

# ज्ञान के विभाग

अनावृत जान एक है। आवृत-दशा में चसके चार विमाग होते हैं। दोनों को एक साथ गिने तो जान पाच होते हैं। छनके नाम हैं—मित, श्रुत, अविध, मन' पर्याय और केवल।

मित और शुत—ये दो ज्ञान सब जीवों में होते हैं में अविध होने पर तीन और मन पर्याय होने पर चार ज्ञान एक व्यक्ति में एक साथ (ज्ञमता की दृष्टि से) हो सकते हैं।

गान-प्राप्ति के पाच विकल्प वनते हैं:---

एक साथ:--मति, शुत

- 13 17 मति, श्रुत, श्रवधि
- " " मित्र अत्र मनः पर्याय
- " , मित, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय
- n केवल

गान की तरतमता को देखा जाए तो उसके श्रसख्य विभाग हो सकते हैं। मान के पर्याय श्रनन्त हैं " —

मन- पर्याय के पर्याय सबसे घोडे हैं।

अविध के पर्याय उससे अनन्त गुण अधिक । श्रुत के पर्याय उससे अनन्त गुण अधिक । मित के पर्याय उससे अनन्त गुण अधिक । केवल के पर्याय उससे अनन्त गुण अधिक ।

यह अन्तर एक दूसरे की तुलना मे है। केनल-जान में कोई तरतममाव नहीं है। शेप जानो में बहुत बड़ा तारतम्य हो सकता है। एक व्यक्ति का मित-जान दूसरे व्यक्ति के मित-जान से अनन्तगुरा हीनाधिक हो सकता है १८। किन्तु इसके आधार पर किये गए जान के विभाग उपयोगी नहीं बनते।

विभाग करने का मतलव ही उपयोगिता है। सग्रह-नय द्रव्य, गुण और पर्यापों का एकीकरण करता है। वह हमारे व्यवहार का साधक नहीं है। हमारी उपयोगिता व्यवहार-नय पर आधारित है। वह द्रव्य, गुण और पर्यायो को विभक्त करता है। ज्ञान के विभाग भी उपयोगिता की दृष्टि से किये गए हैं।

श्रेय श्रीर शान—ये दो नहीं होते तो शान के कोई विभाजन की श्राव-रयकता नहीं होती । शेय की स्वतन्त्र सत्ता है श्रीर वह मूर्त श्रीर अमूर्त—इन दो भागों में विभक्त है। श्रात्मा साधनों के विना भी जान सकता है श्रीर स्नावरण की स्थिति के अनुसार साधनों के माध्यम से भी जानता है।

जानने के साधन दो हैं -- इन्द्रिय और मन | इनके द्वारा द्वीय को जानने की आदिमक चमता को मित और श्रुत कहा गया १९।

इन्द्रिय श्रीर मन के माध्यम के विना ही केवल मूर्त होय को जानने की समता को श्रविध श्रीर मनः पर्याय कहा गया २०।

मूर्च और अमूर्च सबको जानने की आलिमक समता (या ज्ञान की समता के पूर्ण विकास ) को केवल कहा गया रें।

#### इन्द्रिय

प्राणी और अप्राणी में स्पष्ट मेद-रेखा खीचने वाला चिह्न इन्द्रिय है। प्राणी असीम ऐर्ह्नर्य सम्पन्न होता है, इसलिए वह 'इन्द्र' है। इन्द्र के चिह्न का नाम है—'इन्द्रिय'। वे पाच हैं—स्पर्शन, रसन, प्राण, चतु और ओत्र। इनके निषय भी पाच है—स्पर्श, रस, गन्ध, रुप, और गन्द। इसीलिए इन्द्रिय को प्रतिनियत—अर्थ ग्राही नहा जाता है। जैसे—

- (१) स्पर्श-ग्राहक इन्द्रिय • • स्पर्शन ।
- (२) रस-ग्राहक इन्द्रिय · · · रसन।
- (३) गन्ध-प्राहक इन्द्रिय • • घाण ।
- ( Y ) रूप-प्राहक इन्द्रिय···· चतु ।
- (५) शब्द-ग्राहक इन्द्रिय .... भीत्र।
- १—जिस प्राणी के चक्कुका आकार नहीं होता, वह रूप को नहीं जान सकता।
- २—ऋाख का आकार ठीक होते हुए भी कई मनुष्य रूप को नहीं देख पाते।
- ३—स्तात-मृत व्यक्ति आख की रचना श्रीर शक्ति दोनों के होते हुए भी रुप की नहीं जान पाता।

४—अन्यमनस्क व्यक्ति सामने आये हुए रूप को भी नहीं देखता। इन्द्रियों के बारे मे ये चार समस्याए हैं। इनको सुलम्माने के लिए प्रत्येक इन्द्रिय के 'चतुष्टय' पर विचार करना आवश्यक होता है वह हैं:—

- (१) निष् ति (द्रव्य-इन्द्रिय) पीद्गलिक इन्द्रिय।
- (२) चपकरणः भारीराधिष्ठान-इन्द्रिय।
- (३) लब्धि ( माव-इन्द्रिय )—चेतन-इन्द्रिय ।
- ( Y ) उपयोग · श्रात्माधिष्ठान—इन्द्रिय ।

निष्'ति-इन्द्रिय की रचना-शारीरिक सस्थान।

उपकरण्—विषय ज्ञान से सहायक—उपकारक स्हमतम पौद्गलिक अवयव लिक्-ज्ञान-शक्ति।

चपयोग---ज्ञान-शक्ति का व्यापार।

प्रत्येक इन्द्रिय-शान के लिए ये चार बातें ऋपेचित होती हैं ---

- (१) इन्द्रिय की रचना।
- (२) इन्द्रिय की ग्राहक-शक्ति।
- (३) इन्द्रिय की शन-शक्ति।

# ( ४) इन्द्रिय की ज्ञान शक्ति का व्यापार।

१—चत्तु का आकार हुए विना रूप-दर्शन नही होता, इसका ऋर्य है—उस प्राणी के चृत्तु की 'निवृ'ति-इन्द्रिय' नही है।

२—चत्तु का आकार ठीक होते हुए भी रूप का दर्शन नहीं होता, इसका अर्थ है—उस मनुष्य की 'चपकरण-इन्द्रिय' निकृत है।

३— आकार और प्राहक शक्ति दोनो के होते हुए भी तत्काल मृत व्यक्ति को रूप-दर्शन नहीं होता, इसका अर्थ है— उसमें अत्र 'शान-शक्ति' नहीं रही।

४—-श्रन्यमनस्क व्यक्ति को स्नाकार, निषय-प्राहक-शक्ति स्रीर ज्ञान-शक्ति के होने पर भी रूप-दर्शन नहीं होतb इसका स्नर्ध है—-श्रह रूप-दर्शन के प्रति प्रयक्त नहीं कर रहा है।

# इन्द्रिय-प्राप्ति का क्रम

इन्द्रिय-विकास सब प्राणियों में समान नहीं होता। पाच इन्द्रिय के पाच विकल्प मिलते हैं:—

- (१) एकेन्द्रिय प्राणी।
- (२) द्वीन्द्रिय प्राणी।
- (३) त्रीन्द्रिय प्राणी।
- (४) चतुरिन्द्रिय प्राणी।
- ( ५ ) पचेन्द्रिय प्राणी।

जिस प्राणी के शरीर में जितनी इन्द्रियों का अधिष्ठान—आकार-रचना होती है, वह प्राणी उतनी इन्द्रिय वाला कहलाता है। प्रश्न यह होता है कि प्राणियों में यह आकार-रचना का वैपम्य क्यों है इसका समाधान है कि जिस प्राणी के जितनी शान-शक्तिया—लिश-इन्द्रिया निरावरण—विकतित होती हैं, उस प्राणी के शरीर में उतनी ही इन्द्रियों की आकृतियों बनती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इन्द्रिय के अधिष्ठान, शक्ति और ज्यापार का मूल लिश-इन्द्रिय है। उसके होने पर निवृ्ित, उपकरण और उपयोग होते हैं।

लिंघ के वाद दूसरा स्थान निर्वृत्ति का है। इसके होने पर उपकरण श्रीर अपयोग होते हैं। उपकरण के होने पर उपयोग होता है।

# इन्द्रिय-व्याप्ति

लविध निवृत्ति • उपकरण • • उपयोग | निवंदि उपयोग । • लपकरण लपकरण- - उपयोग ।

जपयोग के विना जपकरण, जपकरण के विना निवृ<sup>र</sup>त्ति, निवृ<sup>र</sup>त्ति के विना लव्यि हो सकती है किन्तु लव्यि के बिना निवृत्ति, निवृत्ति के बिना छपकरणा, उपकरण के विना छपयोग नहीं हो सकता।



सन

मनन करना मन है अथवा जिसके द्वारा मनन किया जाता है, वह मन है "। मन भी इन्द्रिय की भावि पौदगलिक-शक्ति-सापेच होता है, इसलिए उसके दो मेद बनते हैं---द्रव्य-मन और भाव-मन।

मनन के खालम्बन-भूत या प्रवर्तक पुदुगल-द्रव्य-मनोवर्गणा-द्रव्य जब मन रूप में परिणत होते हैं. तब वे द्रव्य-मन कहलाते हैं। यह मन ऋजीव है-श्रातमा से मिन्न है ३३।

विचारात्मक मन का नाम माव-भन है। मन मात्र ही जीव नही, १४ किन्तु मन जीव भी है-जीव का गुण है, जीव से सर्वथा भिन्न नहीं है, इसलिए इसे ज्यात्मिक-मन कहते हैं २५। इसके दो मेद होते हैं-लब्धि ज्यौर **उपयोग । पहला मानस जान का विकास है श्रीर दूसरा उसका व्यापार । मन** को नो इन्द्रिय, अनिन्द्रिय और दीर्घकालिक सत्रा कहा जाता है।

इन्द्रिय के द्वारा गृहीत विषयों को वह जानता है, इसलिए वह नो इन्द्रिय-ईपत् इन्द्रिय या इन्द्रिय जैसा कहलाता है। इन्द्रिय की माति वह वाहरी साधन नहीं है ( श्वान्तरिक साधन है ) और उसका कोई नियत ग्राकार नहीं है,

इसलिए वह अनिन्द्रिय है। मन अवीत की स्मृति, वर्तमान का जान या चिन्तन और भविष्य की कल्पना करता है. इसलिए यह 'दीर्घकालिक संजा' है। जैन आगमों में मन की अपेचा 'सजा' शब्द का व्यवहार अधिक हुआ है। समनस्क प्राणी को 'सजी' कहते हैं। उसका लच्चण वतलाते हुए लिखा है— जिसमें (१) सत्-अर्थ का पर्यालोचन—ईहा (२) निश्चय-अपोह (३) अन्वय-धर्म का अन्वेपण—मार्गणा (४) व्यक्तिरेक-धर्म का स्वरूपा-लोचन—गवेषणा (५) यह कैसे हुआ १ यह कैसे करना चाहिए १ यह कैसे होगा १ इस प्रकार का पर्यालोचन—चिंता (६) यह इसी प्रकार हो सकता है— यह इसी प्रकार हुआ है— यह इसी प्रकार होगा—ऐसा निर्णय-विमर्श होता है, वह 'सजी' कहलाता है है ।

#### मन का लक्षण

सब अथों को जानने बाला जान मन है। इस बिश्व मे दो प्रकार के पदार्थ है—मूर्च और अमूर्च। इन्द्रिया सिर्फ मूर्च-इन्ट्र की वर्तमान पर्याय को ही जानती हैं, मन मूर्च और अमूर्च दोनों के जैकालिक अनेक रूपों को जानता है, इसलिए मन को सर्वार्थ-आही कहा गया है रू।

#### मन का कार्य

मन का कार्य है—चिन्तन करना । वह इन्द्रिय के द्वारा ग्रहीत वस्तुओं के बारे में भी सोचता है और सबसे आगे भी विश्व मन इन्द्रिय-जान का प्रवर्तक है। मन को सब जगह इन्द्रिय की सहायता की अपेचा नहीं होती। केवल इन्द्रिय द्वारा जात रूप, रस आदि का विशेष पर्यालोचन करता है, तब ही वह इन्द्रिय-सापेच होता है। इन्द्रिय की गति सिर्फ पदार्थ तक है, मन की शति पदार्थ और इन्द्रिय दोनों तक है।

इन्द्रिय • पदार्थ।

मन • पदार्थ, इन्द्रिय-गृहीत पदार्थ ।

मन पदार्थ।

ईहा, अवाय, घारणा, स्मृति, प्रत्यमिजा, तर्क, अनुमान, आगम ऋहि-ऋादि मान्धिक चिन्तन के विविध पहलु हैं।

## मन का अस्तित्व

न्याय स्त्रकार---'एक साथ ऋनेक जान उत्पन्न नहीं होते'--इम ऋनुमान से मन की सत्ता बसलाते हैं देश

वात्स्यायन भाष्यकार कहते हैं—"स्मृति स्नादि जान बाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न नहीं होता और विभिन्न इन्द्रिय तथा उनके विषयों के रहते हुए भी एक साथ सवका जान नहीं होता, इससे मन का श्रास्तित्व अपने स्नाप उतर स्नाता है <sup>8</sup>।"

श्रत्रमद्द ने सुखादि की प्रत्यच्च चपलिव को मन का लिंग माना है <sup>3 4</sup>। जैन-दृष्टि के अनुसार सराय, प्रतिमा, स्वप्न-जान, वितर्क, सुख-दुख, चमा, इच्छा श्रावि-श्रादि मन के लिझ हैं <sup>3 2</sup>।

## मन का विषय

मन का विषय 'श्रुव' है। श्रुव का अर्थ है—शब्द, सकेत आदि के माध्यम से होने वाला जान। कान से दिवदत्त' शब्द सुना, आख से पढ़ा फिर भी कान और आख को शब्द मात्र का जान होगा किन्तु 'देवदत्त' शब्द का अर्थ क्या है ध्—यह जान उन्हें नहीं होगा। यह मन को होगा। अगुली हिलाती है, यह चक्कु का विषय है किन्तु वह किस वस्तु का संकेत करती है, यह चक्कु का विषय है किन्तु वह किस वस्तु का संकेत करती है, यह चक्कु नहीं जान पाता। उठके संकेत को समक्ता मन का काम है 221 वस्तु के सामान्य रूप का शह्म, अवश्व, ज्ञान-धारा का प्राथमिक अल्प अश्व अन्तुर जान होता है। उसमें शब्द-अर्थ का सम्बन्ध, पूर्वापर का अनुसन्धान, विकल्प एवं विशेष धर्मों का पर्याक्षीचन नहीं होता।

हैहा से साम्रात् चिन्तन शुरू हो जाता है। इसका कारण यह है कि अनग्रह में पर्यालीचन नहीं होता। आगे पर्यालोचन होता है। यानन्मान पर्यालोचन है, नह अन्तर-आलम्बन से ही होता है और यानन्मान सामिलाप या अन्तर्जल्याकार जान होता है, नह सन मन का निषय है <sup>28</sup>।

मश्न हो सकता है कि ईहा, अवाय, घारणा इन्द्रिय-परिधि में मी सम्मिलित किये गए हैं वह फिर कैसे १ छत्तर साफ है—इन मेदों का आधार ज्ञान-धारा का प्रारम्भिक अंश है। वह जिस द्रन्द्रिय से आरम्म होता है, इसकी अन्त तक वही सजा रहती है। अवग्रह, ईहा, अवाय, घारणा—यह ज्ञानधारा का एक क्रम है। इसका मूल है अवग्रह। वह मन-सप्टक इन्द्रिय के द्वारा पदार्थ के सम्पर्क या सामीप्य में होता है। आपि ज्ञाने स्थिति वदल जाती है। ईहा आदि ज्ञान इन्द्रिय-सप्टक मन के द्वारा पदार्थ की असम्बद्ध दशा में होता है फिर मी उत्पत्ति-स्रोत की संस्थता के कारण ये अपनी-अपनी परिधि से बाहर नहीं जाते।

मनोमूलक अवग्रह के बाद होने वाले ईहा आदि मन के होते हैं। मन मित-शान और श्रुत-जान दोनों का साधन है। यह जैसे श्रुत शब्द के माध्यम से पदार्थ को जानता है, वैसे ही शब्द का सहारा लिए विना शब्द आदि की क्ल्पना से रहित शुद्ध अर्थ को भी जानता है फिर भी अर्थाश्रयी-जान (शुद्ध अर्थ का जान) इन्द्रिय और मन दोनों को होता है, शब्दाश्रयी (शब्द का अनुसारी जान) केवल मन को ही होता है, इसलिए स्वतन्त्र रूप में मन का विषय 'श्रुव' ही है। इन्द्रिय और मन

मन के व्यापार में इन्द्रिय का व्यापार होता भी है और नहीं भी । इन्द्रिय के व्यापार में भन का व्यापार अवश्य होता है । मन का व्यापार अर्थावग्रह से शुरू होता है । वह पटुतर है, पदार्थ के साथ सम्बन्ध होते ही पदार्थ को जान लेता है, उसका अनुपल्लिक काल नहीं होता, इसलिए उसे व्यक्षनावग्रह की आवश्यकता नहीं होती ।

इन्द्रिय के साथ मी मन का व्यापार अर्थावप्रह से शुरू होता है। सब इन्द्रियों के साथ मन युगपत् सम्बन्ध नहीं कर सकता, एक काल में एक इन्द्रिय के साथ ही करता है। आत्मा स्वयोगमय है। वह जिस समय जिस इन्द्रिय के साथ मनोयोग कर जिस बस्तु में स्वयोग लगाता है, तब वह तन्मयोगयोग हो जाता है। इसिलए युगपत् किया-द्वय का स्वयोग नहीं होता है। देखना, च्छना, च्छना—ये मिल-मिल क्रियाए हैं। इनमें एक साथ मन की गति नहीं होती, इसमें कोई आरचर्य नहीं। पैर की यमीं और सिर की उंडक दोनों एक स्पर्शन इन्द्रिय की क्रियाए हैं, सम्में मी मन एक साथ नहीं दौहता।

ककड़ी को खाते समय ससके रूप, रस, स्पर्श, गन्ध और शब्द, सबका ज्ञान एक साथ होता सा लगता है किन्तु वास्तव में वैसा नहीं होता । सनका जान-काल पृथक-पृथक होता है। मन की ज्ञान-शक्ति ऋति तीम होती है, इसलिए उसका क्रम जाना नहीं जाता। युगपत् सामान्य-विशेष ऋगिद ऋनेक धर्मात्मक वस्तु का ग्रहण हो सकता है, किन्दु दो उपयोग एक साथ नहीं हो सकते विश्व

### मन का स्थान

मन समूचे श्रपीर में ज्यापक है। इन्द्रिय और चैतन्य की पूर्ण ज्याप्ति 'जहाँ-जहाँ चैतन्य, नहाँ-नहाँ इन्द्रिय' का नियम नहीं होता। मन की चैतन्य के साथ पूर्ण ज्याप्ति होती है, इतिलाए मन शरीर के एक देश में नहीं रहता उसका कोई नियत स्थान नहीं है। जहाँ जहाँ चैतन्य की अनुभूति है, नहाँ मन अपना श्रासन विद्याए हुए है।

इन्द्रिय-ज्ञान के साथ भी मन का साहचर्य है। स्पर्शन-इन्द्रिय समूचे शरीर में ज्यास है 3 %। उसे अपने ज्ञान में मन का साहचर्य अपे ज्ञित है। इसिलए मन का भी सकल शरीर ज्याम होना सहज सिद्ध है। योग-परम्परा में यही तथ्य मान्य समका जाता है। जैसे—'मनो यत्र मक्तत्र, मस्दू यत्र मनस्तर। अतस्तुत्यक्रियानेती सवीती जीरनीरवत 3 %।

'यत्र पवनस्तत्र मनः' — इस प्रसिद्ध छक्ति के ऋनुसार जहाँ पवन है, वहाँ मन है। पवन समूचे शरीर में है, यही वात मन के लिए है।

विगम्बर आचार्य हव्य-मन का स्थान नामि-कमल मानते हैं। श्वेताम्बर आचार्य इसे स्वीकार नहीं करते। मन का एक माश्र नियत स्थान मले ही न हो, किन्तु उसके सहायक कई विशेष केन्द्र होने चाहिए। मस्तिष्क के सतुलन पर मानिक चिन्तन बहुत निर्मर है, इसलिए सामान्य अनुभूति के अतिरिक्त अथवा इन्द्रिय साहचर्य के अतिरिक्त उसके चिन्तन का साधनभूत कोई शारीरिक अवयव प्रमुख केन्द्र माना जाए, उसमे आपत्ति जैसी कोई वात नहीं लगती।

गान शक्ति की दृष्टि से इन्द्रिया भी सर्वात्मव्यापी हैं, विषय-महत्त्व की गपेता एक देशी हैं, इसिलए वे नियत देशाश्रयी कहलाती हैं। इन्द्रिय और मन-पे दोनों 'द्वानीपश्चिम-जावर्ख-विलय-जन्य' विकास हैं। आवर्ष-

विलय नर्वात्म-देशो का होता है <sup>३९</sup>। मन विषय-ग्रहण की अपेक्षा से भी शरीर व्यापी है।

नैयायिक मन को त्यागु मानत हैं—इसे मनोग्नुत्ववाद कहा जाता है \* । बीद मन को ही जीन मानते हैं—वह मनोजीववाद कहलाता है \* । जैन सम्मत मन न त्राग्नु है जीर न वहीं मात्र जीव किन्तु जीव के चैतन्य गुण की एक स्थिति है जोर जीव की व्याप्ति के साथ जमकी व्याप्ति का नियम हैं— 'जहाँ जीव वहाँ मन।'

## श्रुत या शब्दार्थ योजना

अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है, इस प्रकार को वास्य-वासक की सम्यन्थ योजना होती है, वह शुत है। यान्य में अर्थ-जान कराने की शिक्त होती है पर प्रयोग किए विना वह अर्थ का जान नहीं कराता। श्रुत शब्द की प्रयोग-दशा है। 'घड़ा'—इस दो अस्तर वाले शब्द का अर्थ दो प्रकार से जाना जा सकता है—(१) या तो बना बनाया घड़ा सामने हो अथवा (२) घट-स्वरूप की ब्याख्या पढ़ने या सुनने को मिले। इनमें पहला श्रुत का अनुतारी किन्तु श्रुत-निश्रित जान है। घट सामने आया और जलादि आहरण क्रिया समर्थ मृत्मयादि घट को जान लिया। यहाँ शान-काल में श्रुत का महारा नहीं लिया गया। इसलिए यह श्रुत का अनुतारी नहीं है, किन्तु इमसे पूर्व 'घट' शब्द का वास्यार्थ यह पदार्थ होता है—यह जाना हुआ था, इसलिए वह श्रुत-निश्रित है भा । 'घट' शब्द का वास्यार्थ यह पदार्थ होता है, ऐसा पहले जाना हुआ न हो तो घट के सामने आने पर भी 'यह घट शब्द का वास्यार्थ है'—ऐसा जान नहीं होता।

दूसरा श्रुतानुसारी ज्ञान है—'घट श्रमुक-श्रमुक लक्षण वाला परार्थ होता है'—यह या तो कोई बताए श्रथना किसी श्रुत ग्रन्थ का लिखित प्रकरण मिले तय जाना जाता है। बताने वाले का वचन और लिखित शब्दावली को द्रव्य-श्रुत—श्रुत ज्ञान का साधन कहा जाता है, और उसके श्रनुसार पटने-सुनने वाले व्यक्ति को जो जान होता है, वह माव-श्रुत—श्रुत-श्रान कहलाता है।

### श्रुत ज्ञान की प्रक्रिया

<sup>(</sup>१) भाव-श्रुत · · वक्ता के वचनामिमुख विचार।

- (२) वचन अवका के लिए वचन-योग और श्रोता के लिए द्रव्य-श्रुत।
- (३) मति श्रृत-ज्ञान के प्रारम्भ में होने वाला मत्यंश—इन्द्रिय-ज्ञान |
- (४) भाव-श्रुत इन्द्रिय ज्ञान के द्वारा हुए शब्द-ज्ञान श्रीर सक्त-ज्ञान के द्वारा होने वाला श्रर्य-ज्ञान।

वक्ता बोलता है वह उसकी अपेत्ता वचन योग है। ओता के लिए वह भाव-अुत का साधन होने के कारण द्रव्य-अुत है <sup>४३</sup>। बक्ता भी माव-अुत को — वचनामिमुख ज्ञान को बचन के द्वारा व्यक्त करता है। वह एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचता है, वह अुत-ज्ञान है।

श्रुत-ज्ञान, श्रुत ज्ञान तक पहुँचे उसके बीच की प्रक्रिया के दो अरंश हैं---(१) द्रज्य-श्रुत (२) प्रत्यशः।

एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति तक ले जाने वाला 'वचन' है, सकेत है। वचन और सकेत को प्रहण करने वाली इन्द्रिया है। ओता अपनी इन्द्रियों से उन्हें प्रहण करता है फिर उनके द्वारा वक्ता के अभिप्राय को समकता है। इसका रूप यों वनता हैं '—

वका का भाव-श्रुत | वचन | इन्द्रिय | श्रोता का भाव-श्रुत

# मति-श्रुत की साक्षरता और अनक्षरता

- (१) भूत-त्रननुमारी सामिलाप ( शब्द सहित ) ज्ञान-प्रति-शान ।
- (२) भुत-त्रमुषारी सामिलाप (शब्द सहित ) ज्ञान--भुत-ज्ञान।

मित-ज्ञान सामिलाप श्रीर श्रनिसलाप ( शब्द रहित ) दोनो प्रकार का होता है। श्रुत-ज्ञान केवल सामिलाप होता है भें। श्रयांत्रप्रह सामिलाप नही होता। मित के शेप सब प्रकार ईहा से श्रतुमान तक सामिलाप होते हैं। श्रुत-ज्ञान श्रनिमलाप नहीं होता किन्तु सामिलाप ज्ञान मात्र श्रुत होना

मिति-जान का निषय—पन्तु प्रत्यक्षादि काल में उनके प्रलाझ होता है। श्रुत-जान का विषय उनके प्रश्चित नहीं होता। 'मेर्ड' जब्द के द्वारा मिर्ड' पर्य का जान करने नमन वह भैद व्यर्थ प्रलाल नहीं होता—भेद राष्ट्र प्रत्यच होता है, जो श्रुत-जान का विषय नहीं है।

धृत-शान श्रामहादि मतिपूर्वक होता है श्रीर श्रामहादि मति श्रुत-निश्चित होती है। इससे इनका श्रान्योन्यानुगत-माथ जान पट्ता है। कार्य-तेन मे ये एक नहीं रहते। मति का कार्य है, उसके मम्मुख स्नाये हुए स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द श्रादि श्रायों को जानना श्रीर उनकी विविध श्रावस्थास्त्रों पर विचार करना । श्रुत का कार्य है—रान्द के द्वारा उसके बाच्य अर्थ को जानना और शब्द के द्वारा ज्ञात अर्थ को फिर से शब्द के द्वारा प्रतिपादित करने में समर्य होना । मित को कहना चाहिए—अर्थ-जान और श्रुत को शब्दार्थ-जान । कार्य-कारण-भाव

मित और श्रुत का कार्य-कारण सम्यन्य है। मित कारण है और श्रुत कार्य। श्रुत जान शब्द, सकेत और स्मरण से स्टान्न अर्थ-वोध है। असुक अर्थ का असुक सकेत होता है, यह जानने के बाद ही उस शब्द के द्वारा समके अर्थ का बोध होता है। सकेत को मित जानती है। उसके अवप्रहादि होते हैं। फिर श्रुत-जान होता है।

व्रव्य-श्रुत मित (श्रीत्र) जान का कारण वनता है किन्तु भाव-श्रुत उसका कारण नहीं बनता, इसलिए मित को श्रुतपूर्वक नहीं माना जाता। इसरी दृष्टि से ब्रव्य-श्रुत श्रीत्र का कारण नहीं, विषय बनता है। कारण तब कहना चाहिए जब कि श्रुयमाण शब्द के द्वारा श्रीत्र को उसके अर्थ की जानकारी मिले। वैसा होता नहीं। श्रीत्र को केवल शब्द मात्र का बोध होता है। श्रुत-निश्रित मित मी श्रुत-जान का कार्य नहीं होती। 'अमुक लक्षण बाला कम्बल होता है'—यह परोपदेश या श्रुत अन्य से जाना और वैसे सस्कार बैठ गए। कम्बल को देखा और जान लिया कि यह कम्बल है। यह ज्ञान पूर्व-सस्कार से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे श्रुत-निश्रित कहा जाता है दि । ज्ञान-काल में यह 'शब्द' से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इसे श्रुत का कार्य नहीं माना जाता। अविधि ज्ञान

यह मूर्त द्रव्यों को नात्तात् करने वाला ज्ञान है। मूर्तिमान् द्रव्य ही इसके होय विषय की मर्यादा है। इसलिए यह अविष कहलाता है अयवा द्रव्य, चेन, काल और मान की अपेता इसकी अनेक इयत्ताए वनती हैं। जैसे— इतने चेन और काल में इतने द्रव्य और इतने पर्यायों का ज्ञान करता है, इसलिए इसे अविष कहा नाता है।

### अवधि ज्ञान का विषय 🛰

<sup>(</sup>१) द्रन्य की अपेचा—ज्ञानन्य मृत्तिमान् द्रन्य, उत्कृष्ट—मृत्तिमान् द्रन्य, पात्र ।

- (२) च्रेत्र की अपेचा-- जमन्य-कम से कम अगुल का अस्वस्थातना माग।

  उत्कृष्ट-- अधिक से अधिक असंख्य च्रेत्र (लोकाकाश) तथा शक्ति की कल्पना करें तो लोकाकाश
  जैसे और असख्य खण्ड इसके निषय नन
  सकते हैं।
- (३) काल की अपेद्या—अधन्य—एक आविलका का असंख्यातवा भाग, चत्कुष्ट—असख्य काल (असख्य अवसर्पिणी, चत्सर्पिणी)
- (Y) भाव-पर्याय की अपेद्या-ज्ञधन्य-अनन्त भाव-पर्याय । छत्कुष्ट-अनन्त भाव-सब पर्यायो का अनन्त भाग ।

#### अवधि जान के छह प्रकार हैं "--

- (१) अनुगामी—जिस चेत्र में अवधि-शान परात्र होता है, उसके अति-रिक चेत्र में भी बना रहे—वह अनुगामी है।
- (२) अननुगामी—उत्पत्ति च्रेत्र के अतिरिक्त च्रेत्र में बनान रहे—बह अननुगामी है।
- (३) वर्धमान—छत्पत्ति-काल मे कम प्रकाशवान् हो श्रीर बाद में क्रमशः बढ़े—बह वर्धमान है।
- (४) ह्रीयमाण--- उत्पत्ति-काल मे अधिक प्रकाशवान् हो और वाद मे क्रमशः घटे---वह हीयमाण है।
- (५) अप्रतिपाती—आजीवन रहने वाला अथवा केवल-जान स्त्यन्न होने तक रहने वाला—अप्रतिपाती है।
- (६) प्रतिपाती—उत्पन्न होकर जो वापिस चला जाए, वह प्रतिपाती है। सन पर्याय ज्ञान :—

यह ज्ञान भन के प्रवर्तक या उत्तेजक पुर्गण द्रव्यों को साम्रात् जानने वाला है। चिन्तक जो सोचता है, उसीके अनुरूप चिन्तन प्रवर्तक पुर्गण द्रव्यों की आकृतियां—पूर्याप्रें दन जाती हैं। वे मनः पर्याय के द्वारा चानी जाती हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ--मन की पर्यायो को साचात् करने वाला शान।

## मन पूर्याय ज्ञान का विषय

- (१) द्रव्य की अपेत्ता-मन रूप में परिणत पुद्गल-द्रव्य-मनीवर्गणा।
- (२) चेत्र की अपेद्धा-मनुष्य चेत्र में।
- ( Y ) भाव की ऋषेचा--मनोवर्गणा की श्रनन्त श्रवस्थाए । अविध और सन् पर्याय की स्थिति

मानिसक वर्गणाओं की पर्याय अवधि-ज्ञान का भी विषय बनती हैं किर भी मनः पर्याय मानिसक पर्यायों का स्पेशेलिस्ट (specialist) है। एक डॉक्टर वह है, जो समूचे शरीर की चिकित्सा-विधि जानता है और एक वह है जो आज का, दात का, एक अवयव का विशेष अधिकारी होता है। यही स्थित अविध और मनः पर्याय की है।

विश्व के मूल में दो श्रेणी के तत्त्व हैं—गीद्गलिक श्रीर अपीदगलिक । पीदगलिक मूर्च इन्द्रिय तथा अतिन्द्रिय दोनों प्रकार के चायीपशमिक कान द्वारा नेय होता है <sup>१२</sup>। अपीदगलिक—अपूर्च केवल चायिक जान द्वारा नेय होता है <sup>५3</sup>।

चिन्तक मूर्व के बारे में सोचता है, वैसे अमूर्त के बारे में मा। मनः पर्याय जानी अमूर्त पदार्थ को साचात् नहीं कर सकता। वह द्रव्य-मन के साचात्कार के द्वारा जैसे आत्मीय चिन्तन को जानता है, वैसे ही ससके द्वारा चिन्तनीय पदार्थों को जानता है "४। इसमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है फिर भी वह परोच नहीं होता। कारण कि मनः पर्याय ज्ञान का मूल विषय मनो-द्रव्य की पर्यायें हैं। चनका साचात्कार करने में ससे अनुमान आदि किसी मी वाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती।

#### केवृल ज्ञान

केनल शब्द का ऋर्य एक या असहाय होता है " । जानावरण का विलय होने पर शान के ऋषान्तर मेद मिट कर शान एक हो जाता है ! फिर एसे इन्द्रिय और मन के सहयोग की ऋषेचा नहीं होती, इसलिए वह केवल कहलाता है।

गौतम ने पूछा--भगवन् । केवली इन्द्रिय और मन से जानता और देखता है १

भगवान्—गौतम । नहीं जानता-देखता । गौतम--भगवन् । ऐसा क्यों होता है १

भगवान्—गीतम । केवली पूर्व-दिशा (या आगे) में मिस को भी जानता है और अमित को भी जानता है। वह इन्द्रिय का विषय नहीं है पह

क्षेत्रल का दूसरा ऋर्थ शुद्ध है ५० । जानावरण का विलय होने पर जान में अशुद्धि का ऋश भी रोष नहीं रहता, इसलिए वह कैवल कहलाता है।

केवल का तीसरों अर्थ सम्पूर्ण है", जानावरण का विलय होने पर जान की अपूर्णता मिट जाती है, इसलिए वह केवल कहलाता है।

क्त्रेल का चौथा अर्थ असाधारण है "। जानावरण का विलय होने पर जैमा जान होता है, वैसा दूसरा नहीं होता, इसलिए वह केवल कहलाता है।

क्षेत्रल का पाचवा ऋर्थ 'अनन्त' है '। ज्ञानावरण का विलय होने पर जो जान उत्पन्न होता है, वह फिर कभी आसूत नहीं होता, इसलिए वह केवल कहलाता है।

केनल शब्द के चार ऋर्य 'सर्वजता' से सविन्धत नहीं हैं। आवरण का चय होने पर जान एक, शुद्ध, असाधारण और अप्रतिपाती होता है। इसमें कोई लम्बा-चौड़ा विवाद नहीं है। विवाद का विषय है जान की पूर्णता। इस तार्किक लोग जान की पूर्णता का अर्थ वहु-श्रुतता करते हैं और कुछ सर्वज्ञता।

जैन-परम्परा में सर्वज्ञता का सिद्धान्त मान्य रहा है। केन्नल जानी केनल-जान चलन होते ही लोक और अलोक दोनों को जानने लगता है<sup>६९</sup>।

केवल-जान का विषय सब द्रव्य और पर्याय हैं। श्रुत-जान के विषय को देखते हुए वह अशुक्त भी नहीं लगता। भित को छोड़ शेष चार जान के अधिकारी देवली दहलाते हैं। श्रुत-देवली ६०, अवधि-जान-देवली, मनः पर्याय-ज्ञान केवली और देवल-जान-हेवली ६०, द्रममें श्रुत-देवली और देवल-जान-हेवली

जान-केवली का विषय समान है। दोनों सब द्रव्यों और सब पर्यायों को जानते हैं। इनमें केवल जानने की पद्धति का अन्तर ग्रहता है। श्रुत-केवली शाम्त्रीय जान के माध्यम से व क्रमशः जानता है और केवल-जान-केवली छन्हं साज्ञात् व एक साथ जानता है।

जान की कुशलता बदती है, तब एक साथ अनेक विषयों का अहण होता है। एक चल में अनेक विषयों का अहल नहीं होता किन्तु अहरा का काल इतना चल्म होता है कि वहाँ काल का क्रम नहीं निकाला जा सकता। केवल-जान जान के कौशल का चरम-रूप है। वह एक चल में भी अनेक विषयों को अहरा करने में समर्थ होता है। हम अपने जान के क्रम से उसे नाएँ तो वह अवश्य ही विवादास्पद वन जाएगा। उसे समावना की हिंद्र से देखें ती वह विवाद सुक्त मी है।

निरुपण एक ही विषय का हो सकता है । यह भूमिका दोनो की समान है। सहज स्थिति में साकर्य नहीं होता । वह कियमाण कार्य में होता है। ज्ञान आत्मा की सहज स्थिति है। वचन एक कार्य है। कार्य में केवली और अकेवली का कोई मेद नहीं है। केवल-जान की विशेषता मिर्फ जानने में ही है।

## न्रोय और ज्ञान-विभाग

जेय का विचार चार दृष्टिकोणो से किया जाता है :---

- १--- प्रज्य-दृष्टि से-----मित-जान द्वारा सामान्य रूप से सब द्रव्य जाने जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते।
  - " " अतु-ज्ञान द्वारा सब द्रव्य जाने श्रीर देखे जा सकते हैं।
  - अवधि-जान द्वारा अनन्त या तब मूर्च द्रव्य जाने श्रीर देखें जा सकते हैं।
  - ग्रे ग्रिमनः पर्याय-ज्ञान द्वारा मानसिक ऋगुक्रो के अनन्तावयवी स्कन्य जाने-देखे जा सकते हैं।
- " " केनल शान द्वारा सर्व द्रव्य जाने-देखे जा सकते हैं। 3—चेन-दृष्टि से---मित-शान द्वारा सर्व चेत्र सामान्य रूप से जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता।

- " , गुत शान द्वारा सर्व द्वेत्र जाना-देखा जा सकता है।
- " अवधि-ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण लोक जाना-देखा जा सकता है।
- " " ,, मनः पर्याय-ज्ञान द्वारा मनुष्य-च्रेत्रवर्ती मानसिक ऋणु जाने-देखे जा सकते हैं।
- ॥ ॥ केनल-शान द्वारा धर्न-देन जाना-देखा जा सकता है । श्—काल दृष्टि से—मित-शान द्वारा सामान्य रूप से सर्व काल जाना-देखा नहीं जा सकता ।
  - יי ,, אָ श्रुत-ज्ञान द्वारा सर्व काल जाना-देखा जा सकता है ן
  - म ३३ ३३ अवधि-जान द्वारा अवस्थिय उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी परिमित अतीत ओर मिनिष्य काल जाना-देखा जा सकता है।
  - " " भनः पर्याय ज्ञान द्वारा पल्यीपम का असङ्गातचे भाग परिमित अतीत और भविष्यत् काल जाना-देखा जा सकता है।
  - " " केत्रल ज्ञान द्वारा सर्व काल जाना-देखा जा सकता है।
- भ-भाव दृष्टि से मति-शान द्वारा सामान्य रूप से सर्व पर्याय जाने जा सकते हैं, देखे नही जा सकते हैं।
  - " " शुत-ज्ञान द्वारा सर्व-पर्याय जाने-देखे जा सकते हैं।
  - " " अवधि-ज्ञान द्वारा अनन्त पर्याय (सब द्रव्यो का अनन्तव। भाग) जाने-देखे जा सकतें हैं।
  - " ,, मनः पर्याय ज्ञान द्वारा मानसिक असुओ के अनन्त-पर्याय जाने-देखे जा सकते हैं।
    - " " केवल-ज्ञान द्वारा सर्व पर्याय जाने-देखे जा सकते हैं।

जैय के आधार पर ज्ञान के दो वर्ग बनते हैं—एक वर्ग है—श्रुत और केत्रल का, दूसरा है मिति, अविधि और मनः पर्याय का। पहले वर्ग का जेय सर्व है और दूसरे वर्ग का जेय अमर्व।

भेय को जानने की पद्धति के आधार पर भी ज्ञान के दो वर्ग होते हैं— एक वर्ग में मित और अनु आते हैं, इसरे में अविधि, मन-पर्याय छीर केवल। पहले वर्ग का ज्ञेय इन्डिय और मन के माध्यम से जाना जाता है और दूसरे का ज्ञेय इनके विना ही जाना जाता है। ज्ञेय की द्विविधता के आधार पर भी ज्ञान दो वर्गों में विमक्त हो सकता है। पहले वर्ग में मित, श्रविध. और मन पर्याय हैं, दूसरे में श्रुत और केवल।

पहले वर्ग के द्वारा सिर्फ मूर्च ड्रव्य ही जाना जा सकता है। दूसरे के द्वारा मूर्च और अपूर्च—दोनो प्रकार के जेय जाने जा मकते हैं। ज्ञान की नियासक शक्ति

हम श्राख से देखते हैं, तब कान से नहीं सुनते । कान से सुनते हैं, तब हम श्राख से देखते हैं, तब कान से नहीं करते— उद्देष में यह कि एक साथ दो ज्ञान नहीं करते— यह हमारे ज्ञान की इयता है—सीमा है । मिन्न-मिन्न दर्शनों ने ज्ञान की इयता के नियामक तत्व मिन्न-मिन्न प्रस्तुत किये हैं । ज्ञान श्रयोंत्पन्न श्रीर अर्थाकार नहीं होता, इसिलए वे उसकी इयत्ता के नियामक नहीं वनते हैं । मन अर्थु नहीं, इसिलए वह भी ज्ञान की इयत्ता का नियामक नहीं वन सकता है । जैन-हिट के अनुसार ज्ञान की इयत्ता का नियामक तत्त्व उसके आवरण-विलय से उत्पन्न होने वाली आतिमक योग्यता है । आवरण-विलय आधिक होता है ( ज्ञायोपश्मिक भाव ) होता है । तब एक साथ अनेक विषयों को जानने की योग्यता नहीं होती । योग्यता की कभी के कारण जिम समय जिस विषय में आतमा व्यापत होती है, उस समय उसी विषय को जान सकती है । वस्तु को जानने का अव्यवहित साधन इन्द्रिय और मन का व्यापार ( उपयोग ) है । वह योग्यता के अनुरूप होता है । यही कारण है कि हम एक साथ अनेक विषयों को नहीं जान सकते । चेतना की निरावरण दशा में सब पदार्थ युगपत् जाने जा सकते हैं ।

शान आरमा का अव्हर आलोक है। वह सब आरमाओ में समान है। वह सबय प्रकाशी है, सदा जानता रहता है। यह सिद्धान्त की भाषा है। हमारा दर्शन इसके विषरीत है। शान कमी न्यून होता है और कभी अधिक। सब जीवों में शान की तरतमता है। वह बाहरी साधनों के अभाव में नहीं जानता और कभी जानता है और कभी नहीं जानता।

सिद्धान्त और हमारे प्रसन्त-दर्शन में जो निरोध है, उसका समाधान इन शब्दों में है। आत्मा और जान की स्थिति नहीं है, जो सिद्धान्त की भाषा मे निरूपित हुई है। जो निरोध दीखता है, नह मी सही है। दोनों के पीछे दो दृष्टियाँ हैं।

श्रात्मा के दो रूप हैं—श्रावृत और श्रनावृत । श्रात्मा ज्ञानावरण के परमासुओं से श्रावृत होता है, तब वही स्थिति बनती है जो हमें दीखती है। वह ज्ञानावरण के परमासुओं से श्रनावृत होता है, तब वही स्थिति बनती है, जो हमें विपरीत लगती है।

जान एक है, इसलिए उसे केवल कहा जाता है। वह सर्व जानावरण से आवृत रहता है, उस स्थिति में आत्मा निर्वाध जानमय नहीं होता। आत्मा और अनात्मा की मेद-रेखा मिट जाय, वैसा आवरण कभी नहीं होता। केवल ज्ञान का अल्पतम भाग सदा अनावृत रहता है कि । आत्मा का आत्मत्व यही है कि वह कभी भी जान-शक्ति से सूच्य नहीं होता।

विशुद्ध प्रयक्त से आवरण जितना चीया होता है, सतना ही जान विकसित हो जाता है। जान के विकास की न्यूनतम मात्रा और अनावृत जान के मध्यवर्ती ज्ञान को आवृत करने वाले कर्म - परमासु दिश - ज्ञानावरस्य कहलाते हैं <sup>६७</sup>।

सर्व शानावरण का विकाय होने पर शान का कोई मेद नहीं रहता, श्रात्मा शानमय वन जाता है। यह वह दशा है, जहाँ जान श्रीर उपयोग दी नहीं रहते।

देश-शानावरण के विलय की मात्रा के अनुसार शान का विकास होता है, वहाँ शान के विभाग बनते हैं, शान और सपयोग का भेद भी रहता है।

केनली (जिनके सर्व ज्ञानावरण का विलय ही चुका हो) सदा जानते हैं, श्रीर सब पर्यायो को जानते हैं।

छद्मस्य (जिनके देश-शानावरण का विलय हुआ हो) जानने को तत्पर होते हैं तमी जानते हैं और जिस पर्याय को जानने का प्रयक्ष करते हैं, स्वीकी जानते हैं। ज्ञान-शक्ति का पूर्ण विकास होने पर जानने का प्रयक्ष नहीं करना पडता ज्ञान सतत प्रकृत रहता है !

ज्ञान-शक्ति के अपूर्ण विकास की दशा में जानने का प्रयत्न किए विना जाना नहीं जाता | इसिलए नहाँ जानने की ख्मता और जानने की प्रवृत्ति दो वन जाते हैं।

छुद्मस्य ज्ञानावरण के विलय की मात्रा के अनुसार जान सकता है, इसिलए चमता की दृष्टि से वह अनेक पर्यायों का ज्ञाता है किन्तु उसका ज्ञान निरावरण नहीं होता, इसिलए वह एक काल में एक पर्याय को ही जान सकता है।

## ज्ञाता और ज्ञेय का सम्बन्ध

जाता जान-स्वभाव ई और अर्थ जेय-स्वभाव | दोनों स्वतन्त्र हैं । एक का असितत्व दूसरे से मिन्न हैं । इन दोनों में विषय विषयीभाव सम्बन्ध हैं । अर्थ ज्ञान-स्वरूप नहीं है, ज्ञान क्षेय-स्वरूप नहीं है—दोनों अन्योन्य-वृत्ति नहीं हैं ।

ज्ञान नेय में प्रविष्ट नहीं होता, नेय ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता—दोनों का परस्पर प्रवेश नहीं होता।

जाता की ज्ञायक-पर्याय श्रीर श्रयं की जेय-पर्याय के सामर्थ्य से टोनो का सम्बन्ध खुइता है <sup>६८</sup>।

# ज्ञान-दर्शन विषयक तीन मान्यताएँ

न्नात्मा को न्नावृत-दशा में ज्ञान होते हुए मी उसकी उत्तर प्रवृत्ति ( उपयोग ) नहीं होती । श्लौर जो होती है उसका एक क्रम है—पहले दर्शन की प्रवृत्ति होती है फिर ज्ञान की ।

गोतम ने पृछा—"मगवन् । छद्मन्थ मनुष्य परमाणु को जानता है पर देखता नहीं, यह तक है ! श्रथना जानता भी नहीं देखता भी नहीं, यह तक है !"

भगवान्—गोतम । कई खट्मस्य विशिष्ट श्रुत-शान से परमाणु को जानते हैं पर दर्शन के त्रमाव में देख नहीं सकते त्रीर कई जो सामान्य श्रुत-शानी होते हैं, ये न तो हते जानते हैं क्षीर न देखते हैं। गीतम-भगवन् ! परम अवधि-जानी और परमासु को जिस समय जानने हैं, इस नमय देखते हैं और जिन समय देखते हैं, इस समय जानते हैं !

भगवान् गौतम ! नहीं, वे जिस समय परमासु को जानते हैं, उस समय देखते नहीं और जिस समय देखते हैं, उस समय जानते नहीं ।

गीतम-भगवन् । ऐसा क्यो नहीं होता १

भगवान्—गीतम । "जान साकार होता है और दर्शन अनाकार," इसिएए होनों एक माय नहीं हो सकते <sup>६ ६</sup>। यह केवल जान-और केवल-दर्शन भी क्षिमक मान्यता का आगमिक पद्य है। अनावृत आत्मा मे जान सतत प्रवृत्त रहता है और अद्मस्य को जान की प्रवृत्ति करनी पड़ती है " । अद्मस्य को जान की प्रवृत्ति करनी पड़ती है " । अद्मस्य को जान की प्रवृत्ति करने में असख्य समय लगते हैं और केवली एक समय में ही अपने जेय हो जान लेते हैं "। इस पर से यह प्रश्न उठा कि केवल एक समय में समूचे जेय को जान लेते हैं तो दूमरे समय में क्या जानेंगे । वे एक समय में जान सकते हैं, देख नहीं सकते या देख सकते हैं, जान नहीं मकते तो उनका मर्वश्र्व ही ट्रट जाएगा ।

इस प्रश्न के उत्तर में तर्क आगे बढ़ा | दो धाराएँ और बन गई | महाबादी ने केवल-जान और केवल-दर्शन के युगपत् होने और निद्धसेन विवाहर ने उनके अभेट का पत्त प्रस्तुत किया <sup>७ व</sup>।

दिगम्बर-परम्परा में केवल युगपत्-पत्त् ही मान्य रहा<sup>93</sup>। श्वेताम्बर-परम्परा में इनकी क्रम, युगपत् और अमेल-चे तीन धाराएं वन गईं?

विक्रम की मत्रहवीं शताब्दी के महान् तार्किक यशोविजयजी ने इसका नय-दृष्टि से समन्वय किया है " द्रुज-सूत्र नय की दृष्टि से क्रमिक पद्य सगत है । यह दृष्टि वर्तमान सगय की शहण करती है । यह ते समय का शान कारण है और दूसरे समय का दर्शन उसका कार्य है । शान और दर्शन में कारण और वर्ष का कम है । ब्यवहार-नय मेदस्पर्शी है । उसकी दृष्टि से युगयत्-पद्य भी संगत है । स्तह नय अमेद-स्पर्शी है । उसकी दृष्टि से अमेद पद्य भी सगत है । इन तीनों धाराओं को तर्क-दृष्टि से देखा जाय तो इनमें अमेद-पद्य ही सगत लगता है । जानने और देखने का मेट परीद्य या अपूर्ण शान की स्थित में होता है । वहाँ वस्तु के पर्शाओं को जानते समय

उसका मामान्य रूप नहीं देखा जा मकता। श्रीर उसके सामान्य रूप को देखते समय उसके विभिन्न पर्याय नहीं जाने जा सकते। प्रत्यच्न श्रीर पूर्ण श्रान की दशा में जेय का प्रति ममय सर्वधा साचात् होता है। इसलिए वहाँ यह भेद न होना चाहिए।

दूसरा दृष्टिकीण आगमिक है, उसका प्रतिपादन स्वभाव-स्पर्शी है। पहले समय में वस्तु गत-सिन्नताओं को जानना और दूसरे समय में भिन्नतागतग्रिमिन्नता को जानना स्वभाव-निद्ध है। जान का स्वभाव ही ऐना है।
भेदोन्मुखी जान सबको जानता है और अभेदोन्मुखी टर्शन सबको देखता है।
मेद में अभेद और अभेद में भेद सगाया हुआ है। फिर भी मेद-प्रधान जान और अभेद-प्रधान दर्शन का समय एक नहीं होता।

### न्ने य-अन्ने यवाद

जेय और अजेय की मीमासा (१) द्रज्य (वस्तु या पदार्थ) (२) तेष (३) काल (४) भाव (पर्याय या अवस्था) इन चार दृष्टियों से होती हैण्प सर्वज के लिए सब कुछ जेय हैं । अमर्वज—छद्मस्थ के लिए कुछ जेय है और कुछ अजेय—सापेच हैं।

#### पदार्थ की दृष्टि से

पडार्य दो प्रकार के हैं—(१) अपूर्च (२) मूर्च । मूर्च पदार्य का इन्द्रिय-प्रत्यच्च तथा विकल-परमार्थ-अत्यच्च ( अविध तथा मनः पर्याय ) से भाचात्कार होता है । इसलिए वह जेय है, अपूर्च-पदार्थ अजेय हैं भी

मानस ज्ञान-अनुत या शब्द-जान परोक्ततया अमूर्च और मूर्च समी पदार्थों को जानता है, अत- उसके अय समी पदार्थ हैं "।

### पर्याय की दृष्टि से

तीन काल की सभी पर्यायें अग्रेय हैं। त्रैकालिक कुछ पर्यायें शेय हैं विश्व सहोप में छुद्भस्थ के लिए दस वस्तुए अग्रेय हैं। सर्वज्ञ के लिए वे ज्ञेय हैं । अप भी अनन्त और जान भी अनन्त—यह कैसे वन सकता है है शान में अनम्त जेय को जानने की स्थाना नहीं है, यदि है तो जेय सीमित हो जाएगा। दो असीम विषय-विषयी-याब से नहीं वध सकते। अज्ञेयवाद या स्अर्थकंत्रवाता की ज्ञोर से ऐसा प्रश्न स्परियत किया जाता रहा है।

जेन दर्शन मर्वजताबादी है। उपके अनुपार जानावरण का विजय (जान को दाँकने वाले परमाग्राश्चों का वियोग ) होने पर आल्पा के स्वभाव का प्रकाश होता है। अनन्त, निरावरण, कृत्स्न, परिपूर्ण, सर्वद्रव्य-पर्याय साचा-त्कारी जान का उटय होता है, वह निरावरण होता है, इमीलिए वह अनन्त होता है। जान का सीमित मान आवरण से बनता है। उसका आवरण हटता है, तब उसकी सीमितता भी मिट जाती है। फिर केनली (निरावरण शानी ) अनन्त को अनन्त और सान्त को सान्त सासात जानने लगता है। श्रुतमान से जैमे अनन्त जाना जाता है, वैसे प्रसन्त से भी श्रुनन्त जाना जा सकता है। अनन्तता अनुमान और प्रसन्त दोनो का त्रेय है। उनकी अनन्त विषयक जानकारी में कोई अन्तर नहीं है, अन्तर सिर्फ जानकारी के रूप मे है। अनुमान से अनन्त का अस्पष्ट आकलन होता है और प्रखन्न से उसका स्पष्ट दर्शन । श्रनन्त ज्ञान से श्रनन्त वस्त श्रनन्त ही जानी जाती है । इसीलिए चमकी अनन्तवा का अन्त नहीं होता-असीमता सीमित नहीं होती! सर्वन जैसे को वैसा ही जानता है। जो जैसे नहीं है, उसे वैसे नहीं जानता। सान्त को अनन्त और अनन्त को सान्त जानना अयथार्थ-जान है। यथार्थ-ज्ञान वह है, जो सान्त को सान्त और अनन्त को अनन्त जाने । सर्वज अनन्त को अनन्त जानता है। इसमें डो असीम तत्त्वों का परस्पराकलन है "। शान और शेय एक दूसरे से आवद नहीं हैं। जान की असीमता का हेतु उसका निरावरण भाव है। जेय की असीमता उसकी सहज स्थिति है। ज्ञान और जैय का आपस मे प्रतिबन्धकभाव नहीं है। अनन्त जेय अनन्तानन्त जान से ही जाना जाता है।

ज्ञेय अनन्त हैं। निरावरण जान अनन्तानन्त हैं, अनन्त—अनन्त जेय को जानने की स्थाता वाला है। परमावधि जान का विषय ( शेय ) समूचा लोक हैं। समता की दृष्टि से ऐसे लोक असंख्य और हों तो भी वह उसे साचात् कर सकता है। यह सावरण जान की स्थिति है। निरावरण जान की समता इससे अनन्त गुण अधिक है।

नियतिवाद

सर्वज्ञता निश्चय दृष्टि या वस्तु स्थिति है । सर्वज्ञ जो जानता है, वह वैसे .ही होता है,। उसमें कोई श्रारवर्तन नहीं ज्ञाता । परिवर्तन व्यवहार दृष्टि का विषय है। पुरुषार्थं का महत्र निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों से है। निश्चय-दृष्टि का पुरुषार्थं आग्रश्यवतानुत्प और निश्चत दिशा-गामी होता है। व्यवहार दृष्टि स्थृल समक पर आधित होती है। इसलिए ससका पुरुषार्थं भी वैसा ही होता है। जानमात्र से किया सिद्ध नहीं होती। इसलिए जान की निश्चतता और अनिश्चतता दोनों स्थितियों में पुरुषार्थं अपेचित होता है। जान और किया का पूर्ण साम्ब्रस्य भी नहीं है। इनकी कारण-सामग्री मिन्न होती है। गर्वंश सब कुछ जान लेते हैं, पर सब कुछ कर नहीं पाते।

गौतम ने पूछा—भगवन् । देवली श्रभी जिस श्राकाश-छण्ड मे हाथ-पैर रखते हैं, उसी श्राकाश-खण्ड में फिर हाथ-पैर रखने में ममर्थ हैं ?

भगवान्-गीतम । नहीं हैं।

गौतम-यह कैसे भगवन् १

भगवान् गौतम ! केवली वीर्य, योग श्रीर पीट्गलिक द्रव्य युक्त होते हैं, इसिलिए उनके उपकरण हाथ-पैर श्रादि चल होते हैं। वे चल होते हैं, इसिलए फैक्सी जिन श्राकाश प्रदेशों पर हाथ-पैर रखते हैं, उन्हीं श्राकाश प्रदेशों पर द्ववारा हाथ पैर रखने में समर्थ नहीं होते भी

शान का कार्य जानना है। क्रिया शरीर-सापेस् है। शारीरिक स्पन्दन के कारण पूर्व अवगाह-स्तेत्र का फिर अवगाहन नहीं किया जा सकता। इसमें जान की कोई शुटि नहीं है। वह शारीरिक स्वस्माव की विस्त्रिता है। नियति एक तस्व है। वह मिथ्याबाद नहीं है। नियतिवाद जो नियति का ही एकान्त आग्रह रखता है, वह मिथ्याबाद नहीं है। विश्वेतता के साथ नियतिवाद की यात जोडी जाती है। वह कोरा आग्रह है। अववंश के निश्चित ज्ञान के साथ भी वह जुड़ती है। सूर्य-ग्रहण और चन्द्र ग्रहण निर्णात समय पर होते हैं। स्योतिविंदी के द्वारा किया हुआ निर्ण्य छनकी स्वयंमावी क्रिया में विश्व नहीं डालता। मनुष्यों के माल्य के वारे में सी छन्हों के जैसे (असर्वश्च) मनुष्यो द्वारा विये गए निर्ण्य छनके प्रयसों में विश्व नहीं वनते। नियतिवाद के काल्पनिक मय से सर्वश्वता पर कटान्च नहीं किया ज्ञा सकता। गोशालक है

नियतिवाद का हेतु भगवान् महावीर का निश्चित ज्ञान है। मगवान् महावीर साधना-काल में विहार कर रहे थे। सर्वज्ञता का लाम हुन्ना नहीं था।

शरद् ऋतु का पहला महीना चल रहा था। गरमी और सरदी की सिव-वेला में बरसात चल वसी थी। काती की कड़ी धूर मिट रही थी और सरदी मृगसर की गोद में खेलने को छत्तुक हो रही थी। छस समय भगवान् महावीर सिद्धार्थ-ग्राम नगर से निहार कर कूर्यभ्राम नगर को जा रहे थे। उनका एक मात्र शिष्य मखलीपुत्र गोशालक छनके साथ था। सिद्धार्थ ग्राम से वे चल पड़े। कूर्मभ्राम अभी आया नहीं। बीच में एक घटना-चक्र बनता है।

मार्ग के परिपार्श्व मे एक खेत लहलहा रहा था। छसमें था एक तिल का पौषा। पत्ते और फूल छसकी श्री को बढा रहे थे। उसकी नयनामिराम हिरयाली वरवस पथिकों की दृष्टि अपनी ओर खीच लेती थी। गोशालक की दृष्टि सहसा उस पर जा पड़ी। वह रुका, मुका, वन्दना की और नम्र स्वर में बोला—भगवन्। देखिए, यह तिल का पौषा जो सामने खड़ा है, क्या पकेगा या नहीं ? इसके सात कूलों में रहे हुए सात जीव मर कर कहाँ जाएंगे, कहाँ पैदा होंगे ?

भगवान् वोले—"गोशालक। यह तिल-गुच्छ पकेगा, नहीं पकेगा ऐसा नहीं। इसके सात फूलों के सात जीव मर कर इसी की एक फली (तिल-स्कुलिका या तिल-फलिका) में सात तिल वर्नेगे।"

गोशालक ने भगवान को सुना, पर जो सुना ससमें श्रद्धा स्वपन्न नहीं हुई, प्रतीति नहीं हुई, वह रुवा नहीं | ससकी ऋश्रद्धा, ऋप्रतीति श्लीर ऋरिन ने ससे परीक्षा की सकरी पगडडी में ला पटका | ससकी प्रयोग-बुद्धि में केवल ऋश्रद्धा ही नहीं किन्तु नैसर्गिक तुच्छता भी थी | वैसी तुच्छता जो सखान्वेपी के जीवन में ऋभिशाप वन कर ऋगती है ।

मगवान् आगे वढ़ चले । गोशालक धीमी गति से पीछे वरका, मन के तीन केग ने गति में और शिथिलता ला दी। उसकी प्रयोग दृष्टि में तत्व की शुद्ध जिज्ञासा नहीं थी। वह अपने धर्मांचार्य के प्रति सद्भावनाशील भी न्य नहीं रहा था। वह मगवान् को मिथ्यावादी उहराने पर तुला हुआ था। विचारों का तुमुल सम्बं सर पर लिए वह उस तिल स्तम्ब के पास जा पहुँचा । उसे गहरी दृष्टि से देखा । गोशालक के हाथ उसकी श्रोर वढे । कुछ ही चूणों में तिल स्तम्ब जमीन से ऊपर उठ श्राया । गोशालक ने उसे उखाड कर ही सन्तोप नहीं माना । वह उसे हाथ में लिए चला श्रीर कुछ श्रागे जा एकान्त में डाल श्राया । महाबीर श्रागे चले जा रहे थे । वे निश्छल थे । इमीलिए श्रपने सस्य पर निश्चल थे । उनकी निरपेचला उन्हें स्वयं सहारा दे रही थी श्रागे बढने के लिए । गोशालक भगवान की श्रोर चल पड़ा ।

परिस्थित का मोड़ कव कहाँ कैसा होता है, इसे जानना सहज नहीं।
विश्व की समूची घटनाविलयों और कार्य-कारण मान की श्रु खलाए ऐसी
वनती-जुड़ती हैं, जो अनहोंने जैसे को बना डालती हैं और जो होने को है,
छसे विखेर डालती हैं। केत्रल परिस्थित की दासता जैसे निरा घोखा है, वैसे
ही केवल पीरुप का अमिमान भी निरा अज्ञान है। परिस्थित और अव्याप्य
अनुक्ल जेत्रकाल में मिलते हैं, व्यक्ति की पूर्व-किया से प्रेरित हो जलते हैं
तभी कुछ बनने का बनता है और विगड़ने का विगड़ता है। गोशालक के
पर मगवान महावीर की ओर आगे बढ़े, पवन की गति मे परिवर्णन आया।
खाली आकाश वादलों से छा गया। खाली वादल पानी से भर गए। गाज
की गड़गड़ाहट और विजली की कौध ने वातावरण में खिचाव सा ला दिया।
देखते-देखते घरती गीली हो गई। धीमे-धीमे गिरी वृन्दों ने रज रेख़ को थाम
लिया। कीचड जनसे बढ़ा नहीं। तत्काल सखाड़ फेंका हुआ वह विलन्तम्य
अनुक्ल सामग्री पा फिर अक्रित हो सटा, अद्दम्ल हो सटा, जहाँ गिरा था
वहीं प्रविष्ठित हो गया। सात विल-क्लो के सात जीव मरे। ससी तिल-स्तम्ब
की एक फली में सात तिल वन गए।

भगवान् महानीर जनपद-विहार करते-करते फिर कूर्म ग्राम आये । वहाँ से फिर सिद्धार्थ-ग्राम नगर की ओर चले । मार्ग वही था । वे ही थे दोनों गुरु शिष्य । समय वह नहीं था । अनुत-परिवर्तन हुआ । परिस्थित भी बदल चुकी थी । किन्तु मनुष्य बात का पक्षा होता है । आग्रह कब जल्दी से छूटता है । गोशालक की गति ही अधीर नहीं थी, मन मी अधीर था । प्रतीचा के चण लम्बे होते हैं, फिर भी कटते हैं । वह खेत आ गया । गोशालक

योला-"भनवन्। ठररिए। पर वरी रोत है, वहाँ हमने इससे पूर्व विहार में हुन का विनाए वे। यह पूरी सेत हैं, यहाँ हमने विल स्तम्य देखा था। यह बढ़ी रेल रे घटों भगवान ने सुके बहा था—'यह तिल स्तम्य परेना'। बिन्तु मगान । यन मरिप्यवाणी पारल हो गई। वह तिल-स्तम्य नहीं पना, नहीं पना सीर नहीं पना। ये नात पूलों के नात जीव मर कर नए गिरे से एक फमी में मात सिल नहीं बने, नहीं बने और नहीं बने । सच कह रहा है में मेरे धर्मानार्थ। प्रत्यक्त में यह कर दूसरा कीई प्रमाख नहीं हीता। भगवान गव सुनने सी। वे शान्त, भीन और प्रिचितित थे। गीशालक की भवितन्त्रता ने ब्रेन्ति किया भगवान् को बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, ग्हल्य की नामने ला रखने के लिए। भगतान बोले-गोगालक। म जानता है, तुने मेरी बात पर विस्ताम नहीं किया था। तू आकृत था मेरी मिविष्यवाणी को मिथ्या उदराने के लिए। मुक्ते मालूम है गीशालक । उसके लिए तृ जो करना चाहता था, वह कर चुका। किन्तु परिस्थित ने तेरा नाथ नहीं दिया। तिल न्तम्य के उत्पाद फंप्रने में लेकर उसके फिर से पकने तक की मारी कहानी भगवान् ने सुना डाली। इसके साथ-साथ परिवर्तवाद का निद्धान्त भी नमका डाला। भगवान् वोले—'भोशालक। वनस्पति में परिवृत्य-परिहार ( पचड परिहार ) हीता है। बनस्पति के जीव एक शरीर से मर कर फिर उसी रागेर से जनम ले लेते हैं।" गोशालक नियति के हाथी खेल ग्हा था। उसे मगवान की वाणी में निश्वास नहीं हुआ। वह भीरज की वाथ तोड़ कर चला ! उस जगह गया, जहाँ तिल स्तम्ब तोड फेका था ) चमने देखा, श्रारचर्य भरी दृष्टि से देखा-वह तिल-स्तम्व फिर से खड़ा हो गया है। उसने नजदीकी से देखा उसके गुच्छों में एक फली भी निकल श्राई है। सराय की त्यातरता ने भूला दिया--''वनस्पति चेतन होती है, उसे स्पर्यमात्र से वेदना होती है, उसे छुना जैन-मुनि की मर्यादा के ऋतुक्ल नहीं है आदि आदि।" उसके हाथ आगे वहें, फली की तोड़ा। अन्दर तिल निकले। जन्हें गिना, वे सात थे। गोशालक स्तब्ध-सा रह गया। उसके दिल में स्राया (ऐसा श्रध्यवसाय बना ) 'वस पीछे का सब वेकार । अब मुक्ते उत्त्व मिल गया है। सत्य है नियतिवाद और सत्य है परिवर्तवाद। मनुष्य के लाख

प्रयत्न करने पर भी जो होने का है वह नहीं वदलता। यह सारा घटना न्वक नियति के अधीन है। भिवतन्यता ही सब कुछ बनावी विगाडती है। मनुष्य ससी महाशक्ति की एक रेखा है जो ससी से कर्नृत्व पा कुछ करने का दम भरता है।"

परिवर्तवाद भी वैसा ही ब्यापक है जैसा कि नियतिवाद । सब जीव परिवृत्य-परिहार करते हैं। इस एक घटना ने गोशासक की दिशा बदल दी। अब गोशासक भगवान महाबीर का शिष्य नहीं रहा। वह आजीवक सम्प्रदाय का आचार्य बन गया, नियनिवाद और परिवर्तवाद का प्रचारक बन गया। अब वह 'जिन' कहसाने सगा।

# सर्वज्ञता का पारम्पर्य-भेद

जैन-परम्परा में सर्वजता के बारे में प्रायः एक मत रहा है। कहीं कहीं मत-मेद भी मिलता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने नियमसार में बताया है— "केवली व्यवहार-दृष्टि से सब कुछ जानते देखते हैं और निश्चय-दृष्टि से अपनी आत्मा को ही देखते हैं दिन् "केवली क्वां का यह विचार जैन- हृष्टि को पूर्णाशतया मान्य नहीं है। सर्वजता का अर्थ है—स्लोक-अलोकवर्ती सब द्रव्य और सब पर्यायों का साचातकार।

यह जीव इस अमें को आभ्युपगिमकी वेदना (इच्छा-स्वीकृत प्रयत्नो) द्वारा भोगेगा अरेर यह जीव इस कर्म को औपक्रमिकी वेदना (कर्मोदय कृत वेदना) द्वारा भोगेगा, प्रदेश वेदा या विपाक वेदा के रूप में जैता कर्म वन्धा है वैसे भोगेगा, जिम देश काल आदि में जिस प्रकार, जिस निमित्त से, जिन कर्मों के फल भोगने हें—पह सब आईत को झात होता है। मगवान् ने जो कर्म जैसे जैसे देखा है, वह वैसे वैसे ही परिणत होगा अहाति क्रियाप विशिष्ट शान की निश्चितता से मुक्त नहीं है, फिर भी जान आलोक है। सूर्य का आलोक जैसे प्रतिवन्धक नहीं होता, वैसे ही शान भी क्रिया का प्रतिवन्धक नहीं होता।

केवली पूर्वं दिशा में मित (परिणामवाली वस्तु) को भी जानता है, और श्रमित (परिणाम-रहित वस्तु) को भी जानता है। इसी प्रकार दिल्ला

पश्चिम सीर उत्तर दिला में पा मित कीर पामित दोनों को जानता है। केरली गयको जानता देखता है, नर्यतः जानता देखता है, वर्ष काल में रूप भाषी (पर्यापो पा स्वरमाणों) को जानता देखता है। वह अनन्त-भानी चीर प्रतन्त दर्भनी होना है। उपका भाग चीर दर्शन निरावस्य होता है, स्वलिए वा स्वर पदासी को सदा, स्वर्ष , वर्ष पर्यापों सहित जानता-देखता है।

मनो विज्ञान मनोविज्ञान का आधार त्रिपुटी का स्वरूप कर्म नो-कर्म चेतना का स्वरूप और विभाग शरीर और चैतना का सम्बन्ध शरीर की बनावट और चेतना मन क्या है ? शरीर और मन का पारस्परिक भाव डन्द्रिय और मन का ज्ञान-क्रम अविच्युति वासना स्मृति इन्द्रिय और मन की सापेक्ष-निरपेक्ष वृत्ति

मन इन्द्रिय है या नही ? मानसिक अवग्रह मन की व्यापकता विकास का तरतम भाव इन्द्रिय और मन का विभागक्रम तथा प्राप्तिक्रम

स्पयीग संज्ञाएँ आहार-सज्ञा भय-सज्ञा मैथुन-सज्ञा

परिमह संज्ञा ओघ-सज्जा

कषाय नो कषाय

उपयोग के दो प्रकार

अव्यक्त और व्यक्त चेतन। मानसिक विकास बुद्धि का तरतम भाव

मानसिक योग्यता के तत्त्व चेतना की विभिन्न प्रवृतियाँ

स्वप्न-विज्ञान

भावना श्रद्धधान लेश्या

ध्यान

जैन मनोविज्ञान आत्मा, कर्म और नो-कर्म की त्रिपुटी-मूलक है। मन की व्याख्या और प्रवृत्तियों पर विचार करने से पूर्व इस त्रिपुटी पर सिक्षप्त विचार करना होगा। कारण, जैन-दृष्टि के अनुसार मन स्वतन्त्र पदार्थ या गुण नहीं, वह आत्मा का ही एक विशेष गुण है। मन की प्रवृत्ति भी स्वतन्त्र नहीं, वह कर्म और नो कर्म की स्थिति सापेल है। इसलिए इनका स्वरूप समक्ते विना मन का स्वरूप नहीं समका जा सकता।

## त्रपुटी का स्वरूप [ आत्मा ]

चैतन्य साम्या, चैतन्य स्वरूप या चैतन्य-गुरा पदार्य का नाम आत्मा है । ऐसी आत्माएं अनन्त है । उनकी बत्ता स्वतन्त्र है । वे किसी दूसरी आत्मा या परमात्मा के अंश नहीं हैं। प्रत्येक आत्मा की चेतना अनन्त्र होती हैं—अनन्त प्रमेयों को जानने में स्नम होती हैं । चैतन्य-स्वरूप की दृष्टि से खब आत्माए समान होती हैं, विन्तु चेतना का विकास सब में समान नहीं होता । चैतन्य-विकास के तारतम्य का निमित्त कर्म है । कर्म

स्रात्मा की प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट और उसके साथ एक-स्तीभृत पुद्गल किमें कहलाते हैं १ कर्म आत्मा के निमित्त से होने वाला पुद्गल-परिणाम है। मोजन, औषध, विष और मद्य आदि पौद्गलिक पदार्थ परिपाक-दशा में प्राणियों पर प्रमाव डालते हैं, वैसे ही कर्म भी परिपाक-दशा में प्राणियों को प्रमावित करते हैं । मोजन आदि का परमाशु-प्रचय स्थूल होता है, इसलिए उनकी शक्ति स्वरूप होती है। कर्म का परमाशु-प्रचय स्ट्रम होता है, इसलिए इनकी सामर्थ्य अधिक होती है। मोजन आदि के ग्रहण की प्रवृत्ति स्थूल होती है, इसलिए उसका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। कर्म-ग्रहण की प्रवृत्ति स्ट्रम होती है, इसलिए इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। मोजन आदि के परिणामों को जानने के लिए शरीर-शास्त्र है, कर्म के परिणामों को समक्ष्ते के लिए कर्म-शास्त्र। मोजन आदि का प्रलाह प्रमाव शरीर पर होता है और परोह्न प्रमाव आत्मा पर। कर्म का प्रसाव प्रमाव शरीर पर होता है और परोह्न प्रमाव शरीर पर।

पथ्य भोजन से शरीर का उपचय होता है, अपथ्य भोजन से अपचय। दोनों प्रकार का भोजन न होने से मृत्यु। ऐसे ही पुण्य-कर्म से आतम को छुब, पाप-कर्म से दुःख और दोनों के बिलय से मुक्ति होती है। कर्म के आशिक विकास होता है और पूर्य-विलय से पूर्य मिक्त-आशिक विकास होता है और पूर्य-विलय से पूर्य मुक्ति-पूर्य विकास। मोजन आदि का परिपाक जैसे देश, काल सापेत्त होता है, वैसे ही कर्म का विपाक नो कर्म सापेन्न होता है । नो कर्म

कर्म-विषाक की सहायक सामग्री को नो कर्म कहा जाता है " । प्राण की भाषा में कर्म को आन्तरिक परिस्थिति वा आन्तरिक वातावरण कहे तो इते वाहरी वातावरण या बाहरी परिस्थिति कह सकते हैं। कर्म प्राणियों को फल देने में चम है किन्तु समकी चमता के साथ प्रभ्य, च्रेन, काल, भाव, अवस्था, भव-जन्म, पुद्गल, पुद्गल-परिणाम आदि-आदि बाहरी स्थितियों की अपेक्षाय जुड़ी रहतों है " ।

कर्म के ऋशिक विलय से होने वाले ऋशिक विकास का सपयोग भी याह्य न्थिति-सापेक होता है।

चेतना का पूर्ण विकास होने और शरीर से मुक्ति मिलने के बाद आत्मा को बाह्य स्थितियों की कोई अपेचा नहीं होती.

# चैतना का स्वरूप और विभाग

स्रातमा त्यं की तरह प्रकाश-स्वभाव होती है। उसके प्रकाश चेतना के दो रूप बनते हैं—स्राहत श्रीर अनावृत। स्रनावृत-चेतना स्रखरड, एक विभाग-एत्य और निग्मेल होती है १९ कर्म से आवृत चेतना के स्रनेक विभाग वन जाते हैं। उनका स्राधार आनावरण क्यं के चदय श्रीर चित्रय का तारतम्य रोता है। वह स्रनन्त प्रकार का होता है, इसलिए चेतना के भी स्रनन्त रूप बन आते हैं किन्तु समके वर्गीकृत रूप चार है:—

(१) मित (२) भुत (३) श्वधि (४) मनपर्याय । मित दन्द्रिय और मन से होने वाला ज्ञान—चार्तनानिक ज्ञान । १.न. शास्त्र और परोपदेश शब्द के माध्यन से होने बाला जैकालिए स्वानम ज्ञान । अविध "इन्द्रिय और मन की सहायता के विना केवल आत्म-शक्ति से होने वाला ज्ञान।

मनः पर्याय""परचित्त-ज्ञान ।

इनमें पहले दो जान परोच्च हैं और अन्तिम दो प्रत्यच्च । जान स्वरुपतः प्रत्यच्च ही होता है । बाह्यार्थ अहण के समय वह प्रत्यच्च और परोच्च—इन दो धाराओं में बंट जाता है।

जाता जैय को किसी माध्यम के विना जाने तब उसका जान प्रत्यच्च होता है और माध्यम के द्वारा जाने तब परोक्त।

श्रात्मा प्रकाश-स्वभाव है, इसिलए उसे अर्थ-बोध में माध्यम की अपेचा नहीं होनी चाहिए ! किन्तु चेतना का आवरण बलवान होता है, तब वह हुए विना नहीं रहती । मित-ज्ञान पीट्गलिक इन्द्रिय और पीट्गलिक मन के माध्यम से होता है । श्रुत-ज्ञान शब्द और सकेत के माध्यम से होता है, इसिलए ये दोनों परोच्च हैं ।

अविध-जान इन्द्रिय और मन का सहारा लिए विना ही पौर्गिलक पदार्थों को जान लेता है। आलम-प्रत्यत्त जान में सामीप्य और दूरी, मीत आदि का आवरण, तिमिर और कहासा—वे बाधक नहीं वनते।

मन- पर्याय ज्ञान दूसरों की मानसिक आकृतियों को जानता है 12 । समनस्क प्राणी जो चिन्तन करते हैं, उसकी चिन्तन के अनुरूप आकृतिया बनती हैं 12 । इन्डिय और मन उन्हें साचात् नहीं जान सकते । इन्हें चेतोइचि का ज्ञान सिर्फ आनुमानिक होता है 14 । परोच्च ज्ञानी शरीर की स्यूल चेष्टाओं को देख कर अन्तरवर्ती मानस प्रवृत्तियों को समक्षने का यस करता है । मनः पर्यवज्ञानी उन्हें साचात जान जाता है 14।

मनः पर्यवज्ञानी को इस प्रयक्त में अनुमान करने के लिए मन का सहारा लेना पहता है। वह मानसिक आकृतियों का साद्यात्कार करता है। किन्तु मानसिक विचारों का साद्यात्कार नहीं करता। इसका कारण यह है—पदार्थ दो प्रकार के हीते हैं:—मूर्च और अमूर्च १७। पुद्गल मूर्च हैं और आत्मा अमूर्च १८। अनावृत चेतना को इन दोनों का साद्यात्कार होता है। आवृत्त चेतना सिर्फ मूर्च पदार्थ का ही साद्यात्कार कर सकती है। मन पर्याय

शान त्रावृत्त चेतना का एक विमाग है, इसलिए वह आत्मा की अमूर्त मानसिक परिण्ति को साञ्चात् नहीं जान सकता। वह इस (आत्मिक-भन) के निमित्त से होने वाली मूर्त मानसिक परिण्ति (पीद्गिलिक मन की परिण्ति) को साञ्चात् जानता है और मानसिक विचारों को उसके द्वारा अनुमान से जानता है १९। मानसिक विचार और उनकी आकृतियों के अविनामान से यह शान पूरा वनता है। इसमें मानसिक विचार अनुमेय होते हैं। फिर भी यह शान परोच नहीं है। कारण कि मानसिक विचारों को साञ्चात् जानना मन पर्याय जान का विषय नहीं। उसका विषय है मानसिक आकृतियों को साञ्चात् जानना मन पर्याय जान का विषय नहीं। उसका विषय है मानसिक आकृतियों को साञ्चात् जानना। उन्हें जानने के लिए इसे दूसरे पर निमंद नहीं होना पहता। इसलिए यह आत्म-प्रत्यञ्च ही है। मनः पर्याय जान जैसे मानसिक पर्यायों— हेप-विषयक अध्यवसायों को अनुमान से जानता है, वैसे ही मन द्वारा चिन्तनीय विषय को भी अनुमान से जानता है विष

## शरीर और चेतना का सम्बन्ध

शरीर और चेतना दोनों मिन्न धर्मक हैं। फिर मी इनका अनादि—प्रवाही सम्बन्ध है। चेतन और अचेतन चैतन्य की दृष्टि से अत्यन्त मिन्न हैं। इसिलाए वे सर्वया एक नहीं हो सकते। किन्तु सामान्य गुण की दृष्टि से वे अमिन्न मी हैं। इसिलाए एनमें सम्बन्ध हो सकता है। जेतन शरीर का निर्माता है। शरीर उसका अधिष्ठान है। इसिलाए दोनों पर एक दूसरे की किया-प्रतिक्रिया होती है।शरीर की रचना चेतन-विकास के आधार पर होती है। जिस जीव के जितने इन्द्रिय और मन विकासत होते हैं, उसके उत्तने ही इन्द्रिय और मन के शनसन्तु उनते हैं। वे ज्ञान-तन्तु ही इन्द्रिय और मानस ज्ञान के साधन होते हैं। जब तक थे स्वस्थ रहते हैं, उब तक इन्द्रिया स्वस्थ रहती हैं। इन ज्ञान-तन्तुओं को शरीर से निकाल लिया जाए तो इन्द्रियों में जानने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती हैं।

## शरीर की वनावट और चेतना का विकास

चेवना-विकास के अनुरूप शरीर की रचना होती है और शरीर-रचना के अनुरूप चेवना की प्रवृत्ति होती है। शरीर-निर्मास-काल में आरमा उसका

निमित्त वनती है और श्रान-काल में शरीर के श्रान-तन्तु चेतना के सहायक वनते हैं।

पृथ्वी यावत् वनस्पति का शरीर ऋस्थि, मास रहित होता है । विकलेन्द्रिय— द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय का शरीर ऋस्थि, मास, शोणित बद्ध होता है ।

पचेन्द्रिय तिर्यञ्ज और मनुष्य का शरीर ऋस्थि, मास, शोणिस, स्नायु, शिरा-वद होता है ३३;

श्रीत शरीर से सर्वथा भिन्न नहीं होती, इसलिए आत्मा की परिणित का शरीर पर और शरीर की परिणित का आत्मा पर प्रमान पढ़ता है। देह-युक्त होने के बाद आत्मा पर उसका कोई अधर नहीं होता किन्तु दैहिक स्थितियों से जकड़ी हुई आत्मा के कार्य-कलाप में शरीर सहायक व वाधक बनता है।

इन्द्रिय-प्रत्यक्त के लिए जैसे दैहिक इन्द्रियों की अपेक्षा होती है, धैसे ही पूर्व-प्रत्यक्त की स्मृति के लिए दैहिक ज्ञानतन्तु-केन्द्रो—मस्तिष्क या अन्य अवयवों की अपेक्षा रहती है।

शरीर की दृद्धि के साथ ज्ञान की दृद्धि होती है, तत्र फिर शरीर से आत्मा मिन्न कैसे १ यह सहज शका उठती है किन्तु यह नियम पूर्ण व्यास नहीं है । वहुत सारे व्यक्तियों के देह का पूर्ण विकास होने पर भी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता और कई व्यक्तियों के देह के अपूर्ण विकास में भी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है । देह की अपूर्णता में वौद्धिक विकास पूर्ण नहीं होता, इसका कारण यह है कि वस्तु-विषय का प्रहण शरीर की सहायता से होता है ! जब तक देह पूर्ण विकासित नहीं होता, तब तक वस्तु-विषय का प्रहण करने में पूर्ण समर्थ नहीं बनता । मस्तिष्क और इन्द्रियों की न्यूनाधिकता होने पर भी शान की मात्रा में न्यूनाधिकता होती है, उसका भी यही कारण है—सहकारी अवयवों के विना ज्ञान का उपयोग नहीं हो सकता । देह, मस्तिष्क और इन्द्रियों के साथ शान का निमित्त कारण और कार्य माव सम्बन्ध है । इसका फलित यह नहीं होता कि आरमा और वे एक हैं।

## मन क्या है ?

समतात्मक मौतिकवाद के अनुसार मानसिक क्रियाएं स्वमान से ही भौतिक हैं।

कारखात्मक मीतिकवाद के अनुसार मन पुद्गल का कार्य है।
गुणात्मक मीतिकवाद के अनुसार मन पुद्गल का गुण है।
जैन-दृष्टि के अनुसार मन दो प्रकार के होते हैं—एक चेतन और दूसरा
पीदगलिक।

पौद्गलिक मन ज्ञानात्मक मन का सहयोगी होता है। उसके विना ज्ञानात्मक मन ऋपना कार्य नहीं कर सकता, उसमें ऋकेले में ज्ञान-शक्ति नहीं होती। दोनों के योग से मानसिक कियाए होती हैं।

आनातमक मन चेतन है। वह पौद्गिलिक परमाग्नुद्धों से नहीं वन सकता। वह पौद्गिलिक वस्तु का रस मी पौद्गिलिक है। चौद्गिलिक वस्तु का रस मी पौद्गिलिक है। चैतना न मिना में कि का निर्माण यक्त्य में होता है, यह पौद्गिलिक है। चैतना न मित्तिक का रस है और न मित्तिक की आनुपिक्किक उपक मी। यह कार्यज्ञम और शरीर का नियामक है। आनुपिक्किक उपक में यह सामर्थ्य नहीं होती।

चेतना शरीर-घटक धातुओं का गुण होता तो शरीर से वह कभी छुत नहीं होती। चेतना आत्मा का गुण है। आत्म-श्रम्य-शरीर में चेतना नहीं होती और शरीर-श्रम्य आत्मा की चेतना हमें प्रसन्द नहीं होती। हमें शरीर-युक्त आत्मा की चेतना का ही बोध होता है।

वस्तु का स्वगुण कभी भी वस्तु से पृथक् नहीं होता | दो वस्तुश्री के सपोग से तीसरी नई वस्तु जनती है, तन उसका गुण भी दोनों के सिम्मश्रण से बनता है, किन्तु वाहर से नहीं आता | उसका निषटन होने पर पुनः दोनों वस्तुश्रों के अपने-अपने गुण स्वतन्त्र हो जाते हैं | गन्धक के तेजाब में हॉइड्रोजन, ( Hydrogen ) गन्धक और ऑक्टीजन ( Oxygen ) का सिम्मश्रण रहता है । इसके भी अपने विशेष गुण होते हैं | इसको बनाने वाली मूल वातुएँ पृथक् मृथक् कर दी जाए, तब ने अपने मूल गुणों के साथ ही पायी जाती है |

श्रालमा का गुर्य <del>पै</del>शन्य और जढ़ का गुण श्र<del>ाच</del>ैतस्य है । ये भी इनके साथ

सदा लगे रहते हैं। इन दोनों के सयोग से नए गुण पैदा होते हैं, जिन्हे जैन परिभाषा में 'वैमाविक-गुण' कहा जाता है। ये गुण मुख्य रूप में चार हैं:--

(१) आहार (२) श्वास-जच्छ्र्वास (३) माषा और (४) गौद्गलिक मन। ये गुण न तो आत्मा के हैं और न शरीर के। ये दोनों के सम्मिश्रण से जल्पन्न होते हैं। दोनों के वियोग में ये मी मिट जाते हैं।

### शरीर और मन का पारस्परिक प्रभाव

शरीर पर मन का और मन पर शरीर का असर कैसे होता है। अब इस पर हमें विचार करना है। आत्मा अरूपी है, उसको हम देख नहीं सकते। शरीर में आत्मा की कियाओं की अभिन्यक्ति होती है। उदाहरणस्वरूप हम कह सकते हैं कि आत्मा विद्युत् है और शरीर बल्व (सट्टू) है। जान-शक्ति आत्मा का गुण है और छसके साधन शरीर के अवयव हैं। वोलने का प्रयत्न आत्मा का है, उसका साधन शरीर है। इसी प्रकार पुद्गल प्रहण एव हलन चलन आत्मा करती है और उसका साधन शरीर है। आत्मा के विना चिन्तन, जल्प और बुद्धिपूर्वक गति-आगति नहीं होती तथा शरीर के विना उनका प्रकाश (अभिव्यक्ति) नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि "द्रव्यनिमित्त हि ससारिगा नीर्यमुपजायते"---श्रर्थात् ससारी-स्रात्मास्रों की शक्ति का प्रयोग पुर्वालो की सहायता से होता है। हमारा मानस चिन्तन मे भवत होता है ऋौर उसे पौद्गलिक मन के द्वारा पुद्गलो का ग्रहण। करना ही पड़ता है, अन्यथा उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। हमारे चिन्तन में जिस मकार के इस्ट या अनिस्ट भाव आते हैं, उसी प्रकार के इस्ट या अनिस्ट पुद्गतो को द्रव्य-मन [ पौद्गलिक मन ] प्रहण करता चला जाता है। मन-रूप में परिणत हुए अनिष्ट-पुद्गलों से शरीर की हानि होती है और मन रूप में परिणत इष्ट पुर्गलों से शरीर को लाम पहुँचता है <sup>23</sup>। इस प्रकार शरीर पर मन का असर होता है। यद्यपि शरीर पर जनर छसके सजातीय पुद्गली के द्वारा ही होता है, तथापि उन पुद्गलो का ग्रहण मानसिक प्रवृत्ति पर निर्मर है। इनलिए इस प्रक्रिया को हम शारीर पर माननिक श्रवर कह सबते हैं। देराने की शक्ति ज्ञान है। ज्ञान ऋातमा का गुरा है। फिर.भी ऋांख छे विना मनुष्य देख नहीं सकता। आख में रोग होता है, दर्शन-किया नष्ट हो जाती है। रोग की चिकित्मा की और दीखने लग जाता है। यही बात मस्तिष्क और मन की किया के बारे में है। इन प्रकार आतमा पर शरीर का असर होता है।

# इन्द्रिय और मन का ज्ञानक्रम

मित ज्ञान और श्रुत-ज्ञान-—दोनों के माधन हैं—इिन्ट्य और मन ! फिर भी दोनों एक नहीं है । मित द्वारा इिन्ट्रय और मन की सहायता मात्र से अर्थ का ज्ञान हो जाता है । श्रुत को शब्द या सफेत की और अपेचा होती हैं । जहाँ हम घट को देखने मात्र से ज्ञान लेते हैं, वह मित है और जहाँ घट शब्द के द्वारा घट को जानते हैं, वह श्रुत है देश । मित ज्ञान में ज्ञाता और केय पदार्थ के बीच इिन्ट्रय और मन का व्यवधान होता है, इसिलए वह परोच्च हैं किन्छ एस (श्रुत ज्ञान ) में इिन्ट्रय मन और जेय वस्तु के बीच कोई व्यवधान नहीं होता, इसिलए उसे लोकिक प्रत्यच्च भी कहा जाता है देश। श्रुत ज्ञान में इिन्ट्रय, मन और जेय वस्तु के बीच शब्द का व्यवधान होता है, इसिलए वह सर्वतः परोच्च ही होता है।

लोकिक प्रत्यत्त स्थातम-प्रत्यन्त की भाँति समर्थ प्रत्यत्त नहीं होता, इसिलए इसमें क्रीमक जान होता है। वस्तु के सामान्य दर्शन से लेकर उसकी धारणा तक का कम इस प्रकार है •—

जाता और छेय वस्तु का उचित सिन्नधान • • व्यञ्जन ।
वस्तु के सर्व सामान्य रूप का बोध • • • दर्शन ।
वस्तु के व्यक्तिनिष्ठ सामान्य रूप का वोध • • • अवग्रह ।
वस्तु स्वरूप के वारे में अनिर्णायक विकरूप • • सश्यय ।
वस्तु स्वरूप का परामर्श्यवस्तु में प्राप्त और ) • • • ईहा,
अप्राप्त धर्मों का पर्यांशीचन । (निर्ण्य की चेष्टा)
वस्तु-स्वरूप का निर्ण्य • अवाय (निर्ण्य)
वस्तु-स्वरूप का स्थिर-अवगित या स्थिरीकरण • धारणा
((निर्ण्य की धारा)

यह कम अपनस्क दशा में अपूर्ण हो सकता है किन्तु इसका निपर्यास नहीं हो सकता। अनग्रह हो जाता है, ज्यान बदलने पर 'ईहा' नहीं भी होती। किन्तु ईहा से पहले अनग्रह का यानी नस्तु के निशेष-स्वरूप के परामर्श से पहले जसके सामान्य रूप का ग्रहण होना अनिवार्य है। यह नियम धारणा तक समान है।

इस क्रम में ज्याखन अचेतन होता है, दर्शन विशेष-स्वरूप का अनिर्णायक, श्रीर संशय अयथार्थ। निर्णायक ज्ञान की भूमिकाए चार हैं:~~

अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा।

वस्तुक्त्या निर्णय की भूमि 'अवाय' है। अवग्रह और इंहा निर्णयोन्मुख या खरूपाश के निर्णायक होते हैं। धारणा निर्णय का स्थिर रूप है। इसिलए वह भी निर्णायक होती है। धारणा के तीन प्रकार हैं:— (१) अविच्छुति (२) वासना (३) स्मृति।

# अविच्युति

निर्यात विषय में ज्ञान की प्रवृत्ति निरन्तर चलती रहे, उपयोग की घारा न हरे, उस धारणा का नाम 'अविच्युति' है। इस अविच्युति की अपेत्ता ही घारणा लौकिक प्रत्यन्त है। इसके उत्तरवर्ती दो प्रकार प्रत्यन्त नहीं हैं। वासना

निर्णय में वर्तमान ज्ञान की प्रवृत्ति-उपयोग का सासत्य छूटने पर प्रस्तुत ज्ञान का ज्यक्त रूप चला जाता है। उसका अव्यक्तरूप संस्कार रह जाता है और यही पूर्व-ज्ञान की स्मृति का कारण वनता है। इस संस्कार-ज्ञान का नाम है 'वासना'।

## स्मृति

पस्कार छद्बुद्ध होने पर अनुसूत अर्थ का पुनर्वोघ होता है। वह 'स्मृति' है।

नासना व्यक्त शान नहीं, इसिलए वह प्रमाण की कोटि में नहीं आती। स्मृति परोच्च प्रमाण है। धारणा तक मति लौकिक प्रत्यच्च होती है। स्मृति से खेकर अनुमान तक ससका रूप परोच्च बन जाता है।

चन्तु श्रीर मन् का ज्ञान-क्रम पद्ध होता है। इसलिए उनका ब्याजन नहीं

होता—श्रेय वस्तु से सिन्निकर्ष नहीं होता | जिन इन्द्रियों का व्यक्षन होता है, उन्हें व्यञ्जन का अस्पष्ट बोध होता है | अपने और जेय वस्तु के वंश्लेष का अव्यक्त शान होता है, इसे 'व्यञ्जन-अवग्रह' वहा जाता है | यह अपह जान-क्रम है | इससे जेय अर्थ का बोध नहीं होता | वह इसके उत्तरनर्ती अवग्रह से होता है, इसलिए उसका नाम 'अर्थ-अवग्रह' है |

श्रवग्रह, ईहा, श्रवाय और धारणा—ये पाच इन्द्रिय और मन—इन छही के होते हैं।

| स्पर्शन • अवग्रह                              | ईहा                    | अवाय | घारणा |
|-----------------------------------------------|------------------------|------|-------|
| रसन · · •,                                    | 33                     | 33   | 27    |
| इत्यः • • •                                   | 31                     | 33   | 31    |
| चतु ∙ ∙ ,,                                    | 23                     | 33   | 35    |
| <b>প্রীস · · ·,</b> ,                         | 33                     | 99   | 33    |
| मनस् · ···· · ,,<br>इन्द्रिय और मन की सापेक्ष | ,,<br>-निरपेक्ष वृत्ति | 39   | 51    |

इन्त्रिय प्रतिनियत अर्थआही है " । पाच इन्द्रियो स्पर्शन, रसन, आण, चन्नु, श्रोइ के पाच विषय हैं स्पर्श, रसन, गम्ब, रूप, शब्द । मन सर्वार्थआही है । वह इन पाचों अर्थों को जानता है। इसके सिवाय मन का मुख्य विषय अत है । पुस्तक' शब्द सुनते ही या पढते ही मन को 'पुस्तक' बस्तु का जान हो जाता है। मन को शब्द-सस्प्रस्ट बस्तु की चपलविध होती है। इन्द्रिय को पुस्तक देखने पर 'पुस्तक' बस्तु का जान होता है और 'पुस्तक' शब्द का शब्द सुनने पर उस शब्द मात्र का जान होता है। विन्तु 'पुस्तक' शब्द का यह पुस्तक वाच्यार्थ है—यह जान इन्द्रिय को नहीं होता। इन्द्रियों में मात्र विषय की उपलविध अन्यह्य को शक्ति होती है, ईहा —गुण दोप विचारणा, परीचा या तर्क की शक्ति नहीं होती । मन में ईहापोह शक्ति होती है । इन्द्रिय मति और श्रुत —रोनों में बार्वमानिक बोध करती है, पार्श्वन्तीं विषय को जानती है। मन मतिजान में भी ईहा के अन्वय व्यतिरेकी धर्मों का परामर्थ बन्ते नमय नैकालिक बन जाता है और अत में नैवालिक होता है है वि

## मन इन्द्रिय है या नही २

नैयाचिक मन को इन्द्रिय से पृथक् मानते हैं 33 साख्य मन का इन्द्रिय में स्नन्तर्भाव करते हैं 34 जेन मन को स्न-इन्द्रिय मानते हैं। इसका स्त्र्य है मन इन्द्रिय की तरह प्रतिनियत स्त्र्य को जानने वाला नहीं है, इसलिए वह इन्द्रिय नहीं स्त्रोर वह इन्द्रिय के विषयों को उन्हीं के माध्यम से जानता है, इसलिए वह क्यित इन्द्रिय नहीं यह भी नहीं। वह शक्ति की स्र्रमेत्ता इन्द्रिय नहीं मी है स्त्रीर इन्द्रिय-सापेत्तता की इप्टिसे इन्द्रिय हैं मी।

मानसिक-अवग्रह

इन्द्रिया जैसे मित जान की निमित्त है, वैसे श्रुव-हान की मी। मन की मी यही वात है। वह भी दोनों का निमित्त है। किन्तु श्रुव—शब्द द्वारा श्राह्म वस्तु, केवल मन का ही विषय है, इन्द्रियों का नहीं हैं। शब्द-उत्पर्धा के विना प्रत्यन्त वस्तु का अहण इन्द्रिय और मन दोनों के द्वारा होता है। स्पर्धा, रस, गन्ध, रूप श्लीर शब्दात्मक वस्तु का जान इन्द्रियों के द्वारा होता है, उनकी विशेष अवस्थाओं और शुद्ध जन्य काल्गिनक इतो का तथा पर्वार्थ के उपयोग का जान मन के द्वारा होता है। इस प्राथमिक ग्रह्ण—अवग्रह में सामान्य रूप से वस्तु-पर्यायों का जान होता है। इसमें आगे पीछे का अनुस्थान, शब्द और अर्थ का सम्यन्ध, विशेष विकल्प आदि नहीं होते। इन्द्रिया इन विशेष पर्यायों को नहीं जान सकती। इसलिए मानसिक अवग्रह में वे सपुक्त नहीं होतीं, जेसे ऐन्द्रियक अवग्रह में मन सपुक्त होता है। अवग्रह के उत्तरवर्शी जान क्रम पर तो मन का एकाधिकार है ही।

## मन की व्यापकता

## क विषय की दृष्टि से :--

इन्द्रियों के विषय केवल प्रत्यत्त् पदार्थ वनते हैं। मन का विषय प्रत्यत्त्व श्रीर परोत्त्व दोनों प्रकार के पदार्थ वनते हैं। शब्द, परोपदेश या आगम-अन्य के माध्यम से अस्पृष्ट, अरसित, अप्रात, अदृष्ट, अश्रुत, अनुतुभृत, मूर्त और अमूर्त सब पदार्थ जाने जाते हैं। यह श्रुत-जान है। श्रुत-ज्ञान केवल मानसिक होता है। कहना यह चाहिए कि मन का विषय सब पदार्थ हैं किन्तु यह नहीं कहा जाता, उसका भी एक अर्थ है। सब पदार्थ मन के जेय बनते हैं, किन्तु प्रत्यच रूप से नहीं श्रुत के माध्यम से वनते हैं, इसलिए मन का विषय श्रुत है <sup>3 ६</sup>।

श्रुतमनोविज्ञान इन्द्रिय-निमित्तक भी होता है और मनोनिमित्तक भी। इन्द्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, इसिलए इन्द्रिया उसका निमित्त बनती है। भन के द्वारा सामान्य पर्यालोचन होता है, इसिलए वह भी उसका निमित्त बनता है। श्रुत-मनोविज्ञान विशेष पर्यालोचनात्मक होता है—यह उन दोनों का कार्य है।

## [ ख ] काल की दृष्टि से .-

इन्द्रिया सिर्फ वर्तमान अर्थ को जानती हैं। मन जैकालिक ज्ञान है। स्वरूप की दृष्टि से मन वर्तमान ही होता है। मन मन्यमान होता है—मनन के समय ही मन होता है <sup>39</sup>। मनन से पहले और पीछे मन नहीं होता। वस्तु-ज्ञान की दृष्टि से वह जैकालिक होता है। उसका मनन वार्तमानिक होता है, स्मरण अतीतकालिक, उज्ञा उमयकालिक, कल्पना मिषण्यकालिक, चिन्ता—अभिनिवोध और शब्द-ज्ञान जैकालिक।

#### विकास का तरतमभाव

प्राणीमात्र में चेतना समान होती है, उसका विकास समान नहीं होता। ज्ञानावरण मन्द होता है, चेतना अधिक विकसित होती है। वह तीज होता है, चेतना का विकास स्वल्प होता है। अनावरण दशा में चेतना पूर्ण विकसित रहती है। ज्ञानावरण के उदय से चेतना का विकास दक जाता है किन्तु वह पूर्णत्या आहत कमी नहीं होती। उसका अल्पाश सदा अनावृत रहता है। यदि वह पूरी आहत हो जाए तो फिर जीव और अजीव के विमाग का कोई आधार ही नहीं रहता <sup>3C</sup>। वादल कितने गहरे ही क्यो न हो, सूर्य की प्रभा रहती है। उसका अल्पाश दिन और रात के विमाग का निमित्त बनता है <sup>3°</sup>। चेतना का न्यूनतम विकास एकेन्द्रिय जीवों में होता है <sup>8°</sup>। उनमें सिर्फ एक स्पर्शन इन्द्रिय का ज्ञान होता है। स्थानिई-निद्रा—गाट्रतम नोंद जैसी दशा उनमें हमेगा रहती है, इससे उनका ज्ञान अव्यक्त होता है <sup>8°</sup>। दीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्ट्रिय, पञ्चेन्द्रिय-सम्मूर्ण्डिम और पञ्चेन्द्रिय गर्भेज में क्रमश्रा शान की मान्ना बढ़ती है <sup>8°</sup>।

द्वीन्द्रिय • • • • स्पर्शन और रसन
त्रीन्द्रिय • • • • स्पर्शन, रसन और बाण
चहुरिन्द्रिय • • स्पर्शन, रसन, ब्राण और चत्तु ।
पञ्चेन्द्रिय सम्मृर्द्धिम • • • स्पर्शन, रसन, ब्राण, चत्तु, और श्रोत्र ।
पञ्चेन्द्रिय गर्मज • • • स्पर्शन, रसन, ब्राण, चत्तु, श्रोत्र, मनश्रुतीन्द्रिय ज्ञान-अवधि-मूर्त्त पदार्थं का साचात्
ज्ञान ।

पञ्चेन्द्रिय गर्भज मनुष्य पूर्व के ऋतिरिक्त परचित्त-जान और केवल जान-चेतना की अनावृत्त-दशा।

शानावरण का पूर्ण विलय [ च्चय ] होने पर चेतना निरूपाधिक हो जाती है। उसका आशिक विलय ( च्चयोपशम ) होता है, तब उसमें अनन्त गुण उरतमभाव रहता है। उसके वर्गोकृत चार भेद हैं—मित, श्रुव, अविध, मनः पर्याय। इनमें भी अनन्तगुण तारतम्य होता है। एक व्यक्ति के मित-ज्ञान से दूसरे व्यक्ति का मित-ज्ञान अनन्तगुण हीन या अधिक हो जाता है भ शे। यही स्थिति श्रेण तीनों की है।

निस्पाधिक चेतना की प्रवृत्ति — उपयोग, सब विषयो पर निरन्तर होता रहता है। सोपाधिक चेतना ( आशिक विलय से विकसित चेतना ) की प्रवृत्ति — उपयोग निरन्तर नहीं रहता। जिस विषय पर जब ध्यान होता है — चेतना की विशेष प्रवृत्ति होती है, तभी उसका जान होता है। प्रवृत्ति छूटते ही उस विषय का ज्ञान छूट जाता है। निस्पाधिक चेतना की प्रवृत्ति सामग्री-निर्पेश्व होती है, इसलिए वह स्वतः प्रवृत्त होती है, उसकी विशेष प्रवृत्ति करमी नहीं पड़ती। सोपाधिक चेतना सामग्री-सापेश्व होती है, इसलिए वह सब विषयों को निरन्तर नहीं जानती, जिस पर विशेष प्रवृत्ति करती है, उसीको जानती है ध्या

सोपाधिक चेतना के दो रूप—(१) मूर्च-पदार्थ-जान (अविध) (२) पर-चित्त-ज्ञान [मनः पर्याय] विशव होते हैं और बाह्य मामग्री-निर्णेच होते हैं। इसलिए ये अञ्यक्त नहीं होते, क्रमिक नहीं होते और सगय-विपर्यय-रोप-ग्रुक होते हैं। ऐन्द्रियिक और भानसज्ञान (मित और श्रुव ) बाह्य-तामग्री-

सापेच होते हैं, इसिलए वे अन्यक्त, क्रिमक और सशय-विपर्यय दोष्युक्त भी होते हैं दें । इसका मुख्य कारण ज्ञानावरण का तीन सद्भाव ही है। ज्ञानावरण कर्म आत्मा पर छाया हुआ रहता है। चेतना का सीमित विकास—जानने की आशिक योग्यता [चायोपशिमक-मान] होने पर भी जन तक आत्मा का न्यापार नहीं होता, तन तक जानावरण सम पर पर्दा डाले रहता है। पुरुषार्थ चलता है, पर्दा दूर हो जाता है। पदार्थों की जानकारी मिलती है। पुरुषार्थ निवृत्त होता है, जानावरण फिर छा जाता है। उदाहरण के लिए समिकए—गानी पर शैवाल विछा हुआ है। कोई उसे दूर हटाता है, पानी प्रयट हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयक्त वन्त्र होता है, तन वह फिर पानी पर छा जाता है है । जानावरण का भी यही क्रम है।

- (१) आतमा जैतन्यमय है, इसिक्षण उसमे निस्मृति नही होनी चाहिए, फिर निस्मृति क्यो ?
  - (२) जान का स्थमान है ज्ञेय को जानना, फिर अब्यक्त बोध क्यों ?
- (३) जान का स्वभाव है, पदार्थ का निरुचय करना, फिर सशय, भ्रम स्नादि क्यो १
- (Y) जान असीम है, इसिलए उससे अपरिमित पदार्थों का प्रहण होना चाहिए, फिर वह सीमित क्यों ?

इनका सामुदयिक समाधान यह है ----

इन निचित्र स्थितियों के कारण कर्स पुद्गल है, ये विचित्रताएं कर्म पुद्गल-ममावित चेतना से होती हैं।

क्रमिक समाधान यो है .---

- (१) आहत चैतन्य अस्थिर स्वभाव वाला होता है, पटायों को क्रम पूर्वक जानता है, इसलिए—जह अन्यवस्थित और उद्भान्त होता है। इमलिए एक पदार्थ में चिरकाल तक उमकी प्रवृत्ति नहीं होती। अन्तर्-मृहूर्च से अधिक एक विषय में प्रवृत्ति नहीं होती \*\*। प्रस्तुत विषय में जान की प्रवृत्ति रकती है, दूमरे में प्रारम्भ होती है, तब पूर्व जात अर्थ की विस्मृति हो जाती है, वह सस्कार रूप वन बाता है।
  - (२) सूर्य का स्त्रमात्र है, पदार्थों को प्रकाशमान् करना । किन्तु मेघाच्छन्न

सर्य जन्हें स्पष्टतया प्रकाशित नहीं करता—यहीं स्थिति चैतन्य की है। कर्म-पुद्गलों से आवृत चैतन्य पदार्थों को व्यक्त रूप में नहीं जान पाता। अव्यक्तता का मात्रामेद आवरण के तरतम मात्र पर निर्मर है।

- (२) चेतना आवृत होती है और नान की महायक-मामग्री होपपूर्ण होती है, तब सशय, भ्रम आदि होते हैं ४८।
  - (Y) ससीम जान का कारण चैतन्य का आवरण है ही।

## इन्द्रिय और मन का विभाग क्रम तथा प्राप्ति क्रम

ज्ञान का आवरण हटता है, तव लिख होती हैं ४९—वीर्य का अन्तराय दूर होता है, तव उपयोग होता है ५०। ये दो जानेन्द्रिय और ज्ञान मन के विभाग हैं—आत्मिक चेतना के विकास-अश हैं।

इन्द्रिय के दो जिसाग और हैं—निवृंति-म्राकार-रचना और उपकरण विषय-अहण-शक्ति। ये दोनो ज्ञान की सहायक इन्द्रिय—पौद्गिलिक इन्द्रिय के विसाग हैं—शरीर के अश हैं। इन चारों के समुख्य का नाम इन्द्रिय है। चारों में से एक अश मी विकृत हो तो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का अर्थ आहक अंश उपयोग है " । उपयोग (ज्ञान की प्रवृत्ति) उतना ही हो सकता है, जितनी लिब्स (चेतना की योग्यता) होती है। लिब्स होने पर भी उपकरण न हो तो विषय का अहण नहीं हो सकता। उपकरण निवृंति के विना काम नहीं कर सकता। इसलिए जान के समय इनका विभाग-क्षम यू बनता है "—

(१) निवृ ति (२) उपकरण (३) लब्बि (४) उपयोग।

इनका प्राप्तिक्रम इससे भिन्न है। उसका रूप इस प्रकार बनता है— (१) लिब्ध (२) निवृ ति (३) उपकरण (४) उपयोग १३। असुक प्राणी में इतनी इन्द्रिया बनती हैं, न्यूनाधिक नहीं बनती, इसका नियामक इनका प्राप्ति-कम है। इसमें लिब्ध की सुख्यता है। जिन प्राणी में जितनी इन्द्रियों की लिब्ध होती है, उसके उतनी ही इन्द्रियों के आकार, उपकरण ओर उपयोग होते हैं १३।

हम जब एक वस्तु का ज्ञान करते हैं तब दूसरी का नहीं करते-हमारे भान में यह विपलन नहीं होता, इसका नियामक विमाग-क्रम हैं। इस्से खपयोग की मुख्यता है। खपयोग निवृित आदि निरपेच नहीं होता किन्तु इन तीनों के होने पर भी खपयोग के विना जान नहीं हो सकता। उपयोग जानावरण के विलय की योग्यता और वीर्य-विकास—दोनों के खयोग से वनता है। इसलिए एक वस्तु को जानते समय दूसरी वस्तुओं को जानने की शिक होने पर भी उनका जान इसलिए नहीं होता कि बीर्य-शक्ति हमारी जान-शिक को जायमान वस्तु की ओर ही प्रकृत करती है भड़े।

इन्द्रिय-प्राप्ति की दृष्टि से प्राणी पाच मार्गों में विभक्त होते हैं—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्रिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय! किन्तु इन्द्रिय ज्ञान-उपयोग की दृष्टि से सब प्राणी एकेन्द्रिय ही होते हैं। एक साथ एक ही इन्द्रिय का ज्यापार हो सकता है। एक इन्द्रिय का ज्यापार मी स्व-विषय के किसी विशेष अश पर ही हो सकता है सर्वाशतः नहीं भा

## उपयोग

खपयोग दो प्रकार का होता है " । (१) सविज्ञान और (२) अनुमन। वस्तु की छपलिब्ध (जान) को 'सविज्ञान' और युख दुख के सवेदन को 'अनुमन' कहा जाता है " ।

- (१) कई जीव जान-युक्त होते हैं, वेदना-युक्त नहीं, जैसे-- गुक्त आत्माएं।
- (२) कई जीव जान (स्पष्ट ज्ञान) युक्त नहीं होते, बेदना-युक्त होते हैं। जैसे---एकेन्द्रिय जीव।
- (३) त्रस जीव दोनों युक्त होते हैं।
- (४) ऋजीव में दोनो नही होते।

एकेन्द्रिय से मनस्क पञ्चेन्द्रिय तक के जीव शारीरिक वेदना का अनुभव करते हैं। उनमें मन नहीं होता, इसलिए मानसिक वेदना उनके नहीं होती पटी जान के मित, श्रुत आदि पाच प्रकार हैं, जो पहले बताये जा चुके हैं। ज्ञान ज्ञानावरण के विक्षय से होता है। जान की दृष्टि से जीव विज्ञ कहलाता है। सजा दस या सोलह हैं पटी वे कमों के सन्निपात—सम्मिश्रण से बनती हैं। दनमें वई सकाए ज्ञानात्मक भी हैं, फिर भी वे प्रवृत्ति-सवृत्तित हैं, इसलिए शुद्ध ज्ञान रूप नहीं हैं।

| सङ्गाएँ ६० |
|------------|
|------------|

| १—आहार    | ६—गान            |
|-----------|------------------|
| २-भय      | ७माया            |
| ३—मैथुन   | ⊏—लोभ            |
| ४—परिग्रह | <b>९</b> —-श्रोघ |
| ५—क्रोध   | १०लोक            |

संज्ञा की दृष्टि से जीव 'वेद' कहलाता है <sup>६९</sup>। इनके ऋतिरिक्त तीन संज्ञाद और हैं:— निकस्क**ो** 

- (१) हेतुवादोपदेशिकी
- (२) दीर्घकालिकी
- (३) सम्यग्-दृष्टि • •

ये तीनो जानात्मक हैं। वंजा का स्वरूप समंकने से पहले कर्म का कार्य समसना उपयोगी होगा। वंजाएं आत्मा और मन की प्रवृत्तिया हैं। वे कर्म द्वारा प्रभावित होती हैं। कर्म आठ हैं। उन सब में 'मोह' प्रघान है। उसके दो कार्य हैं:—तत्त्व-दृष्टि या श्रद्धा को विकृत करना और चरित्र को विकृत करना। दृष्टि को विकृत वनाने वाले पुद्गल 'दृष्टि मोह' और चरित्र को विकृत वनाने वाले पुद्गल 'दृष्टि मोह' और चरित्र को विकृत वनाने वाले पुद्गल 'दृष्टि मोह' और चरित्र को विकृत वनाने वाले पुद्गल 'दृष्टि मोह' और चरित्र को विकृत वनाने वाले पुद्गल 'वारित्र मोह' कहलाते हैं। चारित्र मोह के द्वारा प्राणी में विविध मनोवृत्तियां वनती हैं—(आज का मनोविज्ञान जिन्हें स्वामाविक मनोवृत्तियां कहता है) जैसे—भय, शृणा, हसी, सुख, कामना, संग्रह, सगहालुपन, मोगाविक्ति यौन सम्बन्ध ग्रावि-आवि ।

तीन एषणाए :—(१) मैं जीवित रहूँ, (२) धन बढे, (३) परिवार बढे; तीन प्रधान मनोवृत्तिया :—(१) सुख की इच्छा (२) किसी बस्तु को प्रसन्द करना या उपसे धृष्णा करना।(३) विजयाकाँद्या अथवा नया काम करने की भावना ६२—ये सभी चारित्र मोह द्वारा सुरू होते हैं। चारित्र मोह परिस्थितियों द्वारा अचेजित हुए विना ही प्राणियों में भावना या अन्तः चीम पैदा करता है—औसे क्रोध, मान, माया, खोम आदि। मोह के सिवाय श्रेप कर्म आल्प-शक्तियों को ल्राइत करते हैं विकट नहीं।

- (१) राजानस् के पुगल जाय-सविवस्य या मानार चेतना की नाक करते है।
- (२) दर्गनासर के पुरुष्ण दर्शन—निर्मिष्टस्य या निराकार घेतना हो भागुन करने हैं।
- (३) फन्दराय के पुरुषण नामध्यें में निष्ठा डालते हैं।
- ( ४ ) गेरन्य के पुर्गल यात्मिर चानन्य को दशते हैं, पीर्गलिक सुप स्पेय एक के बारण नर्ने हैं।
- (४) नाम के पुरान चमृतिकता को दवाते हैं, मृतिबता—श्रव्छें, हुरे, शरी रादि के गारम् वस्ते हैं।
- (६) रीत्र के पुर्गा क्रमुरमापुता—पारम-साम्य की दयाते हैं, वैराय— परगर, यहपन के समय होते हैं।
- ( 3 ) यातुर्व के पुरुषा जाज्यनिक स्थिति को दयाने हैं, जीवन स्थीर स्था ने सारण दर्शने हैं।
- विशे अगाउँ शहा

मैथुन की उत्तेजना के तीन कारण ये हैं-

- (१) मास न्यीर रक्त का उपचय।
- (२) मैधून-सम्बन्धी चर्चा के अवण त्रादि से उत्पन्न मित।
- (३) मैयुन-सम्बन्धी चिन्तन।

## (४) परिग्रह सज्जा

परिग्रह की वृत्ति मोह-कर्म के चदय से बनती है।
परिग्रह की उत्तेजना के तीन कारण ये हैं:--

- (१) अविमुक्ता।
- (२) परिग्रह-सम्बन्धी चर्चा के अवशा आदि से उत्पन्न मित ।
- (३) परिप्रह-सम्बन्धी चिन्तन।

इसी प्रकार कोध, मान, माया और लोम—ये सभी कृतियां मोह से बनती हैं। वीतराग-आत्मा में—ये वृत्तिया नहीं होती। ये आत्मा के सहज गुण नहीं किन्तु मोह के योग से होने वाले विकार हैं।

## (ध) ओघ संज्ञा

श्रुतुकरण की प्रशृत्ति श्रथवा श्रव्यक्त चेतना या सामान्य-सपयोग, जैसे जताए शृक्ष पर चढ़ती हैं, यह बृद्धारोहण का ज्ञान 'श्रोध-सज्ञा'है । लोक-सज्ञा — जीकिक कल्पनाए श्रथवा ब्यक्त चेतना या विशेष उपयोग <sup>8</sup>ं।

श्राहार भय परिगाह, में हूण सुख दुःख मोह वितियिच्छा। कोह माण माय लोहे, सोगे लोगे य घम्मो है॥— (श्राचाराङ्ग निर्मिक्त ३९ गाया शशशश )

(१) श्राहार-संश (६) मोह-सशा (११) लोम-संश

(२) मय-सवा (७) विचिकित्सा-सवा (१२) शोक-सवा

(३) परिप्रह-सजा (६) क्रोघ-सशा (१३) लोक-संशा

(२)पारमहत्त्वज्ञा (६)मान-सज्ञा (१४) धर्म-सज्ञा

(५) सुख-दुःख-सजा (१०) माया-सजा

ये समाए एकेन्द्रिय जीवी से लेकर समनस्क पचेन्द्रिय तक के सभी जीवों में होती हैं।

सवेदन दो प्रकार का होता है-इन्द्रिय-सवेदन और आवेग। इन्द्रिय

सवेदन दो प्रकार का होता है।

- (१) सात-सवेदन • -- सुखानुभूति
- (२) त्रसात-सवेदन ·•दुःखानुभूति <sup>६४</sup>

**ऋावेग** दो प्रकार का होता है :---

(१) कपाय (२) नो कषाय ६५।

#### कषाय

स्रात्मा को रगने वाली बृत्तिया—क्रोध, मान, माया, लोम। ये तीव स्रावेग हैं। इनकी उत्पत्ति सहेतुक और निहेंतुक दोनो प्रकार की होती है। जिस व्यक्ति ने प्रिय वस्तु का वियोग किया, करता है, करने वाला है, उसे देख क्रोध उसर स्राता है—यह सहेतुक क्रोध है <sup>६ ६</sup>। किसी बाहरी निमित्त के विना केवल क्रोध-वेदनीय - पुद्गलों के प्रमाव से क्रोध उत्पन्न होता है, वह निहेंतुक है <sup>६ ७</sup>।

## नो कषाय

कपाय को उत्तेजित करने वाली वृतिया—हास्य, रित, अरित, अरित, मय, शोक, जुगुत्मा, घृषा, स्त्री-वेद (स्त्री-सम्बन्धी अभिलामा), पुरुष-वेद, नपुसक वेद। कई आवेग 'सजा' में वर्गीकृत हैं और कई उनसे मिन्न हैं। ये सामान्य आवेग हैं—इनमें से हास्य आदि की उत्पत्ति सकारण और अकारण दोनों प्रकार की होती है। एक समय में एक ज्ञान और एक उवेदन होता है। समय की सूर्मता से मिन्न-भिन्न सवेदनों के क्रम का पता नहीं चलता किन्तु दो सवेदन दो मिन्न काल में होते हैं।

## उपयोग के दो प्रकार

चेतना दो प्रकार की होती है—साकार और अनाकार १८। बस्तुमान को जानने वाली चेतना अनाकार और उसकी निविध परिणतियों को जानने वाली चेतना अनाकार होती है। चेतना के—ये दो रूप उसके स्वमाव की दिष्ट से नहीं किन्तु विपय-प्रहण की दृष्टि से बनते हैं। हम पहले अमेद, स्थूल रूप या अवयवी को जानते हैं, फिर मेदों को, सूहम रूपों या अवयवों को जानते हैं। अमेदगही चेतना में आकार, विकल्प वा विशेष नहीं होते, इसलिए वह अनाकार वा दर्शन कहलाती है। मेदग्राही चेतना में आकार, विकल्प या

निशेप होते हैं, इसलिए उसका नाम साकार या जान होता है। अव्यक्त और व्यक्त चेतना

अनाषृत चेतना व्यक्त ही होती हैं। आष्ट्रत चेतना दोनो प्रकार की होती है—मन रहित इन्द्रिय जान अव्यक्त होता है और मानस जान व्यक्त। सुप्त— मूर्च्छित आदि दशाओं में मन का जान भी अव्यक्त होता है, चचल-दशा में वह अर्थ-व्यक्त भी होता है।

अन्यक चेतना को अध्यवसाय, परिणाम आदि कहा जाता है। अर्ध-व्यक्त चेतना का नाम है—हेतुलादोपदेशिकी संजा<sup>६६</sup>। यह वो इन्द्रियो वाले जीवो से लेकर अग्रमंज पञ्चेन्द्रिय जीवो में होती है। इसके द्वारा जनमें इन्द्र-अनिष्ट की प्रवृत्ति-निवृत्ति होती है। व्यक्त मन के विना मी इन प्राणियो में सम्मुख आना, वापिस लीटना, सिकुडना, फैलना, बोलना, करना और दौड़ना आदि-आदि प्रवृत्तिया होती हैं ७९।

गर्भज पञ्चेन्द्रिय जीवो से दीर्घकालिकी सजा या मन होता है। वे जैकालिक ग्रीर ग्रालोचनात्मक विचार कर सकते हैं। सस्य की अद्धा या सत्य का आग्रह रखने वालों से सम्यग्-हिन्द सज्ञा होती है। सानसिक ज्ञान का यथार्थ श्रीर पूर्ण विकास इन्हों को होता है।

## मानसिकं विकास

मानसिक विकास चार प्रकार से होता है :--

- (१) प्रतिभा, सहज बुद्धि या श्रीत्यत्तिकी बुद्धि से।
- (२) आतम-सयम का अनुशासन—गुरु शुभूषा से उत्पन्न बुद्धि—'वैनियकी शद्धि' से।
- (३) कार्यं करते-करते मन का कौशल बढता है---इसे 'कार्मिकी युद्धि' कहा जाता है: इस बुद्धि से।
- (४) त्रायु वढने के साथ ही मन की योग्यता वढती है। युवावस्था वीत जाने के वाद भी मानसिक चन्नति होती रहती है—इसका नाम है 'पारिणा-मिकी बुद्धि', इस बुद्धि से।

मानसिक विकास सव समनस्क प्राणियों में समान नहीं होता। उसमें अनन्तराुषा तरतममास होता है। दो समनस्क व्यक्तियों का ज्ञान परस्पर श्रनन्तराणहीन श्रीर त्रनन्तराण श्रिधिक हो सकता है। इसका कारण जनकी त्रान्तरिक योग्यता, ज्ञानावरण के विलय का तारतम्य है।

## बुद्धि का तरतमभाव

जिसमें शिचात्मक श्रीर क्रियात्मक श्रर्थ की ग्रहण करने की चमता होती है, वह 'समनस्क' होता है ७९। बुद्धि समनस्कों में ही होती है। उसके सात प्रधान श्रद्ध हैं:—

- १----ग्रहण-शक्ति
- २--विमर्श "
- ३--निर्णय "
- ४---धारवा<sup>७ २ १</sup>१
- ५<del>- स्</del>मृति "
- ६--विश्लेषगा "
- ७-कल्पना ७३११

मन का शारीरिक जान-तन्तु के केन्द्रों के साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है | शान-तन्तु प्रीढ नहीं वनते, तब तक बौद्धिक विकास पूरा नहीं होता | जैसे—शिक्त-प्रयोग के लिए शारीरिक विकास अपेश्वित होता है, वैसे ही बौद्धिक विकास के लिए जान-तन्तुओं की प्रीढ़ता | वह सोलह वर्ष तक पूरा हो जाता है | बाद में साधारखतया बौद्धिक विकास नहीं होता, केवल जानकारी बढती है |

शुद्धि-शक्ति सवकी समान नहीं होती । उसमें विचित्र न्यूनाधिक्य होता है। विचित्रता का कारण त्रपना-ऋपना आवरण-विलय होता है। सब विचित्रताएँ वतायी नहीं का सकतीं। उनके वर्गीकृत रूप वारह हैं, जो प्रत्येक बुद्धि-शक्ति के साथ सम्बन्ध रखते हैं.—

| (१) बहु     | ग्रह्ण | (५) द्विप   | ग्रहण |
|-------------|--------|-------------|-------|
| (२) ऋल्प    | 29     | (६) चिर     | 99    |
| (३) बहुनिघ  | 29     | (७) निश्चित | 27    |
| (४) ऋल्पनिघ | lo e   | (८) असिकिन  | 39    |

99

99

(६) सदिग्घ " (११) ध्रुव

(१०) ऋसंदिग्ध " (१२) ऋषुव

इसी प्रकार विमर्श, निर्णय अपित के भी ये रूप बनते हैं। अवस्था के साथ बुद्धि का सम्बन्ध नहीं है। बृद्ध, युवा और बालक—ये भेद अवस्थाकृत हैं, बुद्धिकृत नहीं। जैसा कि आचार्य जिनसेन ने लिखा है—

"वर्षीयासो यवीयास, इति भेदो वयस्कृतः।" न बोधवृद्धिर्वार्धवये, न यून्यपचयोधिय \*\*।

त्र्वना—फ्रेंच मनोवैज्ञानिक आल्फ्रेड वीने की बुद्धि माप की प्रणाली के अनुसार सात वर्ष का बच्चा जो वीस से एक तक जिनने में असमर्थ है, खह वर्ष की उम्र के बच्चों के निमित्त बनाये गए प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है तो उसकी बौद्धिक उम्र छह वर्षों की मानी जाएगी। इसके प्रतिकृत्त सात वर्ष की उम्र बाला बच्चा ह वर्षे के बच्चों के लिए बनाये गए प्रश्नों का सत्तर दे सके तो उसकी बौद्धिक उम्र अवश्य ही नौ वर्ष की आकी जाएगी।

## मानसिक योग्यता के तत्त्व

मानसिक योखता या कियात्मक मन के चार तत्त्र हैं :--

- (१) बुद्धि (२) उत्साह-इच्छा-शक्ति या सक्लप (३) उद्योग (४) मावना ।
- (१) बुद्धि भ .--इन्द्रिय श्रीर ऋर्थ के तहारे होने वाला मानसिक जान।
- (२) जत्ताह '- लिब्स- वीर्यान्तराय-कार्यसम्ता की योग्यता में वाघा डालने वाले कर्म पुट्गल, के विलय से उत्पन्न सामर्थ्य-क्रिया-समसा।
- (३) उद्योग:--करण-वीर्यान्तराय से उत्पन्न कियाशीलवा।
- ( ४ ) भावनाः—गर-प्रमावित दशा।

बुद्धि का कार्य है विचार करना, सोचना, सममना, क्ल्पना करना, स्मृति, पहिचान, नये विचारों का ज्यादन, अनुमान करना त्रादि-आदि।

उत्ताह का कार्य है-अप्रावेश, स्फूर्ति या साम्र्य्य उत्पन्न करना । ज्योग का कार्य है-सामर्थ्य का कार्यरूप में परिषमन ! आदुना का कार्य है :--सन्मयता स्त्यन्न करना !

## चेतना की विभिन्न प्रवृत्तियाँ

चेतना का मूल खोत आत्मा है। असकी सर्व मान्य दो प्रवृत्तिया हैं— इन्द्रिय और मन। इन्द्रिय जान वार्तमानिक और अनालोचनात्मक होता है। इसिलए असकी प्रवृत्तिया बहुमुखी नहीं होतीं। मनस् का जान जैकालिक और आलोचनात्मक होता है। इसिलए असकी अनेक अनस्थाए बनती हैं:—

सकल्प:-बाह्य पदायाँ में मनकार |

विकल्म :--हर्ष-विषाद का परिणाम--में सुखी हूँ, मैं दुःखी स्नादि।

निदान :--भौतिक मुख के लिए उत्कट अभिलापा या प्रार्थना ।

स्मृति :- इष्ट श्रुत और अनुभृति आदि विषयों की याद।

जाति-समृति :--- पूर्व जन्म की याद।

प्रत्यभिजाः --पहिचान।

कल्पना :-- तर्क, अनुमान, भावना, कथाय, स्वप्न ।

श्रद्धान :—सम्यक् या मिथ्या मानसिक रुचि ∤

लेश्याः --शुभ या ऋशुभ मानसिक परिणाम ।

ध्यान<sup>७ ६</sup>:--- मानसिक एकाप्रता आदि-आदि ।

इनमें स्मृति, जाति-स्मृति, प्रसमिका, तर्क, अनुमान—ये विशुद्ध शर्म की दशाए हैं। शेप दशाएं कर्म के उदय या विलय से उत्पन्न होती हैं। सकल्प, विकल्प, निदान, कषाय और स्वप्न—ये मोह-प्रमाधित चेतना के चिन्तन हैं। भावना, अद्धान, लेश्या और ध्यान—ये मोह-प्रमाधित चेतना में उत्पन्न होते हैं तब असत् और मोह-शूल्य चेतना में उत्पन्न होते हैं तब सत् वन जाते हैं।

#### स्वप्न-विद्यान

फ़ायह के अनुसार स्वप्न मन में की हुई इच्छाओं के परिणाम हैं। जैन-हिस्ट के अनुसार स्वप्न मोह-कर्म और पूर्व-सरकार के उद्वोध के परिणाम हैं। वे यथार्थ और अयथार्थ दोनो प्रकार के होते हैं \* । समाधि और असमाधि-इन दोनों के निमित्त बनते हैं \* । किन्तु वे मोह प्रमावित चैतन्य-दशा में ही उत्पन्न होते हैं अन्यया नहीं \* ।

.स्वप्न-जान का विषय पहले हुए, श्रुत, अनुभूत बस्तु ही होती हैं।

स्वप्न अर्थ-निद्रित दशा में आता है ' । यह नींद का परिणाम नहीं किन्तु इसे नीद के साहचर्य की आवश्यकता होती है। जाग्रत दशा में जैसे वस्तु—अनुसारी ज्ञान और कल्पना दोनों होते हैं, वैसे ही स्वप्न-दशा में भी अवीत की स्मृति, भविष्य की सत्-कल्पना और असत्-कल्पना ये सव होते हैं। स्वप्न-विज्ञान मानसिक ही होता है।

भावना



भावना की दो जातिया हैं—(१) द्यप्रीति (२) प्रीति । श्रप्रीति के दो मेद हैं—कोध, मान । मीति के दो मेद हैं—माया. लोम ।

श्रप्रीति जाति की सामान्य इच्छि से क्रोध और मान द्वेष है। प्रीति जाति की सामान्य इच्छि से माया और लोम राग है।

ज्यवहार की हिन्द से कोध और मान द्रेष है। इसरे को हानि पहुंचाने के लिए माया का प्रयोग होता है, वह भी द्रेष है। लोभ मूच्छांसिक है, इसलिए वह राग है

श्रमुख्य की हिष्ट से कोष अप्रीतिक्य है, इसलिए होप है। मान, माया और लोम कदाचित् राग और कदाचित् होप होते हैं। मान अहकारोप-योगासक होता है, अपने बहुमान की मावना होती है, तब वह प्रीति की कोटि में जाकर राग वन जाता है और पर गुण-होपोपयोगासक होता है, तब अप्रीति की कोटि में जा वहीं होप वन जाता है। दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए माया और लोम प्रमुक्त होते हैं, तब वे अप्रीति रूप वन होप की कोट़ि में चले जाते हैं। अपने चन, शरीर आदि की सुरह्मा या पोपप के लिए प्रमुक्त होते हैं. तब वे मुद्धांसक होने के कारण राग वन चाते हैं। शाब्दिक दृष्टि से दो ही बृत्तिया हैं<sup>८९</sup> (१) लोभ या राग, (२) क्रीघ या हुँप।

मान और माया जब स्विहत-सपयोगात्मक होते हैं, तब मूर्च्झित्मक होते से लोम और लोम होने से राग वन जाते हैं। वे परोपद्यात-सपयोगात्मक होते हैं, तब पूणात्मक होने से क्षोध और क्षोध होने से द्वेध वन जाते हैं<sup><2</sup>।

यह वैभाविक या मोह-प्रभावित भावना का रूप है। मोहसून्य वा स्वामाविक भावना के तोलक प्रकार हैं—

| (१) अनित्य-चिन्तन |  |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

(६) निजंरा-चिन्तन

(२) त्रशरख-चिन्तन

(१०) धर्म-चिन्तन (११) लोक-व्यवस्या चिन्तन

(३) सव-चिन्तन (४) एकत्व-चिन्तन

(१२) बोधि दर्जभता-चिन्तन

(५) अन्यत्व-चिन्तन

(१३) मैत्री-चिन्तन

(६) अशीच चिन्तन

(१४) प्रमोद-चिन्सन

(७) त्रासव-चिन्तन

(१५) कारुएय-चिन्तन

(८) सवर-चिन्तन

(१६) माध्यस्थ्य-चिन्तन<

#### भद्धान

श्रद्धा को विश्वत करने वाले वर्म-पुद्गल चेतना को प्रभावित करते हैं, विय तात्विक धारणाए मिथ्या वन जाती है। असत्य का आजह दे या आग्रह के विना भी अमत्य की धारणाए जो वनती है दे, वे सहज ही नहीं होतां। केवल वातावरण से ही वे नहीं बनतीं। जनका मूल काव्या श्रद्धा मोह है पुर्गल हैं। जिनकी चेतना इन पुर्गलों से प्रभावित नहीं होती, जनमें अमत्य का आजह नहीं होता। यह स्थिति नैमर्शिक और शिक्षा-सम्य दोनों प्रजार की होती है।

## लेश्या

माने सार्व विचारों के अनुरूप और विचार चारित्र को विद्युत बनाने राले पुरारों के प्रसाय आर अपमाय के जन्मण बनते हैं। वर्ष-पुद्राल हमारे र भी और विचारों को भीतर से प्रमावित करते हैं, तब बाहरी पुरुशत उनपे र भी भीर किने हैं। ये जिरिप रस बाले होते हैं। कुण, जील और नापोल—जन तीन रगों वाले पुद्गल विचारों की अशुद्धि के निमित्त वनते हैं। तेजस्, पक्ष और श्वेत—ये तीन पुद्गल विचारों की शुद्धि में सहयोग देते हैं। पहले वर्ग के रंग विचारों की अशुद्धि के कारण वनते हैं, यह प्रधान वात नहीं है किन्तु चारित्र मोह-प्रभावित विचारों के सहयोगी जो बनते हैं, वे कृष्ण, नील और कापोत रंग के पुद्गल ही होते हैं—प्रधान वात यह है। यही बात दूसरे वर्ग के रगों के लिए हैं।

#### ध्यान

į

1

मन या वृत्तियों के केन्द्रीकरण की भी वो स्थितियाँ होती हैं :-

- (१) विभाषोनमुख (२) स्वमायोनमुख
- (क) प्रिय बस्त का वियोग होने पर फिर चसके संयोग के लिए
- (ख) अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर ससके वियोग के लिए—जो एकामता होती है, वह व्यक्ति को कार्च—दुःखी बनाती है।
  - (ग) विषय-वासना की सामग्री के संरक्षण के लिए-
  - (घ) हिंसा के लिए---
  - (इ) श्रमस्य के लिए---
  - (च) चौर्य के लिए--
- —होने वाली एकाव्रता व्यक्ति को क्रूर बनाती है—इसलिए मन का यह केन्द्रीकरण विभावोन्मुख है।
  - (क) सलासत्य विवेक के लिए :--
  - (ख) दोप-मुक्ति के लिए:---
  - (ग) कर्म-मुक्ति के लिए:---
- —होने वाली एकाग्रता व्यक्ति की आत्म निष्ठ बनाती है—इसलिए वह स्वभावोन्सुख है ]



# ती सर्गे खगड



# जैन न्याय

न्याय और न्याय शास्त्र न्याय-शास्त्र की उपयोगिता अर्थ-सिद्धि के तीन रूप जैन न्याय का उद्ग्गम और विकास जैन न्याय की मौलिकता हैच आहरण आहरण आहरण के दोष विवाद प्रमाण-व्यवस्था का आगमिक आधार अनेकान्त-व्यवस्था

## न्याय और न्याय शास्त्र

मीमांता की व्यवस्थित पद्धित न्यथना प्रमाण की मीमासा का नाम न्याय—तर्क विद्या है।

न्याय का साब्दिक नर्थ है — प्राप्ति श्रीर पारिमापिक श्रर्थ है — "शुक्ति के द्वारा पदार्थ — प्रमेय — वस्तु की परीक्षा करना व।" एक वस्तु के वारे मे अनेक विरोधी विचार सामने आते हैं, तब उनके बलाबल का निर्णय करने के लिए जो विचार किया जाता है, उसका नाम परीक्षा है ।

'क' के बारे में इन्छ का विचार सही है और चन्द्र का विचार गलत है, यह निर्णय देने वाले के पास एक पुष्ट आधार होना चाहिए। अन्यथा उसके निर्णय का कोई मूल्य नहीं हो सकता। 'इन्छ' के विचार को सही मानने का आधार यह हो सकता है कि उसकी युक्ति (प्रमाण) में साध्य साधन की स्थिति अनुकूल हो, दोनों (साध्य-साधन) में विरोध न हो। 'इन्छ' की युक्ति के अनुसार 'क' एक अन्तर (साध्य) है क्योंकि उसके दो दुकडे नहीं हो सकते।

'चन्द्र' के मतानुसार 'ए' भी अत्तर है। क्योंकि वह वर्ण-माला का एक अग है, इसलिए 'चन्द्र' का मत गलत है। कारण, इसमें साध्य-साधन की संगति नहीं है। 'ए' वर्ण-माला का अंग है फिर भी अत्तर नहीं है। वह 'अ+इ' के स्योग से बनता है, इसलिए स्योगल वर्ण है।

न्याय-पद्धति की शिक्षा देने वाला शास्त्र 'न्याय-शास्त्र' कहलाता है। इसके मुख्य श्रंग चार हैं\*—

१--तत्त्व की मीमासा करने वाला-प्रमाता ( आरमा )

२--भीमांसा का मानदण्ड--प्रमाण ( यथार्थ जान )

३--जिसकी मीमासा की जाए-प्रमेय (पदार्य)

४—मीमासा का फल—प्रमिति ( हेय-उपादेय-मध्यस्थ-बुद्धि )

## न्याय शास्त्र की उपयोगिता

प्राणी मात्र में ज्ञनन्त चैतन्य होता है। यह सत्तागत समानता है। विकास की अपेदा समें तारतम्य मी ज्ञनन्त होता है। सब से ऋषिक विकासशील प्राग् । मनुष्य है। वह उपयुक्त सामग्री मिलने पर नैतन्य विकास की चरम सीमा केवल-भान तक पहुँच सकता है। इससे पहली दशाओं में भी उसे बुद्धि-परिष्कार के अनेक अवसर मिलते हैं।

मनुष्य जाति में स्पष्ट अर्थ वीधक भाषा और लिपि-सकेत—ये दो ऐसी विशेषताए हैं, जिनके द्वारा उसके विचारों का स्थिरीकरण और विनिमय होता है।

स्थिरीकरण का परिणाम है साहित्य वाड्मय और विनिमय का परिणाम है आलोचना।

ज्यों ज्यों मनुष्य की ज्ञान, विज्ञान की परम्परा आगो बढती है, त्यों-त्यों साहित्य अनेक दिशागामी बनता चला जाता है।

जैन बाद्मय में साहित्य की शाखाए चार हैं-

- (१) चरणकरणानुयोग--- आचार-भीमासा--- उपयोगितावाद या कर्तव्य-वाद (कर्तव्य-अकर्तव्य-विषेक) यह आध्यात्मिक पद्धति है।
- (२) धर्मकयानुयोग---- आत्म-उद्वोधनशिक्षा (रूपक, दृष्टान्त और उपदेश)
  - (३) गणितानुयोग गणितशिचा।
  - (४) द्रव्यानुयोग अस्तित्ववाद या वास्तविकतावाद।

तर्के सीमाना श्रीर वस्तु-स्वरूप-शास्त्र श्रादि का समावेश इसमें होता है। यह दार्शनिक पद्धति है। यह दस प्रकार का है—

(१) द्रव्यानुयोग-इन्य का विचार।

रीमे — इन्य गुज-पर्याप्रमान् होता है। जीव मे जान, गुज और सुख दु.स व्यादि पर्याय मिलने हैं, इनलिए वह इस्य है।

(२) मानृतानुयोग-सत् का निचार।

ैंसे—प्रत्य उत्तार, व्यय श्रीन ब्रीत्य युक्त होने के बारण मत् होता है। भीप स्तरप भी दृष्टि से शत होते हुए भी पर्याय की दृष्टि में उत्पाद-ज्यय-भूमे गाम है, इसलिए वर मत् है।

- (३) एकार्थिकानुयोग—एक ऋर्य वाले शब्दो का विचार। जैसे—जीव, पाणी, सृत, सन्त ऋादि-ग्रादि जीव के पर्यायवाची नाम है।
- (४) करणातुयोग—साधन का विचार (साधकतम पटार्थ-मीमासा)
  जेसे—जीव काल, स्वमाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ पाकर कार्य मे
  पन्न होता है।
- (५) ऋर्षितानर्षितानुयोग—मुख्य और गौगा का विचार (मेदामेद-विवज्ञा)

जैसे—जीव अमेद-हिए से जीव मात्र है और मेद-हिएट की अपेत्ता वह दो प्रकार का है—वद्ध ओर मुक्त। वद्ध के दो मेद हैं—(१) स्थावर (२) त्रम, आदि-आदि।

- (६) मावितामावितानुयोग—श्चन्य से प्रमावित श्रीर श्रप्रमावित विचार। जैसे—जीव की अजीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य प्रमावित श्रशुद्ध दशाए, पुद्गल सुक्त स्थितिया शुद्ध दशाए।
  - (७) वाह्यावाह्यानयोग-सादश्य और वैसादश्य का विचार।
- जैसे—सचेतन जीव अचेतन आकाश से बाह्य (विसहश) हे और आकाश की भाति जीव अमूर्त है, इसलिए वह आकाश से अवाह्य (सहश) है।
- (८) शाश्वताशाश्वतानुयोग—नित्यानित्य विचार। जैसे इच्य की दृष्टि से जीव अनादि-निधन है, पर्याय की दृष्टि से वह नए-नए पर्यायों में जाता है।
  - (ε) तथाजानऋनुयोग—सम्यग् είण्ट जीन का विचार।
  - (१०) अतयाजानअनुयोग--- प्रसम्यग् दृष्टि जीव का विचार "।

एक निषय पर अनेक विचारको की अनेक मान्यताए अनेक निगमन— निष्कर्ष होते हैं। जैसे---आत्मा के वारे मे--

स्रिक्षयाबादी-नास्तिक •श्चातमा नहीं है। कियाबादी-स्थास्तिक दर्शनों ने :--

- (१) जैन---- त्रात्मा चेतनावान्, देह-परिमाण, परिणामी----नित्यानित्य, शुभ अशुभ कर्म-कर्ता, फल-भोक्ता और अनन्त हैं।
- (२) वौद्ध—च्हणिक चेतनाप्रवाह के ऋतिरिक्त आत्मा और कुछ नहीं है।
- (३) नैयायिक वैशेषिक--- आत्मा क्टस्थ नित्य, अपरिखामी, अनेक और व्यापक हैं।
  - ( y ) साल्य-श्रात्मा श्रकर्ता, निष्क्रिय, मोक्ता, वहु श्रीर व्यापक है।

यहाँ वास्तविक निष्कर्ष की परीचा के लिए बुद्धि में परिष्कार चाहिए ! इस वौद्धिक परिष्कार का साधन न्याय-शास्त्र है । यह बुद्धि को ऋर्यसिद्धि के योग्य वनाता है । फलिलार्य में बुद्धि को ऋर्यसिद्धि के योग्य वनाना, यही न्याय-शास्त्र की समयोगिता है ।

## अर्थसिद्धि के तीन रूप

चहेरय से कार्य का आरम्म होता है और सिद्धि से अन्त । छहेरय और सिद्धि से अन्त । छहेरय और सिद्धि के लिए किया चलती है और उसकी सिद्धि होने पर किया इक जाती है। अत्येक सिद्धि (निवृत्ति-किया) के साथ निर्माण, प्राप्ति या निर्णय—इन तीनों में से एक अर्थ अवश्य खुड़ा रहता है, इसलिए अर्थसिद्धि के तीन रूप बनते हैं —

- (१) असत् का प्रादुर्मान (निर्माण) मिट्टी से घंदे का निर्माण। मिट्टी के देर में पहले जो घड़ा नही था, नह वाद में बना, यह असत् का प्रादुर्मान है। अर्थ की सिद्धि है एक 'घडा' नामक नस्तु की उत्पत्ति।
- (२) ऋभिलिषित वस्तु की प्राप्ति । प्यास लग रही है। पानी पीने की इच्छा है। पानी मिल जाना, यह सत् वस्तु की प्राप्ति है।
  - (३) मानजिता अर्थ त्रस्तु के स्वरूप का निर्शय। यह सत् पदार्थ की निश्चित जानजारी या बौद्धिक प्राप्ति है।
    - इनमें (१) असत् की उत्पत्ति और (२) सत् की प्राप्ति से न्याय-शास्त्र

का साचात् सम्बन्ध नहीं है। न्याय-शास्त्र का चित्र सत् के स्वरूप की निश्चिति है "। परम्परकारण के रूप में इष्टवस्तु की प्राप्ति मी प्रमाण का फल माना जा सकता है '।

## जैन न्याय का उद्गम और विकास

जैन तत्त्वाद प्राग्-ऐतिहासिक है। इसका सम्बन्ध गुग के आदि-पुरुष भगवान अध्यमनाथ से जुड़ता है। मारतीय साहित्य में भगवान अध्यमनाथ के अस्तित्व-साधक प्रमाण प्रजुर मात्रा में मिलते हैं । जैन-साहित्य में जो तत्त्वाद हमें आज मिलता है, वह अन्तिम तीर्यंकर मगवान महावीर की स्पदेश-राधाओं से सम्बद्ध है। फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैन सूत्र भगवान अध्यमनाथ और मगवान महावीर के तत्त्वाद की एकता का समर्थन करते हैं । अगवान महावीर ने उन्हों तत्त्वों का उपदेश किया, जो मगवान अध्यमनाथ ने बतलाए थे। जैन दर्शन का नामकरण भी इसी का पोषक है। इसका किसी व्यक्ति के नाम से सम्बन्ध नहीं। अविन्छित्र परम्परा के रूप में यह चलता आ रहा है।

निर्प्रनथ-प्रवचन, आहंत् दर्शन, जैन दर्शन—इस प्रकार नाम-क्रम बवलने पर भी सभी नाम गुणात्मक रहे, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं छुड़े। निर्प्रत्य, अहंत् और जिन—ये नाम सभी वीर्यंकरों के हैं, किसी एक वीर्यंकर के नहीं। इस्तिए परम्परा की दृष्टि से जैन तत्त्ववाद प्राप्-ऐतिहासिक और तद्विपयक उपलब्ध साहिल की अपेद्धा वह मगवान महावीर का उपवेश है। इस दृष्टि से उपलब्ध जैन न्याय के उद्गम का समय विक्रम पूर्व ५ वॉ शताव्दी है। उपलब्ध जैन न्याय के उद्गम का समय विक्रम पूर्व ५ वॉ शताव्दी है। वादरायण ने अहासूत्र (२।२।३३) में स्याद्वाद में विरोध दिखाने का प्रयक्त किया है। वादरायण का समय विक्रम की वीसरी शताव्दी है। इससे भी जैन न्याय-परम्परा की प्राचीनता सिद्ध होती है। जैन आगम-सूत्रों में स्थान-स्थान पर न्याय के प्राणभूत अगों का उन्लोख मिलता है। उनके आधार पर जैन-विचार-पद्धित की रूपरेखा और मौलिकता सहज सममी जा सकती है। जैन न्याय की मौलिकता

'जैन न्याय मौलिक है' इसे समस्तने के लिए हमें 'जैन लगगमों में तर्क का क्या स्थान है'—इस पर दृष्टि डालनी होगी। कथा तीन प्रकार की होती है ° ° — (१) ऋर्य-कथा (२) धर्म-कथा (३) काम-कथा ° ३। धर्म-कथा के चार मेद हैं ° ३। धर्में दूसरा मेद हैं — विचेपणी। इसका तालर्य है — धर्म-कथा करने वाला मुनि (१) ऋपने सिद्धान्त की स्थापना कर पर सिद्धान्त का निराकरण करे ° ४। ऋपना (२) पर सिद्धान्त का निराकरण कर ऋपने सिद्धान्त की स्थापना करे। (३) पर सिद्धान्त के सम्थग्नाद को बताकर धरके मिथ्यानाद को बताए।

तीन प्रकार की वक्तव्यता १५-

- (१) स्व सिद्धान्त-वक्तव्यता।
- (२) पर सिद्धान्त-वक्तव्यता।
- (३) उन दोनों की वक्तव्यता।

स्व तिद्धान्त की स्थापना और पर तिद्धान्त का निराकरण वाद विद्या में कुशल व्यक्ति ही कर सकता है।

भगवान् महाबीर के पास समृद्धवादी सम्पदा थी। चार सौ सुनि वादी थे <sup>98</sup>।

नौ निपुण पुरुषो में वादी को निपुण (सुद्भ ज्ञानी) माना गया है १७।.

भगवान् महावीर ने आहरण (हष्टान्त) और हेतु के प्रयोग में कुशल साधु को ही धर्म-कथा का अधिकारी बताया है १८।

इसके अतिरिक्त चार प्रकार के आहरण और उसके चार दोप, चार प्रकार के हेतु, छह प्रकार के विवाद, इस प्रकार के दोष, इस प्रकार के विशेष, आदेश (उपचार) आदि-आदि कथाङ्कों का प्रचुर मात्रा में निरूपण मिलता है।

तर्क-पद्धति के विकीर्ण वीज जो मिलते हैं, जनका व्यवस्थित रूप क्या था, यह समकता सुलम नहीं किन्तु इस पर से इतना निश्चित कहा जा सकता है कि जैन परम्परा के आगम-सुग में मी परीज्ञा का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। कई तीर्थिक जीव-हिंसात्मक प्रवृत्तियों से 'सिद्धि' की प्राप्ति बताते हैं, जनके इस अभिमत को 'अपरीक्ष हष्ट' कहा गया है १९। ''सत् असत् की परीचा किये विना अपने दर्शन की श्लाघा और दूसरे दर्शन की गर्हा कर स्वय को विद्वान् समक्तने वाले संसार से मुक्ति नहीं पाते १९।" इसलिए जैन परीचा-पद्धित का यह प्रधान पाठ रहा है कि ''स्व पच्च-सिद्धि और पर पच्च की असिद्धि करते समय आत्म-समाधि वाले मुनि को 'बहुगुण प्रकल्प' के सिद्धान्त को नहीं भूलना चाहिए। प्रतिज्ञा, हेत, हष्टान्त, उपनय और निगमन अथवा मध्यस्य वचन (निष्पच्च वचन ) ये बहु गुण का सर्जन करने वाले हैं। वादकाल में अथवा साधारण वार्तालाप में द्वनि ऐसे हेतु आदि का प्रयोग करे, जिससे विरोध न बढे—हिंसा न बढ़े १९।"

वादकाल में हिंसा से वचाव करते हुए मी तत्त्व परीचा के लिए प्रस्तुत रहते, तब जन्हें प्रमाण-मीमासा की ऋषेचा होती, यह स्वय गम्य होता है।

जैन-साहित्य दो भागो में विभक्त है—(१) आगम और (२) प्रन्य ! आगम के दो विमाग हैं—ग्रंग और श्रग अतिनिक्त-स्पाग ।

श्रग स्वतः प्रमाण है <sup>२०</sup>। श्रग-श्रतिरिक्त साहित्य वही प्रमाण होता है, जो श्रग-साहित्य का विसवादी नहीं होता।

केवली, श्रवधि जानी, मनः पर्यव ज्ञानी, चतुर्दशपूर्वधर, दशपूर्वधर स्वाप्त्रीर नवपूर्वधर (दशनें पूर्व की तीसरी स्नाचार-वस्तु सहित) वे स्नामम कहलाते हैं 23! उपचार से इनकी रचना को भी 'स्नामम' कहा जाता है 25!

अन्य स्थिविर या आचार्यों की रचनाओं की सक्य 'क्रिन्थ' है। इनकी प्रामाणिकता का आधार आगम की अविसवादकता है।

अग-साहित्य की रचना भगनाम् महावीर की उपस्थिति में हुईं। भग-वान् के निर्वाण के बाद इनका लघु-करण और कई आगमों का सकलन और समहण हुआ। इनका अन्तिम स्थिर रूप विक्रम की ५ वी शताब्दी से हैं।

आगम-साहित्य के आघार पर प्रमाण-शास्त्र की रूप-रेखा इस प्रकार बनती है— १-- प्रमेय-सत्।

सत् के तीन रूप हैं—उत्पाद, व्यय श्रीर घीव्य | उत्पाद श्रीर व्यय की समिश्—पर्याय ।

घ्रीव्य-गुग् ।

गुण श्रीर पर्याय की समष्टि-द्रन्य ।

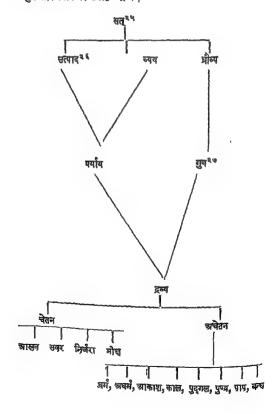

## २--प्रमास्--यथार्थं ज्ञान या व्यवसाय । [ भगवती के आधार पर प्रमाण-व्यवस्था <sup>२८</sup>]



[स्थानाङ्ग सूत्र के स्त्राधार पर प्रमाण-व्यवस्था]



अथवा-- ( द्वितीय प्रकार 3°)

सयोगि-भवस्थ केवल-ज्ञान के दो मेद-

- (१) प्रयम समय सयोगि-भवस्थ केवल-जान
  - (२) ऋप्रथम समय सयोगि-भवस्थ-केवल-जान
- ग्रयना—[१] चरम समय सयोगि-भवस्थ केवल-जान
  - [२] अचरम समय संयोगि-भवस्य केवल-जान

श्रयोगि-भवस्य केवल-जान के दो मेद (१) प्रथम समय ऋयोगि भवत्थ-केवल-जान

- (२) ऋप्रयम समय ऋयोगि-भवस्थ केवल ज्ञान।
- अथवा—(१) चरमसमय अयोगि-मवस्थ केवल-जान

(२) ऋचरम समय ऋयोगि-भवस्थ केवल-ज्ञान सिद्ध केवल-जान के दो मेद------(१) अनन्तर सिद्ध केवल-जान · (-२) परम्पर-सिद्ध केवल-शान अनन्तर सिद्ध केवल-जान के दो मेद··· ·(१) एकान्तर सिद्ध केवल-जान (२) अनेकान्तर सिद्ध-केवल-जान परम्पर-सिद्ध वेयल-जान के दी मेद ..... (१) एक परम्पर-सिद्ध केवल-जान (२) अनेक परम्परसिद्ध-केवल-शान नो फेबल जान के दो मेद .....ं (१) अवधि-जान (२) मना-वर्षंब जान श्रविध ज्ञान के दी मेद ..... (१) मव-प्रप्रात्यिक . (२) चायोपश्मिक मनः पर्यव के दो मेद · · · · · · (१) ऋजुमति (२) विशुलमित परोच्च जान के दो भेद ...... (१) आभिनिबोधिक जान (२) श्रुतशान श्रामिनियोधिक ज्ञान के दो मेव ..... (१) अत-निश्रित (२) ऋशुत-निधित भूत-निभित्त के दो मेद • • • • • • (१) ऋर्याक्यह (२) व्यक्षना-बग्रह क्षश्रुत-निश्चित के दो मेद .... (१) ऋर्यावग्रह (२) ब्यञ्जनार वग्रह

स्रथवा-- त्तीय प्रकार<sup>3 क</sup>





[ 233

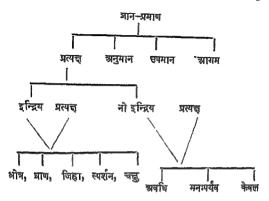

## (नन्दी सूत्र के आधार पर प्रमाण-व्यवस्था )



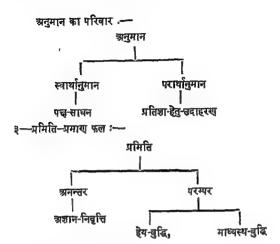

४—प्रमाता—श्वाता—श्रातमा ।

५--विचार-पद्धति--श्रनेकान्त-दृष्टि---

प्रमेय का यथार्थ स्वरूप समक्तने के लिए सत्-श्रसत्, नित्य-श्रमित्य, सामान्य-निरोप, निर्वचनीय-श्रनिर्वचनीय श्रादि विरोधी वर्म-सुगली का एक ही वस्तु में श्रमेशामेद से स्वीकार।

६--वाक्य-प्रयोग-स्याद्वाद और सद्वाद :--

- (क) स्याद्वाद—अखएड वस्तु का अपेत्ता-दृष्टि से एक धर्म को मुख्य और शेष सब धर्मों को उसके अन्तर्हित कर प्रतिपादन करने वाला वाक्य 'प्रमाण वाक्य' है। इसके तीन रूप हैं:—(१) स्यात्-अस्ति (२) स्यात्-नास्ति। (१) स्यात्-अनक्तन्य।
- (ख) सद्वाद—वस्तु के एक वर्म का प्रतिपादन करने वाला वाक्य 'नय-वाक्य' है। इसके सात मेद हैं—(१) नैगम (२) सम्रह (३) व्यवहार (४) ऋजुस्त्र (५) शब्द (६) सममिरूढ़ (७) एवम्भूत। हेतु

- चार प्रकार के\_हेतु<sup>3 1</sup>ं----

(१) विधि-साधक

विधि हैता

(२) निषेध-साधक विधि-हेत्। (३) विधि-साधक निषेध हेत् । (४) निषेध-साधक निपेध-हेत । दितीय प्रकार :---चार प्रकार के हेत्र ३४ :---(क) यापक—समय यापक हेतु। जिरोपण-बहुल, जिसे प्रतिवादी शीव न समक सके। · ( ख ) स्थापक---प्रसिद्ध-व्याप्तिक साध्य को शीव स्थापित करने वाला हेत । (ग) व्यंसक-प्रतिवादी को छल में डालने वाला हेतु। ( घ ) ल्रायक-व्यसक से प्राप्त आपत्ति को दूर करने नाला हेतु। आहरण चार प्रकार के ऋाहरण 34--(क) श्रपाय:-हियधर्म का जापक दप्टान्त। ( ख ) उपाय :---प्राह्म वस्तु के उपाय वताने वाला दृष्टान्त । (ग) स्थापना कर्म-स्वाभिमत की स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दृष्टान्त । ( घ ) द्रब्युत्पन्न-विनाश: -- उत्पन्न दूपण का परिहार करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला द्रष्टान्त । आहरण के दोष चार प्रकार के आहरण-दोष 34:-(क) अधर्मयुक्त :-- अधर्मबुद्धि छत्पन्न करने वाला दृष्टान्त । ( ख ) प्रतिलोम :--- अपिसदान्त का प्रतिवादक दृष्टान्त । त्रथना—"शुठे शास्त्र समाचरेत्"—ऐमी प्रतिकृतता की-शिका देने वाला द्रष्टान्त् । ( ग ) स्नारमोपनीत :---परमत में दोष दिखाने के लिए दृष्टान्त रखना, जिससे स्वमत दृषित वन जाए।

( घ ) दुरुपनीत :--- दोपपूर्ण निगमन वाला दृष्टान्त ।

### वाद के दोष ३७

- (१) तज्जात दोप—वादकाल में आचरण आदि का दोप यताना अथना प्रतिवादी से चल्य होकर मीन हो जाना।
- (२) मतिभग दोप-तत्त्व की विस्मृति हो जाना।
- (३) प्रशास्तृ दोप-समानायक या सभ्य की स्रोर से होने वाला प्रमाद।
- (भ) परिहरण दोष—अपने दर्शन की मर्यादा या लोक-रुढि के अनुसार अनासेच्य का आसेवन करना अथवा आसेच्य का आसेवन नहीं करना अथवा वादी द्वारा उपन्यस्त हेतु का सम्यक् प्रतिकार न करना।
- (५) स्वलद्मण् दोप—ग्रन्याप्ति, ग्रतिन्याप्ति, श्रसम्भव।
- (६) कारण-दोप--कारण ज्ञात न होने पर पदार्थ को ऋहेतुक मान लेना।
- (७) हेतु-दोष-असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक।
- (८) सकामण-दोप---प्रस्तुत प्रमेय में ऋप्रस्तुत प्रमेय का समावेश करना ऋथवा परमत का ऋशान जिस तस्त्र को स्वीकार नहीं करता उसे उसका मान्य तस्त्र वतसाना।
- ( E ) निमह-दोप :--- अल स्नादि से निग्हीत हो जाना।
- (१०) बस्तु दोष (पच-दोष) १—प्रत्यचित्राकृत—शब्द श्रश्रावण है।

  २ —श्रनुमान ,, शब्द नित्य है।

  ३ —प्रतीति ,, शशी श्रचन्द्र है।

  ४ —स्व वचन ,, मैं कहता हूँ, वह मिथ्या है।

  ५ —लोकरुढ़ि , मनुष्युकी खोपड़ी पवित्र हैं।

#### विवाद ३ ६

- (१) त्रपंतरण—ग्रवंतर लाम के लिए येन-केन प्रकारेण समय विताना ।
- (२) चत्सुकीकरण--- अनसर मिलने पर चत्सुक हो जय के लिए बाद करना।
- (३) अनुलोमन-विवादाध्यत्त को 'साम' आदि नीति के द्वारा अनुक्री वनाकर अथवा कुछ समय के लिए प्रतिवादी का पर्च स्वीकार कर-जसे अनुक्ल वनाकर वाद करना।

- ( ४ ) प्रतिलोमन---सर्व सामर्थ्य-दशा में विवादाध्यत्त श्रथवा प्रतिवादी को प्रतिकृत बनाकर, वाद करना।
- (५) ससेवन-- ऋध्यद्य की प्रसन्न रख बाद करना।
- (६) निधीकरम या मेटन—निर्णय दाताओं में अपने समर्थकों को मिश्रित करफे अथवा उन्हें (निर्णय दाताओं को) प्रतिवादी का विरोधी बनाकर वाद करना।

## प्रमाण व्यवस्था का आगमिक आधार

(१) प्रमेय :---

प्रमेय 'प्रनन्त धर्मात्मक होता है। इसका आधार यह है कि वस्तु में अनन्त-पर्यंत होते हैं।

(२) प्रमाण:-

प्रमाण की परिभाषा है—ज्यवसायी जान या यथार्थ जान । इनमें पहली का आधार स्थानाञ्ज (३-३-१८५) का 'व्यवसाय' राज्द है। दूसरी का ग्राधार जान श्रीर प्रमाण का प्रयक्ष्यक् निर्देशन है। ज्ञान यथार्थ और अयथार्थ दोनों प्रकार का होता है, इसलिए ज्ञान सामान्य के निरूपण में ज्ञान पाच बतलाये हैं <sup>३९</sup>।

प्रमाण यथार्य जान ही होता है। इसिलए यथार्य ज्ञान के निरुपण में वे दो बन जाते हैं \*\*। प्रत्यन्त और परोत्त ।

(३) अनुमान का परिवार:-

अनुयोग द्वार के अनुसार श्रुतमान परार्थ और श्रेप सब मान स्वार्थ हैं। इस दृष्टि से सभी प्रमाण जी ज्ञानात्मक हैं, स्वार्थ हैं और वचनात्मक हैं, वे परार्थ हैं। इसीके आधार पर आचार्थ सिद्धसेन, ४० वादी देनस्रि प्रत्यक्त को परार्थ मानते हैं ४२।

अनुमान, आगम आदि की स्वार्थ-परार्थ रूप द्विविधता का यही आधार है। ( ४ ) प्रमितिः ---

प्रमाण का साचात् फल है अशान निवृत्ति और व्यवहित फल है हेयबुद्धि और मध्यस्थबुद्धि । इसका आघार अवण, शान, विज्ञान, प्रत्याख्यान और संयम का कम है । अवया का फल जान, शान का विज्ञान, विज्ञान का प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का फल है स्वयम । दर्शनावरण के विलय से सुनना' मिलता है । शुत-अर्थ में ज्ञानावरण के विलय से अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा—ये होते हैं । इनसे ज्ञान होता है, अज्ञान की निष्टित्त होती है । अज्ञान की निष्टित्त होने पर विज्ञान होता है—हैय, उपादेय की बुद्धि-वनती है । इसके बाद हेय का प्रत्याख्यान—त्याग होता है । लाग के पश्चात संयम । आध्यात्मिक हिन्द से यावन्माज पर-स्वयोग है, वह हेय है । पर-स्वयोग मिटने पर संयम आता है, अपनी स्थिति में रमण होता है । वह वाहर से नहीं ज्ञाता, इसलिए स्वयोद कुछ भी नहीं । लौकिक हिन्द में हेय और स्वयोदेय दोनों होते हैं । जो वस्तु न माह्य होती है और न अग्राह्म, वहाँ मध्यस्य बुद्धि बनती है अथवा हुए और शोक होनों से बचे रहना, वह मध्यस्थ बुद्धि है है।

इनके अतिरिक्त ज्याप्ति, अभाव, उपचार आदि के भी बीज मिलते हैं।
जैनं प्रमाण और परीज्ञा-पद्धित का विकास इन्हीं के आधार पर हुआ है।
यूसरे दर्शनों के उपयोगी अश अपनाने में जैनाचायों को कभी आपत्ति नहीं
रही है। उन्होंने अन्य-परम्पराओं की नई सूक्तों का हमेशा आदर किया है
और अपनाया है। फिर भी यह निर्विवाद है कि उनकी न्याय-परम्परा सर्वया
स्वतन्त्र और मौजिक है और भारतीय न्याय-शास्त्र को उसकी एक बड़ी
देन है।

## अनेकान्त व्यवस्था

श्रागम साहिल में सिर्फ जान और जैय की प्रकीयों मीमांवा ही नहीं मिलती, चनकी व्यवस्था भी मिलती है।

स्त इताङ (२-५) में विचार और खाचार, दोनों के बारे मे अनेकान्त का तलस्पर्शी निवेचन मिलता है। मगनती और स्त्रकृताङ्क में खनेक मतबादीं का निराकरण कर स्वपन्न की स्थापना की गई है।

इन विखरी मुकाओं को एक धारों में पिरोने का काम पहले-पहल आचार्य 'लमास्वाति' ने किया। जनका तत्त्वार्थ सूत्र जैन न्याय विकास भी पहली रिस्म दे। यो कहना चाहिए कि विक्रम पहली-दूसरी शताब्दी के लगमग जैन-परम्परा में 'प्रमाख नयैरधिगम्' सूत्र के रूप में स्वतन्त्र प्ररीच्ना-शैली का ग्रिशान्याम हुन्मार्थ । धार्मिक मतवादो के पारस्परिक संघर्ष ज्यो ज्यो बढ़ने लगे और अपनी मान्यताओं को युक्तियो द्वारा समर्थित करना अनिवार्य हो गया, तव जैन अपनायों ने भी अपनी दिशा बदली, अपने सिद्धान्तों को युक्ति की कसौटी पर कस कर जनता के सामने रखा। इस काल में अनेकान्त का विकास हुआ।

श्रिंहिसा की साधना जैनाचायों का पहला लह्य था। उससे हटकर मत-प्रचार करने को वे कभी लालायित नहीं हुए। साधु के लिए पहले 'श्रात्मानुकम्पी' (अहिंसा की साधना मे कुशल) होना जरूरी है। जैन-श्राचायों की दृष्टि में विवाद या शुक्त तर्क का स्थान कैसा था, इस पर महान् तार्किक श्राचार्य सिद्धसेन की "वादद्वात्रिशिका" पूरा प्रकाश डालती है प्रभा

हरिभद्रस्रि का वादाष्टक भी शुष्क तर्क पर मीघा प्रहार है। जैनाचायों ने तार्किक आलोक में जतरने की पहल नहीं की, इसका अर्थ जनकी तार्किक दुर्वलता नहीं किन्तु समतावृत्ति ही थी।

नाद-कथा त्रेत्र में एक स्रोर गीतम प्रदर्शित छल, जल्प, नितंडा, जाति स्रीर निग्रह की ज्यनस्था स्रीर दूसरी स्रोर स्राहिंसा का मार्ग दि— "स्रन्य
तीयों के साथ बाद करने के समय स्रात्म-समाधि वाला सुनि सत्य के साधक
प्रतिज्ञा, रेढु और उदाहरण का प्रयोग करे स्रीर यो बोले कि ज्यो प्रतिपद्यी
स्रापना निरोधी न बने" भी सत्य का शोधक स्रीर साधक "स्राप्मित होता है
वह स्रमत्य-तत्व का समर्थन करने की प्रतिज्ञा नहीं रखता"—यह एक समस्या
धी, इसको वार करने के लिए श्रानेकान्त दृष्टि का सहारा लिया गया भेष

अनेकान्त के विस्तारक श्वेताम्बर-परम्परा में "तिद्धसेन" और दिगम्बर-परम्परा में 'तमन्तमह्र' हुए । उनका समय विक्रम की ध्वों ६ठी शती के लगमग माना जाता है । तिद्धसेन ने ३२ द्वात्रिशिका और सन्मित की रचना करके यह तिद्ध किया कि निर्धन्य-प्रवचन नयो का समूह विविध सायेश्व दृष्टियों का समन्त्रय है \* । एकान्त-दृष्टि मिथ्या होती है । उसके द्वारा 'तत्य' नहीं पकड़ा जा सकता । जितने पर समय हैं \* , वे सब नयवाद हैं। एक दृष्टि को ही एकान्त रूप से पकड़े हुए हैं । इसलिए वे सत्य की और नहीं ले जा सकते । जिन-प्रवचन से जित्यवाद, अनित्यवाद, काल, स्वमाव, निर्यति आदि सव दृष्टियों का समन्त्रय होता हैं, इसलिए यह 'सत्य' का सीधा मार्ग है ।

इसी प्रकार आचार्य समन्तमद्र ने अपनी प्रसिद्ध कृति आप्त मीमामा में बीतराग को आप्त सिद्ध कर उनकी अनेकान्त वाणी से 'सत्' का यथार्थ भान होने का विजय-घोप किया। उन्होंने अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति और अवस्त्रय—इन चार सगो के द्वारा मदेकान्तवादी साएप, अमदेकान्तवादी माध्यमिक, सर्वथा उमयवादी वैशेषिक और अनाव्यकान्तवादी बोड के दुराग्रहवाद का बड़ी सफलता से निराकरण विया। भेद-एकान्त, अभेद एकान्त आदि अनेक एकान्त पत्तों में दौष दिखाकर अनेकान्त की व्यापक सत्ता का पथ प्रशस्त कर दिया।

स्याद्वाद-सप्तमगी श्रीर नय की विशद योजना मे इन दोनों श्राचायों की लेखनी का चमत्कार श्राज भी मर्व मम्मत है।

## प्रमाण-व्यवस्था

श्राचार्य सिद्धसेन के न्यायावतार में प्रसन्ध, परोच, श्रनमान श्रीर उसके अनयनो की चर्चा प्रमाण-शास्त्र की स्वतन्त्र रचना का द्वार खोल देती है। फिर भी उसकी आत्मा शैशवकालीन-सी लगती है। इसे वौदन श्री तक ले जाने का श्रेय दिगम्बर आचार्य अकलक को है। उनका समय विक्रम की अगठवी-नौषी शतान्त्री हैं। उनके 'लधीयस्त्रय', 'न्याय विनिश्चय' और 'प्रमाण-सप्रह' में मिलने वाली प्रमाण-व्यवस्या पूर्ण विकसित है। उत्तरवर्ती श्वेताम्बर और दिगम्बर टोनो धारात्रो में उसे स्थान मिला है। इसके बाद समय-समय पर अनेक आचायों द्वारा लाञ्चणिक प्रन्थ लिखे गए। दसवीं शताब्दी की रचना माखिक्यनदी का 'परीचा मुख मण्डन', बारहवीं शताब्दी की रचना वादिदेवसूरी का 'प्रमाण नय तत्त्वालोक' श्रीर श्राचार्य हेमचन्द्र की 'प्रमाण-मीगासा', पन्द्रहवीं शताब्दी की रचना धर्मभूषण की 'न्यायदीपिका', १८वी शताब्दी की रचना यशोनिकयजी की 'जैन तर्क भाषा'-यह काफी प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त बहुत सारे लाचि शिक प्रन्थ अभी तक अप्रसिद्ध भी पड़े हैं। इन लाचणिक अन्यों के अतिरिक्त दार्श्वनिक चर्चा और प्रमाण कें लच्चण की स्थापना श्रीर चत्यापना में जिनका योग है, दे भी प्रचुर सात्रा में हैं।

प्रमाण

प्रमाण का लक्षण ज्ञान की करणता प्रमाण की परिभाषा का क्रमिक-परिष्कार प्रामाण्य का नियामक तत्त्व प्रामाण्य और अप्रामाण्य की उत्पत्ति प्रामाण्य निश्चय के दो रूप स्वतः और

स्वत प्रामाण्य निश्चय परतः प्रामाण्य निश्चय अयथार्थं ज्ञान या समारोप विपर्यय सञ्चय अनध्यवसाय अयथार्थं ज्ञान के हेंतु अयथार्थं ज्ञान के दो पहलू प्रमाण-सख्या प्रमाण-मेद का निमित्त प्रमाण-विमाग ज्ञान

### प्रमाण का लक्षण

यथार्य ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान और प्रमाण का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। ज्ञान व्यापक है और प्रमाण व्याप्य । ज्ञान यथार्थ और अयथार्थ दोनो प्रकार का होता है। सम्यक् निर्णायक ज्ञान यथार्थ होता है और सशय-विपर्यय आदि ज्ञान अयथार्थ। प्रमाण विर्ण यथार्थ-ज्ञान होता है। वस्तु का संशय आदि से रहित जो निश्चित ज्ञान होता है, वह प्रमाण है।

## ज्ञान की करणता

प्रमाण का सामान्य लच्चण है—'प्रमाया' करण प्रमाणम्' प्रमा का करण ही प्रमाण है। तद्वित तत्प्रकारानुमवः प्रमा'—जो वस्तु जैदी है उसको वैसे ही जानना 'प्रमा' है। करण का अर्थ है साधकतम। एक अर्थ की सिद्धि में अनेक सहयोगी होते हैं किन्तु वे सब 'करण' नहीं कहलाते। फल की सिद्धि में जिसका ज्यापार अञ्चवहित (प्रकृष्ट उपकारक) होता है वह 'करण' कहलाता है। कलम बनाने में हाथ और चाकू दोनों चलते हैं किन्तु करण चाकू ही होगा। कलम काटने का निकटतम सम्बन्ध चाकू से है, हाथ से उसके बाद। इमिलए हाथ साधक और चाकू साधकतम कहलाएगा।

प्रमाय के सामान्य लच्चण में किसी को आपत्ति नहीं है। विवाद का विषय 'करण' बनता है। बौद्ध सारूप्य और योग्यता को 'करण' मानते हैं, ' नैयायिक सिन्नकर्ष और जान इन दोनों को, इस दशा में जैन सिर्फ जान को ही करण मानते हैं है। सिन्नकर्ष, योग्यता आदि अर्थ बोध की सहायक सामग्री है। उसका निकट सम्बन्धी जान ही है और वही शान और जेय के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है।

प्रमाण का फल होता है ऋज्ञान निवृत्ति, इष्ट-वस्तु का ग्रहण और श्रनिष्ट वस्तु का त्याग । यह सब प्रमाण को जान खरूप माने विना हो नहीं मक्ता । इसलिए ऋर्ष के सम्यक् अनुमव में 'करण' वनने का श्रेय ज्ञान को ही मिल सकता है।

## प्रमाण की परिभाषा का क्रमिक परिष्कार

प्रामाणिक च्रेत्र मे प्रमाण की अनेक धाराए वही, तव जैन आचायों को भी प्रमाण की खमन्तव्य-पोपक एक परिमाषा निश्चित करनी पड़ी । जैन विचार के अनुसार प्रमाण की आत्मा 'निर्णायक ज्ञान' है । जैसा कि आचार्य विद्यानन्द ने लिखा है—

'तत्त्वार्थव्यवसायात्मज्ञान मानमितीयता । लक्ष्योन गतार्थत्वात् , व्यर्थमन्यद् विशेषणम् ॥' —तत्त्वा ० श्ली ० १-१०-७७ ।

पदार्थ का निश्चय करने वाला ज्ञान 'प्रमाय' है। यह प्रमाण का लक्षण पर्याप्त है और सब विशेषण व्यर्थ हैं किन्तु फिर भी परिभाषा के पीछे जो कई विशेषण लगे उसके मुख्य तीन कारण हैं—

- (१) इसरो के प्रमाण-लच्चण से अपने लच्चण का पृथक्करण।
- (२) दूसरों के लाज्वणिक दृष्टिकोण का निराकरण।
- (३) वाधा का निरसन।

श्राचार्य सिद्धसेन ने प्रमाण का लक्षण वतलाया है—'प्रमाण खपराभासि जान वाधिववर्णितम्' किन्स श्रीर पर को प्रकाशित करने वाला श्रवाधित जान प्रमाण है। परोच्च जानवादी मीमासक जान को स्वप्रकाशित नहीं मानते। उनके मत से 'जान है'—इसका पता अर्थ प्राक्त्यात्मक अर्थापित से लगता है। दूसरे शक्षों में, उनकी हिन्द में जान अर्थजानानुमेय है। अर्थ को हम जानते हैं'— यह अर्थजान (अर्थ प्राकत्य है)। हम अर्थ को जानते हैं इससे पता चलता है कि अर्थ को जानने वाला जान है। अर्थ की जानवादी के द्वारा शान की जानकारी होती है'—यह परोच्च शानवाद है '। शानास्वरवेदा शानवादी नेयायिक—वैशेषिक जान को आनान्तरयेदा मानते हैं। उनके मतानुसार प्रथम जान का प्रत्यन्न एकाल-समनायी दूसरे जान से होता है। इत्वरीय जान के अतिरिक्त सम जान परप्रकाशित हैं, प्रमेय हैं। अन्दित शानवादी सालते की पर्याय—विकार है, इमलिए वह अन्दितन है। उनकी हिन्द में शान प्रकृति की पर्याय—विकार है, इमलिए वह अन्दितन है।

उक्त परिभाषा मे ऋाषा हुन्या 'स्व-श्राभावि' शब्द इनके निराकरण की स्रोर स्केत करता है।

जैन-दृष्टि के अनुसार ज्ञान 'स्व-अवसासि' है '। ज्ञान का स्वस्य ज्ञान है, यह जानने के लिए अर्थ प्राक्तस्य (अर्थ डोघ ) की अपेन्ना नहीं है।

- (१) जान प्रमेय ही नहीं, ईश्वर के ज्ञान की माति प्रमाण भी है।
- (२) जान अस्वेतन नहीं—जड प्रकृति का विकार नहीं, स्नात्मा का . भुषा है ।

शानाह्रेतवादी बौद्ध शान को ही परमार्थ-सत् मानते हैं, बाह्य पदार्थ को नहीं । इसका निराक्षरण करने के लिए 'पर आमासि' विशेषण जोड़ा गया।

जैन दृष्टि के अनुसार जान की भाति वाह्य वस्तुओं की भी पारमार्थिक-सत्ता है द।

विषयं स्थादि प्रमाण जहीं हैं, यह बतलाने के लिए 'वाभू विवर्जित' विशेषण है।

समूचा लच्चण तत्काल प्रचलित लच्चणो से जैन लच्चण का प्रथक्करण करने के लिए है।

अश्वार्य अकलक ने प्रमाण के लक्षण में 'अनिषयतार्थवाही' विशेषण लगाकर एक नई परम्परा शुरू कर दी '। इस पर बीढ आचार्य धर्मकीर्ति का प्रमास पड़ा ऐसा प्रतीत होता है। न्याय-वैशेषिक और मीमासक 'धाराबाहिक जान' (अधिगत जान गृह्तिव्याही जान ) को प्रमाण मानने के पहा में थे और वीद विषद्ध में। आचार्य अकलक ने वीद दर्शन का साथ दिया। आचार्य अकलंक का प्रतिविध्य आचार्य माणिक्य नन्दी पर पड़ा। उन्होंने यह माना कि 'स्वापूर्वाय व्यवसायात्मक जान प्रमाणम्' स्व और अपूर्व अर्थ का निश्चय करने वाला जान प्रमाण है, कि। इसमें आचार्य अक्लक के मत का 'अपूर्व' शब्द के द्वारा समर्थन किया।

नादिदेन सूरी ने 'स्वपरव्यवसायिजान प्रमाणम्' इस सूत्र मे माणिक्य मन्दी के 'ऋपूर्व' शब्द को ध्यान नहीं दिया ११।

इस काल मे दो धाराए चल पड़ी। विगम्बर आचायों ने यहीत-प्राही

भारापारीह यान को प्रमान नहीं महा। जोनाम्यर ह्यानार्थ प्रमुखे प्रमुखे मानने थे। किस्पर त्यानार्थ दिशाननः ने इस प्रश्न को सहा प्रस्ता उनिने ही नहीं समस्य हरोंने की उपेशा के साथ नवासा कि—

'मरीनमप्रीत रा, स्तर्थ परि परस्यति। तस्त्र रोपि च भारतेषु, रिपाणीत प्रमाणाम्॥

—प्रतीय पानित १-१०-७=।

स्य शीर वर का निरुक्त करके उत्तर शाम अमान दे, सादे वर गाविमाही हो, सारि यक्कीनगरी ।

यानायं रेमन्तर में ननमधा का परिकार ही नहीं किया किन्तु एक ऐसी बात मुकाई, में। उनकी मान तर्न-हॉस्ट की परिनायक है—'मान स्व प्रश्नि होना परित्र है, किर भी पर प्रमाण का नावण नहीं बनना ''। कारन कि प्रमाण नी भाति स्वप्रमाण—गण्य विषयं शान भी स्नविदित होता है। पूर्वाचायों ने 'स्विनिर्णुक का नावण में स्वरा है, यह परीचा के लिए है, इमलिए पर्व कोई दोय नहीं स्वाता"—पर लिए कर उन्होंने अपने पूर्वणों के प्रति अस्तव स्वादर मुख्यिन हिमा है।

प्राचार्य रेमचन्द्र वी परिभाषा-'मम्यगर्गनिर्णयः प्रमाणमं — पर्ध का मम्यक् निर्णय प्रमाण है। यह जैन प्रमाण-स्तत्व का स्नितम परिष्ट्रत रूप है।

श्राचार्य नुल्मी ने 'यथार्थश्रान प्रमाणम्'—यथार्थ (मस्यक्) ज्ञान प्रमाण है कि। इसमें श्रावंपद को भी नहीं रहा। ज्ञान के यथार्थ श्रीद श्रावधार्य चे दो रूप बाह्य पदायों के प्रति समका ज्यापात्र होता है, तय बनते हैं। इसिलए श्रावं के निर्णय का बोध 'यथार्थ' पद श्राप ने श्राप करा देता है कि। यदि बाह्य श्रायं के प्रति ज्ञान का ज्यापार नहीं होता तो लच्चण में यथार्थ-पद के प्रयोग की कोइ श्रावश्यकता ही नहीं होती।

## प्रामाण्य का नियामक तत्त्व

प्रमाण सल होता है, इसमे कोई द्वैध नहीं, फिर भी सत्य की कसौटी सबकी एक नहीं है। ज्ञान की सत्यता या प्रामाण्य के नियामक तत्व भिन्न-मिन्न माने जाते हैं। जैन-टब्टि के ऋनुमार वह याधार्थ्य है। याधार्थ्य का ऋर्य है—'ज्ञान की तथ्य के साथ सगति विश्वान ऋपने प्रति मत्य ही होता है। प्रमेय के साथ उसकी संगति निश्चित नहीं होती, इसलिए उसके दो रूप यनते हैं—तथ्य के साथ संगति हो, वह सन्य ज्ञान और तथ्य के साथ सगति न हो, वह ऋसत्य ज्ञान।

अवाधितत्व, अप्रसिद्ध अर्थ ख्नापन या अपूर्वअर्थप्रापया, अविसवादित्व या सवादीप्रवृत्ति, प्रवृत्तिसामर्थ्यं या क्रियात्मक खपयोगिसा—ये सत्य की कसौटिया हैं, जो मिन्न-भिन्न टार्शनिकों द्वारा स्वीकृत और निराकृत होती रही हैं।

त्राचार्य विदानम्द त्रवाधितस्ववाधक प्रमाण के अमाव या कथनो के पारस्परिक सामञ्जस्य को प्रामाण्य का नियामक मानते हैं १९ सम्मति-टीका-कार त्राचार्य अभवदेव इसका निराकरण करते हैं १९ आचार्य अकलक बौद्ध त्रीर मीमासक अप्रसिद्ध अर्थ-ख्यापन (अजात अर्थ के जापन) को प्रामाण्य का नियामक मानते हैं १८ वादिदेव सुनि और आचार्य हेमचन्द्र इसका निराकरण करते हैं १९।

सवादीप्रवृत्ति और प्रवृत्तिसामर्थ्य—इन दोनो का व्यवहार सर्व सम्मत है। किन्तु ये प्रामाण्य के मुख्य नियामक नहीं वन सकते । सवादक ज्ञान प्रमेयाव्यिमि—चारी ज्ञान की भाति व्यापक नहीं है। प्रत्येक निर्ण्य में तथ्य के साथ ज्ञान की सगति अपेचित होती हैं, वैसे सवादक ज्ञान प्रत्येक निर्ण्य में अपेचित नहीं होता। वह क्विचत् ही सत्य को प्रकाश में लाता है।

प्रवृत्ति सामर्थ्य अर्थ-सिद्धि का दूसरा रूप है। जान तैव तक सत्य नहीं होता, जब तक वह फलदायक परिणामो द्वारा प्रामाणिक नहीं वन जाता। यह भी सार्वदिक सत्य नहीं है। इसके विना भी तथ्य के साथ जान की सगति होती है। क्वचित् यह 'सत्य की कसौटी' वनता है, इसलिए यह अप्रमान्य भी नहीं है।

# प्रामाण्य और अप्रामाण्य की उत्पत्ति

प्रामाण्य और अप्रामाण्य की क्लांचि परतः होती है। ज्ञानोत्पादक सामग्री में मिलने वाले गुरु और दोप क्रमशः-प्रामाण्य और अप्रामारये के निमित्त वनते हैं रु। निर्विशेषण सामग्री से यदि ये होनो छ्तपन्न होते तो इन्हें स्वतः माना जाता किन्तु ऐमा होता नहीं। ये दोनो सिनशेषण सामग्री से पैदा होते हैं, जैसे
गुणवत्—सामग्री से प्रामाण्य और दोपवत्—सामग्री से अप्रामाएय। अर्थ का
परिच्छेद प्रमाण और अप्रमाण दोनों में होता है। किन्तु अप्रमाण (सशय-विपर्यय)
में अर्थ-परिच्छेद यथार्थ नहीं होता और प्रमाण में वह यथार्थ होता
है। अप्रथार्थ-परिच्छेद की माति यथार्थ-परिच्छेद मी सहेतुक होता है। वोष
मिट जाए, मात्र इससे यथार्थता नहीं आती। वह तब आती है, जब गुण
उसके कारण बने। जो कारण बनेगा वह 'पर' कहलाएगा। ये दोनो विशेष
स्थिति सापेच हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति 'पर' से होती है।

# प्रामाण्य निरुच्य के दो रूप स्वतः और परत \* \*

जानने के साथ साथ "यह जानना ठीक है" ऐसा निश्चय होता है, वह स्वतः निश्चय है!

जानने के साथ-साथ "यह जानना ठीक है" ऐसा निश्चय नहीं होता तब दूसरी कारण सामग्री से--सवादक प्रत्यय से उसका निश्चय किया जाता है, "यह परतः निश्चय है (जैन प्रामाण्य श्रीर श्राप्ताण्य को स्वतः भी मानते हैं और परतः भी)।

## स्वतः प्रामाण्य निश्चय

विषय की परिचित दशा में ज्ञान की स्वतः प्रामाणिकता होती है। इसमें प्रथम ज्ञान की सचाई जानने के लिए विशेष कारणों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र के घर कई बार गया हुन्ना है। उससे भलीभावि परिचित है। वह मित्र यह को देखते ही निस्तन्देह उसमें प्रविष्ट हो जाता है। "यह मेरे मित्र का घर हैं" ऐसा ज्ञान होने के समय ही उस ज्ञानगत सचाई का निश्चय नहीं होता वो वह उस घर में प्रविष्ट नहीं होता। परत' प्रासाण्य निश्चय

निषय की अपरिचित दशा में प्रामाण्य का निश्चय परत' होता है। जान की कारण सामग्री से उसकी सचाई का पता नहीं लगता तब निशेष कारणों की सहायता से उसकी प्रामाणिकता जानी जाती है, यही परत' प्रामाण्य है। पहले सुने हुए चिह्नों के आधार पर अपने भिन्न के घर के पास पहुंच जाता है, फिर भी उसे यह सन्देह हो सकता है कि यह घर मेरे मित्र का है या किसी दूसरे का १ उस समय किसी जानकार व्यक्ति से पूछने पर प्रथम ज्ञान की सचाई मालूम हो जाती है। यहाँ ज्ञान की सचाई का दूसरे की सहायता से पता लगा, इसलिए यह परतः ग्रामाण्य है। विशेष कारण-सामग्री के दो प्रकार हैं—(१) संवादक ग्रमाण ज्ञायना (२) वाषक ग्रमाण का ज्ञमान ।

जिस प्रमाण से पहले प्रमाण की सचाई का निश्चय होता है, उसका प्रामाएय-निश्चय परतः नही होता । पहले प्रमाण के प्रामाएय का निश्चय कराने वाले प्रमाण की प्रामाणिकता परतः मानने पर प्रमाण की श्रृष्ठ्वला का अन्त नहीं होता और न अन्तिम निश्चय ही हाथ लगता है। सवादक प्रमाण किसी दूसरे प्रमाण का अग्रणी वन कर सही जानकारी नहीं देता। कारणा कि उसे जानकारी देने के समय उसका ज्ञान करना नहीं है। अत उसके लिए स्वतः या परतः का प्रश्न ही नहीं उठता।

"प्रामाण्य का निश्चय स्वतः श्रीर परतः होता है<sup>२२</sup>," यह विभाग विषय (प्राह्मवस्तु) की श्रपेस्ना से है । जान के स्वरूप-प्रहण की अपेस्ना उसका प्रामाण्य निश्चय अपने आप होता है।

अयथार्थ ज्ञान या समारोप (विपर्यय, संशय और अनध्यवसाय)

एक रस्वी के बारे में चार व्यक्तियों के ज्ञान के चार रूप हैं .--

पहला--यह रस्ती है--यथार्थ ज्ञान ।

दूसरा-यह साँप है-विपर्यंय ।

तीसरा-यह रस्सी है या साँप है !--सशय |

चौथा—रस्धी को देख कर भी श्रन्यमनस्कता के कारण ग्रहण नही करता— श्रनध्यवसाय ।

पहले व्यक्ति का जान सही है। यही प्रमाण होता है, जो पहले बताया जा चुका है। श्रेव तीनो व्यक्तियों के जान में वस्तु का सम्यक् निर्णय नहीं होता, इसलिए वे अयथार्थ हैं।

विपर्यय ३ ३

विपर्यय निश्चयात्मक होता है किन्तु निश्चय पदार्थ के असली स्वरूप के विपरीत होता है। जितनी निरपेत्त एकान्त-दृष्टिया होती हैं, वे सब निपर्यय

की कोटि में आती हैं। पदार्थ अपनी गुणात्मक सत्ता की दृष्टि से नित्य हैं श्रोर अवस्थाभेद की दृष्टि से अनित्य। इसिलए उसका समिष्ट रूप वनता है—पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी। यह सम्यक् जान है इसके विपरीत पदार्थ नित्य ही है अथवा पदार्थ अनित्य ही है—यह विपर्यय जान है।

स्रनेकान्त दृष्टि से कहा जा सकता है कि 'पदार्थ कथांचित् नित्य ही है, कथांचित् स्त्रनित्य ही है।' यह निर्पेच्च नहीं किन्तु कथांचित् यानी गुणात्मक सत्ता की अपेच्चा नित्य ही है और परिणमन की अपेच्चा अनित्य ही है।

पदार्थं नष्ट नहीं होता, यह प्रमाण सिद्ध है। उसका रूपान्तर होता है, यह प्रसक्त्विस्त है। इस दशा में पदार्थ को एकान्त्रतः नित्य या अनित्य मानना सम्यग-निर्याय नहीं हो सकता।

विपरीत जान के सम्बन्ध में विभिन्न दर्शनों में विभिन्न धारणाए हैं :—
साख्य योग और मीमासक (प्रभाकर) इसे 'विवेकाख्याति वेदान्त अनिवंचनीय ख्याति वेदान्त अनिवंचनीय ख्याति वेदान्त श्रीत्वंचनीय ख्याति वेदान्त श्रीत्वंचनीय ख्याति वेदान्त श्रीत्वं (योगाचार) 'आल्य-ख्याति वेदान्त अन्यधा ख्याति ) और चार्वाक अख्याति (निरावतम्बन) कहते हैं।

जैन-इंप्टि के अनुसार यह 'सत्-असत् ख्याति' है। रस्सी में प्रतीत होने वाला साँप स्वरूपतः सत् और रस्सी के रूप में असत् है। जान के साधनों की विकल दशा में सत् का असत् के रूप में अहण होता है, यह 'सदसत्ख्याति' है। सश्यर

शाह्य वस्तु की हुरी, श्रावेरा, प्रमाद, व्यामोह आदि-आदि जो विपर्यय के कारण बनते हैं, वे ही स्थाय के कारण हैं। हेतु दोनो के समान हैं फिर भी जनके स्वरूप में बड़ा अन्तर है। विपर्यय में जहाँ सत् में असत् का निर्णय होता है, वहाँ संश्यय में सत् या असत् किसी का भी निर्णय नहीं होता। स्थय हान की एक दोलायमान अवस्था है। वह 'यह या बह' के घेरे को तोड़ नहीं सकता। उसके सारे विकल्प अनिर्णयक होते हैं। एक सफेद चार पैर और सीम नाले प्राणी को दूर से देखते ही मन विकल्प से मर जाता है—क्या यह गाय है अपना गवय—रोक १

निर्णायक विकल्प सशय नहीं होता, यह हमें बाद रखना होगा । पदार्थ के

वारे मे अभी-अभी हम दो विकल्प कर आये हैं— पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी । यह संशय नहीं हैं । सशय या अनिर्णायक विकल्प वह होता है, जहाँ पदार्थ के एक धर्म के बारे में दो विकल्प होते हैं । अनेक धर्मात्मक वस्तु के अनेक धर्मों पर होने वाले अनेक विकल्प इसलिए निर्णायक होते हैं कि उनकी कल्पना आधार शस्य नहीं होती । स्याद्वाद के प्रामाणिक विकल्पों— भंगों को सशयवाद कहने वालों को यह स्मरण रखना चाहिए । अनध्यवसाय क

अनध्यवसाय आलोचन मात्र होता है । किसी पची को देखा और एक आलोचन शुरू हो गया—इस पची का क्या नाम है १ चलते-चलते किसी पदार्थ का स्पर्श हुआ । यह जान लिया कि स्पर्श हुआ है किन्तु किस वस्तु का हुआ है, यह नही जाना । इस जान की आलोचना में ही परिसमाप्ति हो जाती है, कोई निर्णय नहीं निकलता । इसमे वस्तु-स्वरूप का अन्यथा प्रह्ण नहीं होता, इसलिए यह विपर्थय से मिन्न है और यह विशेष का स्पर्श नहीं करता, इसलिए सश्चय से मी मिन्न है । सश्य में व्यक्ति का उल्लेख होता है । यह जाति सामान्य विपयक है । इसमें पची और स्पर्श की के व्यक्ति का नामोल्लेख नहीं होता।

श्रमध्यवसाय वास्तव में श्रयथार्थ नहीं है, श्रपूर्ण है। वस्तु जैसी है उसे विषरीत नहीं किन्तु उसी रूप में जानने में श्रवम है। इसिलए, इसे श्रयथार्थ जान की कोटि में रखा है। अनध्यवसाय को श्रयथार्थ उसी दशा में कहा जा सकता है, जबिक यह 'श्रालोचन मात्र' तक ही रह जाता है। श्रयर यह श्राणे बढे तो श्रवप्रह के श्रन्तर्गत हो जाता है 3°।

# अयथार्थ ज्ञान के हेतु

एक ही प्रमाता का कान कमी प्रमाण वन जाता है और कभी अप्रमाण, यह क्यों 2 जैन-दृष्टि में इसका समाधान यह है कि यह सामग्री के दोष से होता है।

प्रमादा का जान निरावरण होने पर ऐसी स्थिति नहीं वनती। उसकी ज्ञान अप्रमाया नहीं होता। यह स्थिति उसके सावरण ज्ञान की दशा में धनती है  $^{2}$ ।

ज्ञान की सामग्री द्विचित्र होती है—(१) आन्तरिक और (२) वाहा। आन्तरिक सामग्री है, प्रमाता के जानावरण का चिला। आवरण के तारतम्य के अनुपात में जानने की न्यूनाधिक शक्तिहोती है। ज्ञान के दी कम हैं—आवर्य के अनुपात में जानने की न्यूनाधिक शक्तिहोती है। ज्ञान के दी कम हैं—आवर्य प्रस्य ज्ञार आरम-परीच्। आत्म प्रस्यच्च जितनी योग्यता निकसित होने पर जानने के लिए वाह्य सामग्री की अपेच्या नहीं होती। आत्म परीच्यान की दशा में बाह्य सामग्री का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इन्त्रिय और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान वाह्य सामग्री-सापेच्च होता है। योद्यालिक इन्त्रिया, पोद्गलिक मन, आलोक, उचित सामीप्य या दरत्व, दिग्, देश, काल आदि-आदि वाह्य सामग्री के अंग है।

अवसार्थ जान के निमित्त प्रमाता और वाह्य सामग्री दोनों हैं। आवरण विलय मन्द होता है और वाह्य सामग्री दोपपूर्ण होती है, तब अवसायं जान होता है। अवस्य विलय की मन्दता में वाह्य सामग्री की स्थित महत्त्वपूर्ण होती है। उससे जान की स्थिति में परिवर्तन आता है। वात्ययं यह है कि अवसार्थ जान का निमित्त जान-मोह है और जान-मोह का निमित्त दोपपूर्ण सामग्री है। परोत्तजान-दशा में चेतना का विकास होने पर भी अहस्य सामग्री के अभाव में यथार्थ बोध नहीं होता। अर्थ-बोध जान की योग्यता से नहीं होता। प्रमाण होता है उपयोग। लिख (ज्ञानावरण विलय जन्य आत्मण नहीं होता। प्रमाण होता है उपयोग। लिख (ज्ञानावरण विलय जन्य आत्मण पायता) शुद्ध ही होती है। उसका उपयोग शुद्ध या अशुद्ध (यथार्थ या अवस्थार्थ) दोनो प्रकार का होता है। त्रीपपूर्ण ज्ञान-सामग्री ज्ञानावरण के उदय का निमित्त बनती है। ज्ञानावरण के उदय के प्रमाण मूद्ध वन जाता है। यही कारण है कि वह ज्ञानकाल में प्रवृत्त होने पर भी जेय की वथार्थता को नहीं जान पाता।

संशय श्रीर निषयंय के काल में प्रमाता जो जानता है, वह शानावरण की परिणाम नहीं किन्तु वह थयार्थ नहीं जान पाता, वह अञ्चान ज्ञानावरण की परिणाम है। समारोपज्ञान में अञ्चान (यथार्थ-ज्ञान के असाव) की मुख्यता होती है, इसिएए मुख्य दृत्ति से उसे ज्ञानावरण के उदय का परिणाम कहीं जाता है। वस्तुकृत्या जितना ज्ञान का व्यापार है, वह ज्ञानावरण के निलय

का परिणाम है और उसमे जितना यथार्थ ज्ञान का अभाव है, वह ज्ञानावरण के उदय का परिणाम है <sup>32</sup>।

# अयथार्थ ज्ञान के दो पहलू

अयथार्थ ज्ञान के दो पत्त होते हैं—(१) आध्यात्मिक और (२) व्यावहारिक। आध्यात्मिक विषयंय को मिथ्यात्व और आध्यात्मिक सञ्जय को मिश्र-मोह कहा जाता है। इनका उद्भव आत्मा की मोह-दशा से होता है <sup>35</sup>। इनसे अडा विकृत होती है <sup>36</sup>।

व्यावहारिक सशय और विपर्यंग का नाम है 'समारोय' <sup>3 ५</sup>। यह जानावरण के स्वय से होता है <sup>3 ६</sup>। इससे जान यथार्थ नहीं होता।

पहला पद्य द्रिन्दिन्मोह है और दूसरा पद्य जान-मोह । इनका मेद सममाते हुए ख्राचार्य मिन्तु ने लिखा है—"तन्त्र श्रद्धा में विषयंय होने पर मिथ्यास्व होता है <sup>3</sup>ण। श्रम्यत्र विषयंय होता है, तब जान श्रसत्य होता है किन्तु वह मिथ्यास्त्र नहीं बनता ।"

हिष्ट मोह मिथ्या दृष्टि के ही होता है। ज्ञान-मोह सम्यग् दृष्टि श्लीर मिथ्या दृष्टि दोनों के होता है। दृष्टि-मोह सिथ्यात्व है, किन्तु श्लाम नहीं। मिथ्यात्व मोह जनित होता है विश्व श्लीर ग्लाम (मिथ्या दृष्टि का ज्ञान) ज्ञानावरण विलय (च्योपश्रम) जनित १। श्रद्धा का विषयेष सिथ्यात्व से होता है, श्लाम से नहीं। जैसा कि जयाचार्य ने सिखा है—

''मोहनी उत्मादना वे भेद एक मिथ्यात्वी,

तसु उदय थी अद्भेज कथी, दस बोला मै एक ही ४०। 13- भग० जोड १४। ।

— मिथ्यात्व मोहनीय उन्माद का एक प्रकार है। उसके उदय से अद्धा विपरीत बनती है।

मिथ्यात्त श्रीर श्रज्ञान का अन्तर बताते हुए छन्होंने लिखा है—"अज्ञानी कई विषयों में निपरीत अद्धा रखते हैं, वह मिथ्यात्व-आखन है। वह मोह-कमें के छदय से पैदा होता है, इसलिए वह अज्ञान नहीं। अज्ञानी जितना सम्यग् जानता है, वह ज्ञानावरण के निलय से उत्पन्न होता है। वह अधिकारी की अपेला से अज्ञान कहलाता है, इसलिए अज्ञान और विपरीत अठा दोनों मिन्न हैं \*।"

जैसे मिथ्यात्व सम्यक् श्रद्धा का विषयंग है, वैसे अज्ञान जान का विषयंग नहीं है। ज्ञान और अज्ञान में स्वरूप-मेद नहीं किन्तु अधिकारी मेद हैं। सम्यग् दृष्टि का ज्ञान जान कहलाता है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अज्ञान<sup>४२</sup>।

अज्ञान में नज् समास कुत्सार्यक है । ज्ञान कुत्सित नही, किन्तु ज्ञान का पात्र जो मिथ्याली है, उसके ससर्ग से वह कुत्सित कहनाता है<sup>४३</sup>।

सम्यग् दृष्टि का समारीप ज्ञान कहलाता है और मिथ्या दृष्टि का समारीप या असमारीप अज्ञान । इसका यह अर्थ नहीं होता कि सम्यग् दृष्टि का समारीप भी प्रमाण होता है और मिथ्या दृष्टि का असमारीप भी अप्रमाण होता । असमारीप दोनों का प्रमाण । मिथ्याल और सम्यक्त के निमित्त कमशः दृष्टि मोह का उदय और विलय है। समारीप का निमित्त है जानावरण या ज्ञान-मोह ४५ । समारीप का निमित्त दृष्टि मोह माना जाता है, वह उचित प्रतीत नहीं होता । वे लिखते हैं—'जहाँ विषय, साधन आदि का दौप हो, वहां भी वह दोप आत्मा की मोहावस्था ही के कारण अपना कार्यं करता है ४६ । इसलिए जैन दृष्टि यही मानती है कि अन्य दोप आत्म-दौप के सहायक होकर ही मिथ्या प्रत्यय के जनक हैं पर सुख्यतया जनक आत्म-दौप मोह ही है ४० ।"

समारोप का निमित्त जान-मोह हो सकता है, किन्तु इष्टि-मोह नहीं। उमका सम्बन्ध सिर्फ तास्त्रिक विप्रतिपत्ति से है।

वीन श्रज्ञान—मित, श्रुत और विभग, तीन जान—मित, श्रुत और श्रविध ये विषयंय नहीं हैं। इन दोनो जिकों की खायौपश्मिकता (जानावरण-विजय-जन्न योग्यता) में दिरुपता नहीं हैं दें। श्रन्तर केवल इतना आता है कि मिथ्या दिए का ज्ञान मिथ्यात्व-सहचरित होता है, इसलिए उसे श्रज्ञान सजा दी जाती हैं। सम्यग् दिए का ज्ञान मिथ्यात्व-सहचरित नहीं होता, इसलिए उमकी सशा ज्ञान रहती है। जान जो अज्ञान कहलाता है, वह मिथ्यात्व के साहचर्य का परिसाम है। किन्तु मिथ्यात्वी का ज्ञानमात्र विपरीत होता है अथना उमका श्रवान और मिथ्यात्व एक है, ऐसी यात नहीं है।

तत्त्वार्थत्त्र (१---३२,२३) श्रीर चमके भाष्य तथा विशेषावश्यक भाष्य मे

अज्ञान का हेतु सत्-अयत् का अविशेष वतलाया है ४९ । इससे भी यह फलित नहीं होता कि मिथ्या दृष्टि का जान मात्र विपरीत है या उसका ज्ञान विपरीत ही होता कि मिथ्या दृष्टि का जान मात्र विपरीत है या उसका ज्ञान विपरीत ही होता है, इसलिए उसकी सज्ञा अज्ञान है । सत्-असत् के अविशेष का सम्बन्ध उसकी यहच्छोपलव्य वात्त्विक प्रतिपत्ति से है । मिथ्या-दृष्टि की तत्त्व-अद्धा या तत्त्व उपलब्धि यादृष्टिक या अनालोचित होती है, वहाँ उसके मिथ्यात्व या उन्माद होता है किन्तु उसके इन्द्रिय और मानस का विपय-वोध मिथ्यात्व या उन्माद नहीं होता । वह मिथ्यात्व से अप्रमावित होता है—केवल जानावरण के विजय से होता है । इसके अतिरिक्त मिथ्या दृष्टि में सत्-असत् का विवेक होता ही नहीं, यह एकान्त भी कर्म-सिद्धान्त के प्रतिकृत्व है । दृष्टि मोह के उदय से उसकी वात्त्विक प्रतिपत्ति में उन्माद आता है, उससे उसकी हृष्टि या अद्धा मिथ्या वनती है, किन्तु उसमें दृष्टि मोह का च्योपशम भी होता है । ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होता, जिसमें दृष्टि-मोह का न्यूनाधिक विलय ( च्योपशम ) न मिले" ।

जैन आगमों में मिथ्या-हिप्ट या मिथ्या दर्शन शब्द व्यक्ति और गुण दोनों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जिसकी हिप्ट मिथ्या होती है, वह व्यक्ति मिथ्या हिप्ट होता है। गुणवाची मिथ्या हिप्ट शब्द का प्रयोग हिप्ट मोह के उदयजनित मिथ्यात्व के अर्थ में भी होता है और मिथ्यात्व-सहचरित हिप्ट-मोह के विलय के अर्थ में भी, 1 तात्पर्य कि मिथ्या-हिप्ट व्यक्ति में यावन्मात्र उपलब्ध सम्यग-हिप्ट के अर्थ में भी, 2 ।

मिथ्या दृष्टि में दृष्टि मोह जितत मिथ्याल होता है, बैसे ही दृष्टि-मोह विलय जितत सम्यग् दर्शन भी होता है। इसीलिए उसमें 'मिथ्या-दृष्टि-गुण-स्थान नामक पहला गुण्-स्थान होता है। गुण-स्थान आध्यात्मिक शुद्धि की भूमिकाए हैं । कर्म अन्थ की बृत्ति में दृष्टि-मोह के प्रवल उदय काल में भी अविवरीत दृष्टि स्वीकार की है और आशिक सम्यग्-दर्शन भी माना है ५ ४। जयाचार्य का भी यही मत है— "मिथ्याली जो शुद्ध जानता है, वह ज्ञानावरण का विलय-भाव है। उसका सब जान विकृत या विपरीत नहीं होता, किन्तु दृष्टि-मोह-सविलित ज्ञान ही वैसा होता है ५ ॥ । अ

मिथ्या-इष्टि में मिथ्या दर्शन श्रीर सम्यग् दर्शन दोनों होते हैं, फिर भी

वह मिथ्या द्वीर सम्योगिथ्या दृष्टि नहीं बनता | वह भूमिका इससे केंची है। मिश्र दृष्टि व्यक्ति को केवल एक तत्त्व या तत्त्वाश में सन्देह होता है पह। मिथ्या दृष्टि का सभी तत्त्वों में विषयेय हो सकता है।

मिश्र दृष्टि तस्त्र के प्रति संशयितदशा है और मिथ्या दृष्टि विपरीत संजान । सशयितदशा में अतस्त्र का अभिनिवेश नहीं होता और विपरीत संजान । सशयितदशा में अतस्त्र का अभिनिवेश नहीं होता और विपरीत संजान में वह होता है, इनलिए इसका—पहली भूमिका का अधिकारी अंशतः मध्या दर्शनी होते हुए भी तीनरी भूमिका के अधिकारी की भाति सम्यग्-मध्या-दृष्टि नहीं कहलाता । मिथ्या दृष्टि के साथ सम्यग्-दर्शन का उल्लेख नहीं होता, यह उसके दृष्टि-विपर्यंग्य की प्रधानता का परिणाम है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उसमे सम्यग् दर्शन का अंश नहीं होता । सम्यग्-दर्शन का अंश होने पर भी वह सम्यग् दृष्टि इसलिए नहीं कहलाता कि उसके दृष्टि-मोह का अपेश्वित विलय नहीं होता ।

बस्तुकृत्या तत्वां की संप्रतिपत्ति और विप्रतिपत्ति सम्यक्त्व और मिध्याल का स्वरूप नहीं है। सम्यक्त्व दृष्टि मोह-रहित आत्म-परिणाम है और मिध्यात्व दृष्टि-मोह-सवलित आत्म परिणाम । तत्वो का सम्यग् और असम्यग् अद्धान सनके फल हैं " ।

प्रमाता दृष्टि-मोह से वद्ध नहीं होता, तब उसका तस्त्व श्रद्धान यथार्थ होता है और उसते बद्धव्या में वह यथार्थ नहीं होता । आत्मा के सम्यक्त और मिथ्यान्त्व के परिणाम तास्त्रिक सम्यतिपत्ति और विप्रतिपत्ति के द्वारा स्थूलहरूरा अनुमेव हैं।

श्राचार्य विद्यानन्द के अनुसार अज्ञानित्रक में हिस्ट-मोह के उदय से मिथ्याल होता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि तीन बोध (मित, श्रुत और विमंग) मिथ्याल स्वरूप ही होते हैं "१ । जानावरण-विलयजन्य ज्ञान जब मिथ्याल-मोह के उदय से अमिभृत होता है तालर्य कि जिस अद्धान में ज्ञानावरण का ज्ञयीपराम और मिथ्याल-मोह का उदय दोनों संवित्त होते हैं, तब मिथ्या हिष्ट के बोध में मिथ्याल होता है। इस मिथ्याल के बारप मिथ्या हिष्ट का चोध अज्ञान बहलाता है, यह वात नहीं। हिष्ट-मोह के उदय से प्रमावित बोध

मिथ्या श्रद्धान या निथ्यात्व कहलाता है और मिथ्या हब्टि के सम्यक् श्रद्धान का अश तथा व्यावहारिक—सम्यग्जान अजान कहलाता है।

भगवती में 'मिध्यादृष्टि के दर्शन-विपर्यय होता है' यह वतलाया है किन्तु सब मिध्यादृष्टि व्यक्तियों के वह होता है—यह नियम नहीं हैं। वैसे ही अज्ञानिशक में दृष्टि-मोह के उदय से मिध्यात्व होता है किन्तु अज्ञानमात्र मिध्यात्व होता है, यह नियम नहीं।

उक्त विवेचन के फलित ये हैं-

- (१) तास्त्रिक-विपर्यय दृष्टि-मोह और व्यावहारिक-विपर्यय ज्ञानावरण के खद्य का परिणाम है।
- (२) अज्ञानमात्र जान का विपर्यय नहीं, तास्विक विप्रतिपत्ति अथवा दृष्टि-मोहोदय-सवस्ति अञ्चान ही जान का विपर्यय है।
- (३) मिथ्या दृष्टि का स्त्रज्ञान मात्र दृष्टि-मोह-सवलित नहीं होता। प्रमाण-संस्था

प्रमाण की संख्या सब दर्शनो में एक-सी नही है। नास्तिक केवल एक प्रत्यच्च प्रमाण मानते हैं; वैशेषिक दो—प्रत्यच्च और अनुमान, साख्य तीन—प्रत्यच्च, अनुमान और आगम, नैयायिक चार—प्रत्यच्च, अनुमान, आगम और उपमान, मीमाला (प्रभाकर) पाच—प्रत्यच्च, अनुमान, आगम, उपमान और अर्यापत्ति; मीमाला (मङ्क, वेदान्त ) छह—प्रत्यच्च, अनुमान, आगम, उपमान, अर्यापत्ति और अमाल। पौराखिक इनके अविरिक्त सम्मन, ऐतिहा, प्रातिभ प्रमाण और मानते हैं। जैन वो प्रमाण मानते हैं—प्रत्यच्च और परोच्च। प्रमाण भेद का निमित्त

श्वारमा का स्वरूप केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान — पूर्णज्ञान श्रूपका एक ज्ञान । वादलों में दके हुए सूर्य के प्रकाश में जैसे तारतम्य होता है, वैसे ही कर्म-मलावरण से दकी हुई आत्मा में जान का तारतम्य होता है। कर्ममल के श्रावरण और श्रमावरण के श्राघार पर ज्ञान के अनेक रूप वनते हैं। प्रश्न यह है कि किस ज्ञान को प्रमाण मानें 2 इसके उत्तर में जैन हिए यह है कि जितने प्रकार के ज्ञान ( इन्द्रियज्ञान, मानसज्ञान, श्रतीन्द्रियज्ञान) हैं, वे सव प्रमाण वन सकते हैं। शर्व केवल यही है कि वे यथार्थल से अवस्क्रितन्त्र होने

चाहिए—जानसामान्य में खींची हुई यथार्थंता की मेद-रेखा का श्रतिकमण नही होना चाहिए। फलतः जितने यथार्थ ज्ञान उतने ही प्रमाण। यह एक लम्बा-चौड़ा निर्याय हुआ। वात सही है, फिर भी सबके लिए कठिन है, इसलिए इसे समेट कर दो भागों में बाट दिया। बाटने में एक कठिनाई थी। ज्ञान का स्परूप एक है फिर ७से कैसे वाटा जाय । इसका समाधान यह मिला कि विकास-मात्रा ( स्रनावृत्त दशा ) के स्राधार पर उसे वाटा जाय । शान के पाच

स्थल मेव हुए :---

(१) मतिज्ञान-इन्द्रिय ज्ञान, मानस ज्ञान

ऐन्द्रियक

- (२) भ्राज्ञान--शब्दशान
- (३) अवधिज्ञान--मूर्चपदार्थ का ज्ञान
- ( y ) मनः पर्यवशान-मानसिक भावना का शान

श्रती न्डिय

( ५ ) केवलज्ञान-समस्त द्रव्य पर्याय का ज्ञान, पूर्णज्ञान

श्रव प्रश्न रहा, प्रमाण का विभाग कैसे किया जाय १ ज्ञान केवल श्रात्मा का विकास है। प्रमाण पदार्थ के प्रति ज्ञान का सही ज्यापार है। ज्ञान स्रात्म-निष्ठ है। प्रमाण का सम्बन्ध अन्तर्जगत् और बहिर्जगत् दीनी से है। वहिर्जगत् की यथार्थ घटनाओं को अन्तर्जगत् तक पहुँचाए, यही प्रमाग का जीवन है। वहिर्जगत् के प्रति शान का न्यापार एक-सा नही होता। ज्ञान का विकास प्रवल होता है, तब वह बाह्य साधन की सहायता लिए विना ही विपय को जान लेता है। विकास कम होता है, तब बाह्य साधन का सहारा होना पढता है। वस यही प्रमाण-भेद का ऋाधार बनता है।

(१) पदार्थ को जो सहाय-निरपेश्व होकर ग्रहण करता है, वह प्रत्यद्य-प्रमाण है श्रीर (२) जो सहाय-सापेच होकर ग्रहण करता है, वह परोच्च-प्रमास है। स्वनिर्णय में प्रत्यच्च ही होता है। उसके प्रखच्च श्रौर परोच्च-च्ये दो मेद पदार्थ-निर्णय के दो रूप साज्ञात और असाज्ञात की अपेद्धा से हीते हैं।

'प्रखन्न और परोन्न' प्रमाण की कल्पना जैन न्याय की विशेष स्रक्ष है। इन दो दिशाओं में सब प्रमाण समा जाते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु के मेद किये जाते हैं किन्तु मेद उतने ही होने चाहिए- जितने अपना प्यरूप असकीर्या रख सकें। फिर भी जिनमें यथार्थता है, उन्हें प्रमाणमेर मानने में समन्वयवादी जैनो को कोई आपित्त नहीं होनी चाहिए। प्रत्यत्त और परोत्त का उदर इसना विशाल है कि उसमें प्रमाणभेद समाने में किंचित् मी कठिनाई नहीं होती।

## प्रमाण-विभाग

प्रमाण के मुख्य मेद दो हैं—प्रत्यस्त और परीस्त्र । प्रत्यस्त के दो भेद होते हैं—स्ववहार-प्रत्यस्त और परमार्थ-प्रत्यस्त । व्यवहार-प्रत्यस्त के सार विभाग हैं—क्षेत्रस्त, ईहा, अवाय और धारणा । परमार्थ-प्रत्यस्त के तीन विभाग हैं—केवल, अवधि और मनः पर्यंत्र । परीस्त के पॉच भेद हैं—स्मृति, प्रत्यभिक्षा, तर्क, अनुमान और आगम ।

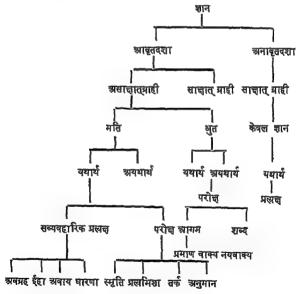

प्रत्यक्ष प्रमाण

प्रत्यक्ष

प्रत्यक्ष-परिवार

प्रत्यक्ष का लक्षण

समन्वय का फलित रूप

केवल ज्ञान

व्यवहार प्रत्यक्ष

अवग्रह

ईहा

अवाय

धारणा

व्यवहार प्रत्यक्ष का क्रम-विभाग

ईहा और तर्क का भेद प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी

अवग्रह आदि का काल मान

'नहि इप्टे अनुभावन नाम'—प्रत्यक्ष-सिद्ध के लिए युक्ति की कीई आवर्यकता नहीं होती। स्वरूप की अपेक्षा जान में कोई अन्तर नहीं है। यथायंता के क्षेत्र में प्रत्यक्ष चौर परोक्ष का स्थान न्यूनाधिक नहीं है। अपने-प्रयोन विषय में दोनों तुल्यक्ष हैं। मामर्थ्य की इप्टि से दोनों में बड़ा अन्तर है। प्रत्यक्ष अस्तिकाल में स्वतन्त्र होता है और परोक्ष साधन-परतन्त्र। फलत प्रत्यक्ष का पदार्थ के साथ अब्द्यविद्ध (साक्षात्) सम्बन्ध होता है और परोक्ष का ब्यविद्ध (दूसरे के माध्यम से)।

## प्रत्यक्ष-परिवार

प्रत्यच् की दी प्रधान शास्ताए हैं—(१) ऋात्म-प्रखच्च (२) इन्द्रिय-श्रानिन्द्रिय-प्रखच्च । पहली परमार्थाश्रयी है, इमलिए यह वास्तविक प्रखच्च है श्रीर दूसरी व्यवहाराश्रयी है, इसलिए यह श्रीयचारिक प्रत्यच्च है।

त्रात्म-प्रलक्त के दो भेट होते हैं-(१) केवल शान-पूर्ण या सकल-प्रत्यच,

(२) नो-केवलज्ञान--- ऋपूर्ण या विकल-प्रत्यच्।

नो-फेबल जान के टो भेट हैं--- अवधि और मनः पर्यत्र।

इन्द्रिय-ग्रमिन्द्रिय प्रत्यक्ष के चार प्रकार है-

- (१) स्रवप्रह
- (२)ईहा
- (३) श्रवाय
- (४) धारणा

### प्रत्यक्ष का लक्षण

श्रात्म-प्रत्यद्य—श्रात्मा—पदार्थ |

इन्द्रिय प्रत्यत्न-ज्ञात्मा-इन्द्रिय-गदार्थ ।

(१) त्रात्म-प्रत्यद्य---

इन्द्रिय मन और प्रमाणान्तर का सहारा लिए विना आरमा की पदार्थ

का साजात् ज्ञान होता है। जसे ऋात्म-प्रत्यज्ञ, पारमार्थिक-प्रत्यज्ञ या नो— इन्द्रिय-प्रत्यज्ञ कहते हैं।

## (२) इन्द्रिय-प्रत्यज्ञ

इन्द्रिय और मन की सहायता से जो जान होता है वह इन्द्रिय के लिए प्रत्यच और ज्ञात्मा के लिए परीच होता है, इसलिए उसे इन्द्रिय-प्रत्यच या सन्यवहार-प्रत्यच कहते हैं। इन्द्रियां धूम ज्ञादि लिद्ध का सहारा लिए निना अप्रि ज्ञादि का साचात् करती हैं, इसलिए यह इन्द्रिय-प्रत्यच होता है।

श्राचार्य तिद्धसेन ने 'अपरोत्ततया अर्थ-परिच्छेदक जान' को प्रस्त कहा है । इसमें 'अपरोत्त' शब्द विशेष महस्त्र का है। नैयायिक 'इन्द्रिय और अर्थ के सिन्नकर्ष से स्त्यन ज्ञान' को प्रत्यत्न मानते हैं। श्राचार्य तिद्धसेन ने 'अपरोत्त' शब्द के द्वारा उससे अतहमति प्रकट की है। इन्द्रिय के माध्यम से होने वाला शान आत्मा (प्रमाता) के सालात् नहीं होता, इसलिए वह प्रत्यत्त नहीं है। शान की प्रत्यत्त्ता के लिए अर्थ और उसके बीच अध्यवधान होना जकरी है।

श्राचार्य सिद्धसेन की इस निश्चयमूलक दृष्टि का आधार भगवती श्रीर स्थानाझ की प्रमाण-व्यवस्था है 2। आधार्य अकलंक की व्याख्या के श्रृतुसार—'विशव शान प्रत्यन्न है 1। अपरोज के स्थान पर 'विशव' को 'ललण' में स्थान देने का एक कारण है। आधार्य अकलंक की प्रमाण-व्यवस्था में व्यवहार-दृष्टि का भी आध्यण है, जिसका आधार नन्दी की प्रमाण व्यवस्था है'। इसके अनुसार प्रत्यन्न के दो मेद होते हैं— मुख्य और संव्यवहार । मुख्य-प्रत्यन वही है, जो अपरोज्ञतया अर्थ ग्रहण करे। सव्यवहार प्रत्यन्न में अर्थ का प्रदण इन्द्रिय के माध्यम से होता है, स्रसमें 'अपरोच्चतथा-अर्थ-ग्रहण' लल्ला नहीं बनता। इसलिए दोनों की सगति करने के लिए 'विशव' शब्द की योजना करनी पड़ी।

'विशद' का अर्थ है—<u>प्रमाणान्तर की अनमेदा (अनु</u>मान आदि की अपेदा न होना) और 'यह है' ऐसा प्रतिमास होना है। स्व्यवहार-प्रत्यव अनुमान आदि की अपेदा अधिक प्रकाशक होता है—'यह है' ऐसा प्रतिमास होता है, इससिए इसकी 'विशुद्धता' निर्वाध है। यद्यपि 'अपरोत्त' का वेदान्त के और विश्वद का नौद के प्रत्यन्न न्त्रण से अधिक सामीप्य है, फिर भी उसके विषय-प्राहक स्वरूप में मौलिक भेद हैं। वेदान्त के मतानुसार पदार्थ का प्रत्यन्न अन्तःकरण (आन्तरिक इन्द्रिय) की वृत्ति के माध्यम से होता है । अन्तःकरण दृश्यमान पदार्थ का आकार धारण करता है। आत्मा अपने शुद्ध-सान्नी चैतन्य से उसे प्रकाशित करता है, तब प्रत्यन्न ज्ञान होता है ।

जैन-पृष्टि के अनुसार प्रत्यत्व में जान और श्रेय के बीच दूसरी कोई शिक नहीं होती । शुद्ध चैतन्य के द्वारा अन्तःकरण को प्रकाशित मानें और अन्तःकरण की पदार्थाकार परिचाति मानें, यह प्रक्रियागौरव है। आखिर शुद्ध चैतन्य के द्वारा एक को प्रकाशित मानना ही है, तब पदार्थ को ही क्यों न मानें।

बौद्ध प्रत्यक्त को निर्विकल्प मानते हैं। जैन-दृष्टि के अनुसार निर्विकल्प-बोध (दर्शन) निर्णायक नहीं होता, इसलिए वह प्रत्यन्त तो क्या प्रमाण ही नहीं बनता।

## समन्वय का फलित रूप

अपरोच और विशव का समन्वय करने पर सहाय-निरपेच अर्थ फालत होता है। 'अपरोच' यह परिमाधा परोच चच्चािक्रत है। 'विशव' यह आकाचा-सापेच है। वैशव का क्या अर्थ है, इसकी अपेचा रहती है। 'सहाय-निरपेच प्रत्यच' इसमें यह आकाचा अपने आप पूरी हो जाती है। जो सहाय के निरपेच आल्ला न्यापारमानापेच होगा, वह विशव मी होगा और अपरोच भी कि। व्यवहार प्रत्यच में प्रमाणान्वर की और वास्तविक-प्रत्यच में प्रमाणान्वर और पौद्गिलक इन्द्रिय—इन दोनों की सहायता अपेचित नही होती।

## केवलज्ञान

श्रनावृत्त अवस्था में आत्मा के एक या अखरड शान होता है, वह केवल-शान है । जैन-दृष्टि में आत्मा शान का अधिकरण नहीं, किन्तु शान-स्वरूप है। इसीलिए कहा जाता है— चेतन आत्मा का जो निरावरण-स्वरूप है, वही केवल-शान है। वास्तव में 'केवल' व्यतिरिक्त कीई शान नहीं है। वाकी के सब शान इसी की आवरण-स्था के तारतम्य से बनते हैं। जयाचार्य ने जान के मेद-श्रमेद की मीमासा करते हुए समकाया है—"माना कि एक चादी की चौकी धूल से दकी हुई है। उसके किनारों पर से धूल हटने लगी। एक कोना दीखा, हमने एक चीज मान ली। दूसरा दीखा तब दो, इसी प्रकार तीकरें और चौथे कोने के दीखने पर चार चीजें मान ली। बीच में से धूल नहीं हटी, इसलिए उन चारों की एकता का हमें पता नहीं लगा। उथों ही बीच की धूल हटी, चौकी सामने आई। हमने देखा कि वे चारों चीजें उसी एक में समा गई हैं। ठीक चैसे ही केवलज्ञान दका रहता है तब तक उसके अल्प-विकसित छोरों को मिश्र-मिश्र जान माना जाता हैं। आवरण-विलय (घाति कर्म चतुष्टय का जय) हीने पर जब केवलज्ञान प्रकट होता है के , तब जान के छोटे-छोटे सब मेट उसमें विलीन हो जाते हैं। फिर आत्मा में सब द्रव्य और द्रव्यगत सब परिवर्तनों को साचात् करने वाला एक ही जान रहता है, वह है केवलज्ञान। जिकालवर्ती प्रमेय मात्र इसके विषय वनते हैं, इसलिए यह पूर्ण-प्रत्यन्न कहलाता है। इसकी आवृत दशा में अविध और मन पर्यव अपूर्ण (विकल) प्रत्यन्न कहलाते हैं।

व्यवहार-प्रत्यक्ष

# ( अवग्रह, ईहा, अवाय, घारणा )

इन्द्रिय और मन का जान अल्प-विकसित होता है, इसलिए परार्थ के जान में जनका एक निश्चित कम रहता है। हमें जनके द्वारा पहले-पहल बस्तु-माज़—सामान्य लग या एकता का बोध होता है। उसके वाद क्रमशः वस्तु की विशेष अवस्थाए या अतेकता जानी जाती हैं। एकता का बोध मुलम और अल्प समय-लभ्य होता है उस दशा में अनेकता का बोध यलसाध्य और दिर्धकालकभ्य होता है। उताहरणस्वरूप—गाव है, वन है, समा है, पुस्तकालय है, यह बीध हजार घर हैं, भी वृच्च हैं, चार सी आदमी हैं, दस हजार पुस्तकें हैं, अमुक-परिमाण मृत् कण हैं, अमुक परिमाण तन्तु हैं—से पहले और सहज-उसले होता है। आम एक वृज्ञ है—स्वस्ते पहले चृज्जल का बोध होना अमस्यस्यक है। आम पहले वृज्ञ है और वाद में आम।

विशेष का बोध सामान्यपूर्वक होता है। सामान्य ज्यापक होता है जी

विरोध व्याप्य । धर्मी अनेक धर्मों का, अवयवी अनेक अवयवी का, समस्टि अनेक व्यक्तियों का पिण्ड होता है।

एकता का रूप स्थूल और स्पष्ट होता है, इसलिए हमारा स्थूल जान पहले उसी को पकड़ता है। अनेकता का रूप सहस और अस्पष्ट होता है, इसलिए उसे जानने के लिए विशेष मनोयोग लगाना पड़ता है। फिर क्रमशः पदार्थ के विविध पहलुओं का निश्चय होता है। निश्चय की तीन सीमाए हैं:—

- (१) दृश्य बस्तु का सत्तात्मक निश्चय अर्थमात्र-ग्रह्या ।
- (२) त्रालोचनात्मक निश्चय-स्वरूप-विमर्श ।
- (३) अपायात्मक निरुचय—स्वरूप-निर्णय । इनकी पृष्ठ-भूमि में दो वातें अपेक्षित हैं:—
- (१) इन्द्रियो और पदार्थ का उचित स्थान मे योग (सन्निकप या सामीप्य)।
  - (२) दर्शन—निर्विक्ल्य-बोध, सामान्य मात्र (सत्तामात्र) का ग्रहण । पूरा कम यों बनता है:—
- (१) इन्द्रिय और अर्थ का उचित योग—शब्द और श्रोत्र का उप्तिकर्ष ( उसके बाद )
- (२) निर्विकल्प बोध द्वारा सत्ता मात्र का शान । जैसे—'है' । (समके बाद )
- (३) प्राह्म वस्तु का सत्तात्मक निश्चय । जैसे-—'यह वस्तु है'। ( उसके बाद )
- (४) त्रालोचनात्मक निश्चय । जैसे—'यह शब्द होना चाहिए'। ( उसके बाद )
- (५) अपायात्मक निश्चय । जैसे-- 'यह शब्द ही है' । यहाँ निश्चय की पूर्णवा होती है । ( सक्के बाद )
- (६) निश्चय की धारणा। जैसे—'तद्रूप शब्द ही होता है'। यहाँ व्यवहार प्रत्यम्न समाप्त हो जाता है।

#### अवप्रह

खब्मह का अर्थ है पहला जान । इन्द्रिय और बस्तु का सम्बन्ध होते ही

'सत्ता है' का बोध जाग उठता है । प्रमाता इसे जान नहीं पाता । इसमें विशेष धर्म का बोध नहीं होता, इसलिए प्रमाण नहीं कहा जा सकता । फिर भी यह उत्तर भावी-अवग्रह प्रमाण का परिणामी कारण है । इसके बाद स्पर्शन, रसन, प्राण और क्षोत्र का न्यञ्जन-अवग्रह होता है । 'न्यक्षन' के तीन अर्थ हैं— (१) शन्द आदि पुद्गल द्रन्य (२) उपकरण—इन्द्रिय—विषय—प्राहक इन्द्रिय (३) विषय और उपकरण इन्द्रिय का संयोग । व्यक्षन-अवग्रह अव्यक्त जान होता है १९ प्रमाता अप भी नहीं जानता । इसके बाद होता है — अर्थ का अवग्रह।

श्चर्य शब्द के दो अर्थ होते हैं (१) द्रब्य (सामान्य)(२) पर्याय (विशेष)। अवग्रह आदि पर्याय के द्वारा द्रव्य को ग्रहण करते हैं, पूर्ण द्रव्य को नहीं जान सकते। इन्द्रिया अपने-अपने विषयभूत वस्तु पर्यायों को जानती हैं और मन भी एक साथ नियत श्रश का ही विचार करता है।

अर्थावनह व्यक्तनावग्रह से कुछ व्यक्त होता है, जैसे—'यह कुछ है'—यह सामान्य अर्थ का जान है। सामान्य का निर्देश हो सकता है (कहा जा सकता है) जैसे—वन, सेना, नगर आहि-आदि! अर्थावनह का विषय अनिरंश्य-सामान्य होता है—किसी भी शब्द के द्वारा कहा नहीं जा सके, वैसा होता है। तात्पर्य यह है कि अर्थावग्रह के द्वारा अर्थ के अनिरंश्य तामान्यरूप का जान होता है। दर्शन के द्वारा 'सत्ता है' का वोध होता है। अर्थावनह के द्वारा 'वस्तु है' का जान होता है। सत्ता से यह जान सिर्फ इतना सा आगे यदता है। इसमें अर्थ के स्वरूप, नाम, जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य आदि की कल्पना के अन्तर्गत शान्त्रिक प्रतीति नहीं होती भें। अर्थावनह से जात अर्थ का स्वरूप क्या है, नाम क्या है, वह विस्य जाति का है, उसकी किया क्या है, गुण प्या है, वीन मा द्रव्य है, यह नहीं जाने जाते। इन्हें जाने विना (स्वरूप आदि की कल्पना के जिना) अर्थ मामान्य का निर्देश भी नहीं किया जा मकता। चन स्वरूप के आधार पर उमकी यह परिभाषा वनती है—''अनिरंश्य-मामान्य मर्थ को जानने वाला जान अर्थावग्रह होता है।"

मरन हो गरना है कि अन्यवनाय श्रीर प्रयाप्यह दोनों सामान्यमारी है गर एक को अपनाम श्रीर दूतरे को मनाज क्यों माना जाए । इतर सक्त है । अनध्यवसाय अर्थावत्रह का ही आमास है। अर्थावत्रह के दो त्य वनते हैं— निर्ण्योन्सुख और अनिर्ण्योन्सुख । अर्थावत्रह निर्ण्योन्सुख होता है, तब प्रमाण होता है और जब वह निर्ण्योन्सुख नहीं होता अनिर्ण्य में ही वक जाता है, तब वह अनध्यवसाय कहलाता है। इसीलिए अनध्यवसाय का अवग्रह में समावेश होता है भें।

ईहा

श्रवप्रह के बाद संशय शान होता है। 'यह क्या है ?—राब्द है श्रयवा स्पर्श ?' इसके श्रवन्तर ही जो सत्-अर्थ का साधक वितर्क उठता है—'यह श्रोत्र का विषय है, इसलिए 'शब्द होना चाहिए', इस प्रकार अवग्रह द्वारा जाने हुए पदार्थ के स्वरूप का निरचय करने के लिए विमर्श करने वाले शान-कम का नाम 'ईहा' है। इसकी विमर्श-पद्धित श्रन्वय व्यत्तिरेकपूर्वक होती है। शात वस्तु के प्रतिकृत तथ्यों का निरसन और अनुकृत तथ्यों का संकलन कर यह उसके स्वरूप निर्णय की परस्परा को आगे वदाता है।

ईहा से पहले सशय होता है पर वे दोनो एक नहीं हैं। सशय कोरा विकल्प खड़ा कर देता है किन्द्र समाधान नहीं करता। ईहा सशय के द्वारा खड़े किये हुए विकल्पो को प्रथक् करती है। सशय समाधायक नहीं होता, इसीलिए उसे शानकम में नहीं रखा जाता। अवनह में अर्थ के सामान्य रूप का अहण होता है और ईहा में उसके विशेष धर्मों (स्वरूप, नाम जाति आदि) का पर्यालोचन शुरू हो जाता है।

### अवाय

हैहा के द्वारा ज्ञात सत्-श्रर्थ का निर्णय होता है, जैसे—'यह शब्द ही है, स्पर्श, नहीं हैं — उसका नाम 'श्रवाय' है। यह इंहा के पर्यातोचन का समर्थन ही नहीं करता, किन्तु उसका विशेष अवधानपूर्वक निर्णय मी कर डालता है।

#### धारणा

त्रवाय द्वारा किया गया निर्णय कुछ समय के लिए टिकता है और मन के विषयान्तरित होते ही वह चला जाता है। पीछे अपना सस्कार छोड़ जाता है। वह स्मृति का हेतु होता है। धारणाकाल में जो सतत उपयोग चलता है, उसे अविच्युति कहा जाता है। उपयोगान्तर होने पर धारणा नामना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही नासना कारण-निशेष से उद्बुद्ध होकर स्मृति का कारण बनती है। वासना स्वय जान नहीं है किन्तु अविच्युति का कार्य और स्मृति का कारण होने से दो जानो को जोड़ने बाली कड़ी के रूप में जान मानी जाती है।

न्यवहार-प्रलक्त की परम्परा यहाँ पूरी हो जाती है। इसके बाद स्मृति स्नावि की परोक्ष परम्परा शुरू होती है।

श्रवमह के दो भेट ह-ज्यावहारिक और नैश्चियक।

श्री मिच्चुन्यायकर्षिका में व्यवहार-प्रश्नक्त की जो रूपरेखा है, वह नैश्चियक अवग्रह की भित्ति पर है। व्यावहारिक अवग्रह की धारा का रूप कुछ दूसरा बनता है।

नैश्चियक अवयह अविशेषित-सामान्य का जान कराने वाला होता है। इसकी चर्चा ऊपर की गई है। ज्यावहारिक अवग्रह विशेषित-सामान्य को म्रहण करने वाला होता है। नैश्चियक अवग्रह के बाद होने वाले ईहा, अवाय से जिसके विशेष धर्मों की मीमासा हो चुकती है, उसी वस्तु के नये नये धर्मों की जिज्ञासा और निश्चय करना व्यावहारिक अवग्रह का का काम है। अवाय के द्वारा एक तथ्य का निश्चय होने पर फिर तस्तम्बन्धी इसरे तथ्य की जिज्ञासा होती है, तब पहले का अवाय व्यावहारिक-अर्थावग्रह बन चाता है और उस जिज्ञासा के निर्याय के लिए फिर ईहा और अवाय होते हैं। यह काम तब तक चलता है, जब तक जिज्ञासाएँ पूरी नहीं होतीं।

नैश्चियक अवग्रह की परम्परा—'यह शब्द ही है'—यहाँ समाम हो जाती है। इसके बाद व्यावहारिक-श्रवग्रह की धारा चलती है। जैसे :—

(१) ज्यावहारिक अवग्रह—यह शब्द है। [सञ्य-पशुका है या मनुष्य का १]

(२) ईहा-सण्ट माषात्मक है, इसलिए मनुष्य का होना चाहिए।

( ३ ) अनाय—( निशेष परीक्षा के पश्चात् ) मनुष्य का ही है । व्यनहार-प्रत्यक्ष के एक स्राकार मे—'यह शब्द है' यह श्रुपायात्मक निश्चय है। इसका फ़िल्त यह होता है कि नैश्चियक अवग्रह का अपाय हम व्यावहारिक अवग्रह का आदि हम बनता है। इम प्रकार उत्तरोत्तर अनेक जिजासाए हो सकती हैं। जैसे---

श्रनस्था-भेद से---यह शब्द बालक का है या बुड्वे का श्र लिङ्ग-भेद से स्त्री का है या पुरुष का श्र खादि खादि। व्यवहार-प्रत्यक्ष का क्रमविभाग

अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा का न चत्कम होता है और न व्यितिकम । अर्थ ग्रहण के बाद ही विचार हो सकता है, विचार के बाद ही निश्चय और निश्चय के बाद ही धारणा। इसिलिए ईहा अवग्रहपूर्वक होती है, अवाय ईहापूर्वक और धारणा अवायपूर्वक।

व्यवहार-प्रस्त के वे विभाग निहेंतुक नहीं हैं। यदाप वे एक-वस्तु-विषयक ज्ञान की वारा के अविरत्न रूप हैं, फिर भी उनकी अपनी विशेष स्थितिया हैं, जो उन्हे एक दूसरे से पृथक करती हैं। (१) 'यह कुछ हैं'— इतना-सा ज्ञान होते ही प्रमाता दूसरी बात में ज्यान देने लगा, बत वह फिर आगो नहीं बढता। इसी प्रकार 'यह अभुक होना चाहिए'—'यह अभुक ही है'—यह भी एक-एक हो सकते हैं। यह एक स्थित है जिसे 'असामस्त्येन उत्पत्ति' कहा जाता है।

- (२) दसरी स्थित है—'क्रमभाषित्व'—धारा-निरोध। इनकी धारा अन्त तक चले, यह कोई नियम नहीं किन्तु जब चलती है तब क्रम का जल्लाघन नहीं होता। 'यह कुछ है' इसके बिना 'यह अधुक होना चाहिए'—यह ज्ञान नहीं होता। 'यह अधुक होना चाहिए'—इसके बिना 'यह अधुक ही है' यह नहीं जाना जाता। 'यह अधुक ही है'—इसके बिना धारणा नहीं होती।
- (३) तीसरी स्थिति है— 'क्रिमिक प्रकाश'— थे एक ही वस्तु के नथे-नथे पहलुक्रो पर प्रकाश डालते हैं। इससे एक वात और भी साफ होती है कि अपने-अपने विषय मे इन सबकी निर्णायकता है, इसिलए थे सब प्रमाण हैं। अवाय स्वतन्त्र निर्णय नहीं करता। ईहा के द्वारा ज्ञात अश की अपेक्षा से ही सस पर विशेष प्रकाश डालता है।

परीय प्रमान्यन तर्र में देश जिल्ल है। तर्र में स्थापि (स्वयप स्यतिरेट का देशांगिक नियम ) का विश्वित होता है और इंट्रा में केरन सर्तमान वर्ण का सम्बद्ध स्पतिरेक्ष्वेर विमर्श होता है ९८।

ननाय के प्रमुमान परिज्ञात क्या को जानने की इन्जा होती है। विशामा के बाद सदाब करनन होता है। सरावारम्या में विष्य दस की प्योर कारण की करानि देखने में प्याती है, जी की सम्मानना मानी वाती है प्यार की सम्मानना मानी वाती है प्यार की सम्मानना तर्क है। 'अरायावस्था में तर्क का अभीवन होता है'—यह लक्षण देहा के साथ संगति कराने बाला है।

# प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी

साधारणतया पाँच इन्द्रिय। समक्त मानी जाती हैं किन्तु योग्यता की इप्टि से चतु का स्थान कुछ विरोध है। रोप चार इन्द्रिया प्रधना विषय अहण करने में पड़ हैं। इस दशा में चतु पहुतर है।

स्पर्शन, रसन, धाण श्रीर भीत्र बाह्य वस्तु से सप्तक होने पर उसे जानते हैं, इसिलए वे पटु हैं। चत्तु बाह्य वस्तु को छित्तत सामीप्य से ही जान लेता है, इमिलए यह पटुतर है। पटु इन्द्रिया प्राप्यकारी हैं, इसिलए उनका ज्यन्जनावब्रह होता है। चत्तु प्राप्यकारी नहीं, इसिलए इमका ज्यन्जनावब्रह महीं होता। व्यञ्जनावग्रह सम्पर्कपूर्वक होने नाला अव्यक्त जान है। अर्थावग्रह स्त्री का सरम अश है। पद्ध इन्द्रिया एक साथ विषय को पकड़ नहीं स्कतो। व्यञ्जनावग्रह के द्वारा अव्यक्त जान होते होते जब वह पुष्ठ हो जाता है, तब स्रक्षों अर्थ का अवग्रह होता है। चत्तु अपना विषय तत्काल पकड लेता है, इस्रिलए स्त्रे पूर्वभावी अव्यक्त जान की अपेद्धा नहीं होती।

मन की भी यही बात है। वह चत्तु की माति च्यवहित पटार्थ को जान खेता है, इसलिए उसे भी व्यक्षनावग्रह की उपेचा नहीं होती।

बौद्ध भोत्र को भी अप्राप्यकारी मानते हैं। नैयायिक-वैशेषिक चलु और मन को अप्राप्यकारी नहीं मानते। चक दोनों दृष्टियों से जैन दृष्टि भिन्न है।

श्रीत्र ब्यवहित शब्द को नहीं जानता । जो शब्द श्रीत्र से सप्टक होता है, वहीं उसका विषय बनता है। इसिलए श्रीत्र अग्राप्यकारी नहीं हो सकता । चित्रु और मन व्यवहित पदार्थ को जानते हैं, इसिलए वे प्राप्यकारी नहीं हो सकते। इनका श्राह्म वस्तु के साथ सम्पर्क नहीं होता।

#### विज्ञान के अनुसार

• चलु में दृश्य वस्तु का तटाकार प्रतिविम्य पड़ता है। उससे चलु की अपने विषय का जान होता है। नैयायिकों की प्राप्यकारिता का आधार है चलु की सूल्य-रिश्मयों का पदायें से सप्तक होना। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता। वह आँख को एक बढिया केनेरा (Camera) मानता है। उसमें दूरस्य वस्तु का चित्र अकित हो जाता है। जैन हिए की अप्राप्यकारिता में इससे कोई वाधा नहीं त्राती। कारण कि विज्ञान के अनुमार चलु का पटार्थ के साथ सम्पर्क नहीं होता। काच स्वच्छ होता है, इमलिए उसके सामने जो वस्तु आती है, उसकी छाया काच में प्रतिविम्बत हो जाती है। ठीक यही प्रक्रिया आँख के सामने कोई वस्तु आने पर होती है। काच ने पट्ने वाला वस्तु का प्रतिविम्ब और वस्तु एक नहीं होते, इसलिए काच उम वन्तु से सप्तक पढ़ी कहता। ठीक यही वात आँख के लिए है।

वयतहार प्रत्यदा के २८ मेंट :--

|        | थ्यवप्रद      |          | ऐंटा | ग्रवाय | धारगा |   |
|--------|---------------|----------|------|--------|-------|---|
|        | न्य चना प्रका | श्रुभाषा | Ī    |        |       |   |
| रपर्शन | 1)            | 33       | ,,   | 25     | 11    | ١ |
| रमन    | n             | 71       | ,,   | n      | "     |   |
| प्राण  | "             | n        | 23   | 11     | ,,    |   |
| चनु    | ×             | 11       | 23   | 17     | "     | Ì |
| ধীদ    | ,,            | ,,       | 17   | 97     | 11    | I |
| सन     | ×             |          | 31   | ,,     | 1,,   |   |

#### अवग्रह आदि का काल मान

च्याजनावप्रह—ग्रामख्य ममय ।

ग्नर्थावब्रह-एक समय।

हेहा--यन्तर-मुहर्च ।

अधाय-खन्तर मुहर्त्त ।

धारणा-संख्येय काल श्रीर श्रसख्येय काल।

मित के दो सेद हैं—(१) श्रुत-निशित (२) अश्रुत-निश्रत १९ श्रुत-निश्रत मित के २८ मेद हैं, जो ज्यवहार-प्रत्यक्ष कहलाते हैं १० औरवित्तरी स्मादि बुद्धि-चतुष्ट्य अश्रुत-निश्रित है १० । नन्दी से श्रुत-निश्रित मित के २८ मेदी का विवरण है । अश्रुत निश्रित के चार मेदी का इन मे समावेश होता है या नहीं इसकी कोई चर्चा नहीं । मित के २८ मेद बाली परम्परा सर्वमान्य है किन्तु २८ मेदी की स्वरूप रचना में दी परम्पराएँ मिलती हैं । एक परम्परा स्ववप्रद-अमेदवादियों की है । इसमें ज्यञ्चनावग्रह की अर्थावग्रह से मिन्न गण्ना नहीं होती, इसिलए श्रुत निश्रित मित के २४ मेद व अश्रुत-निश्रित के चार—इस प्रकार मित के २८ मेद वनने हैं १०।

दूसरी परम्परा जिनमद गणि ज्ञमाश्रमण की है। इसके ऋतुसार अवगर ऋादि न्तर्ष्ट्य ऋशुत-निश्चित और शुत-निश्चित मति के सामान्य कर्म हैं, इसिंडिए भेद-गणना में ऋशुत-निश्चित मति शृत-निश्चित में समाहित हो जाती है 23 । फलस्वरूप व्यवहार प्रत्यक्त के २८ मेद और मित के २८ मेद एक रूप वन जाते हैं। इसका आधार स्थानाङ्क २-१-७१ है। वहाँ व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह की श्रुत निश्रित और अर्थुत-निश्रित—इन दोनों मेदों में गणना की है। अर्थुत-निश्रित बुद्धि-चतुष्ट्य मानस जान होता है। उपका व्यञ्जनावग्रह नहीं होता, इससे फिलत होता है कि बुद्धि चतुष्ट्य के अतिरिक्त भी अवग्रह आदि चतुष्क अर्थुत-निश्रित होता है।

नन्दी के अनुसार अवग्रहादि चतुष्क केवल श्रुत-निश्रित हैं। विशेपावश्यक भाष्य के अनुसार वह श्रुत-निश्रित और अश्रुत निश्रित दोनों है। स्थानाङ्ग के अनुसार वह दोनों तो है ही, विशेष वात यह है कि बुद्धि-चतुष्टय में होने वाला अवग्रहादि चतुष्क ही अश्रुत-निश्रित नहीं किन्तु स्मके अतिरिक्त भी अवग्रहादि चतुष्क अश्रुत-निश्रित होता है " ।

# परोक्ष प्रमाण

परोक्ष
स्मृति प्रामाण्य
प्रत्यभिज्ञा
तकं का प्रयोजकत्व
अनुसान
अनुसान का परिवार
स्वार्थ और परार्थ
व्याप्ति
हेतु—भाव और अभाव
साध्य—धर्म और धर्मी
हेतु के प्रकार
विधि-साधक उपलब्धि हेतु
निषेध-साधक अनुपलब्धि हेतु
विधि-साधक अनुपलब्धि हेतु
विधि-साधक अनुपलब्धि हेतु

परीक्ष

(१) इन्द्रिय और मन की सहायता से आतमा की जो शान होता है, वह 'आतम-परोच' है।

श्रातमा-इन्द्रिय ज्ञान-पौद्गलिक-इन्द्रिय-पदार्थ ।

(२) धूम अर्थाद की सहायता से अप्रीय आदि का जो ज्ञान होता है, वह 'इन्द्रिय परोक्ष' है।

आत्मा —इन्द्रिय—धूम—श्रक्ति।

पहली परिभाषा नैश्चिषक है। इसके अनुसार सन्यवहार-प्रत्यच्च को वस्तुतः परोच्च माना जाता है।

मित और श्रुत—ये दोनों जान आत्म निर्मर नहीं हैं, इसलिए ये परोच्चं कहलाते हैं । मित, साद्वात रूप में पौद्गलिक इन्द्रिय और मन के और परम्परा के रूप में आई और आलोक के, अधीन होती है। श्रुत, साद्वात रूप में मन के और परम्परा के रूप में शब्द-सकेत तथा इन्द्रिय (मित-जानाश) के अधीन होता है। मित में इन्द्रिय मन की अपेद्या समकच्च है, श्रुत में मन का स्थान पहला है।

मित के दो साधन हैं—इन्द्रिय और मन। मन दिविध धर्मा है— अनमह आदि धर्मवान् और स्मृत्यादि धर्मवान्। इस स्थिति में मित दो भागों में बंट जाती है—(१) व्यवहार-प्रत्यत्त्व मित। (१) परोत्त-मिति। इन्द्रियात्मक और अवमहादि धर्मक मनरूप मित व्यवहार-प्रत्यत्त्व है, जिसका स्वरूप प्रत्यत्त्व-विमाग में वतलाया जा जुका है।

स्मृत्यादि धर्मक, मन रूप परोज्ञ-मति के चार विभाग होते हैं :-

- (१)समृति।
- (२) प्रत्यभिशा।
- (३) तर्का
- (४) अनुमान ।

स्पृति धारखामूलक, प्रत्यिमश्चा स्मृति श्रीर श्रनुमनमूलक, तर्क प्रत्यिमशा-मूलक, श्रनुमान तर्क निर्धीत साधनमूलक होते हैं, इसलिए वे परोज्ञ हैं। श्रुत का साधन मन होता है। उसका एक मेद है—'आगम'। वह वचनमूलक होता है, इसलिए परोच्च है।

### स्मृति प्रामाण्य

जैन तकं-पद्धित के अतिरिक्त अन्य िकसी भी प्राच्य भारतीय तकं-पद्धित में स्मृति का प्रामाण्य स्वीकृत नहीं हैं। इसका कारण यह वतलाया जाता है कि स्मृति अनुभव के द्वारा गृहीत विषय को ग्रहण करती है, इसलिए गृहीतग्राही होने के कारण वह अप्रमाण है—स्वतन्त्र प्रमाण नहीं हैं। जैन दर्शन की युक्ति यह है कि अनुभव वर्तमान अर्थ को ग्रहण करता है और स्मृति अतीत अर्थ को, इसलिए यह कथंचित् अगृहितग्राही है। काल की हिन्द से इसका विषय स्वतन्त्र है। इसरी वात—गृहितग्राही होने मात्र से स्मृति का प्रामाण्य धुल नहीं जाता।

प्रामाएय का प्रयोजक अविसवाद होता है, इसलिए अविसवादक स्मृति का प्रामाएय अवश्य होना चाहिए।

#### प्रत्यभिज्ञा

न्याय, वैशेषिक और मीमासक प्रत्यभिक्षा को प्रत्यच्च से पृथक् नहीं मानते । चिष्कवादी बौद की दृष्टि में प्रत्यच्च और स्मृति की सकलना है। भी कैसे सकती है।

जैन इष्टि के अनुसार यह प्रत्यक्ष ज्ञान हो नहीं सकता। प्रत्यक्ष का विषय होता है—दृश्य वस्तु (धर्तमान-पर्यायव्यापी द्रव्य)। इसका (प्रत्यभिजा) का विषय वनता है सकलन—अतित और प्रत्यक्ष की एकता, पूर्व और अपर पर्यायव्यापी द्रव्य, अथवा दो प्रत्यक्ष द्रव्यों या दो परोक्ष द्रव्यों का सकलन। इसारा प्रत्यक्ष अतिन्द्रिय-प्रत्यक्ष की माति त्रिकालविषयक नहीं होता, इसलिए उससे सामने खडा व्यक्ति जाना जा सकता है किन्तु 'यह वही व्यक्ति हैं—यह नहीं जाना जा सकता। उसकी एकता का बोध स्मृति के मेल से होता हैं, इसलिए यह अस्पष्ट-परोक्ष है। प्रत्यक्ष और तर्क के मेल से होने वाला अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण है, तव फिर प्रत्यक्ष और स्मृति के मेल से होने वाली प्रत्यभिज्ञा का स्वतन्त्र स्थान क्यों नहीं होना चाहिए १

प्रत्यसूद्य के सकलन में दोनों वस्तुएं सामने होती हैं फिर भी उनका

सकलन इन्द्रिय से नहीं होता, विचारने से होता है। विचार के समय उनमें से एक ही वस्तु मन के प्रत्यच्च होती है, इसलिए यह मी प्रत्यच्च नहीं होता। परोच्च द्वय के सकलन में दोनों वस्तुए सामने नहीं होतीं, इसलिए वह प्रत्यच्च का स्पर्श नहीं करता।

प्रत्यभिज्ञा को दूसरे शब्दों में तुलनात्मक ज्ञान, उपिमत करना या पहचानना भी कहा जा सकता है।

प्रसिमान में दो अयों का सकलन होता है। समके तीन रूप बनते हैं— (१) प्रत्यक्ष और स्मृति का सकलन —

- (क) यह वही निग्रंन्थ है।
- ( ख ) यह उमके सहश है।
- (ग) यह उससे विलक्षण है।
- ( घ ) यह उससे छोटा है।

पहले आकार मे—निर्मन्थ की वर्तमान अवस्था का अतीत की अवस्था के साथ सकलन है, इसलिए यह 'एकत्व प्रत्यभिगा' है।

दूतरे आकार में—हण्ट वस्तु की पूर्व दृष्ट वस्तु से हुलना है। इसलिए यह 'सादश्य प्रत्यिमजा है।

तीसरे आकार में—हप्ट वस्तु की पूर्व हष्ट वस्तु से विलच्चणता है, इसिलए यह 'वैसहरूय-प्रत्यभिता' है।

चौये त्राकार मे—हप्ट वस्तु की पूर्व हप्ट वस्तु प्रतियोगी है, इसिलए यह 'प्रतियोगी प्रत्यमिका' है।

- (२) दो प्रत्यक्तो का सक्लन
  - (क) यह इसके सदश है।
  - (ख) यह इससे विलक्षण है।
  - (ग) यह इससे छोटा है। इसमें दोनों प्रत्यन्न हैं।
- (३) दो स्मृतियों का संकलन
  - (क) वह उसके सदश है।
  - ( ख ) वह चमसे विसद्दण है ।

(ग) वह उससे छोटा है। इसमें दोनों परोच्च हैं।

तर्क

नैयायिक तर्क को प्रमाण का अनुप्राहक था सहायक मानते हैं । नीर्द्ध इसे अप्रमाण मानते हैं। जैन-दृष्टि के अनुसार यह परोज्ञ-प्रमाण का एक भेद है। यह प्रत्यज्ञ में नहीं समाता। प्रत्यज्ञ से दो वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है किन्तु वह उनके सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाता।

यह अप्रि है, यह धुआ है-यह प्रत्यत्त का विषय है किन्तु :--

- (१) धूम होने पर ऋति ऋवस्य होती हैं।
- (२) धूम ऋगि में ही होता है।
- (३) अग्नि के अभाव में घूम नहीं होता।

े स्वतिरेक स्वाप्ति -

-यह प्रत्यच् का काम नही, तर्क का है।

हम प्रत्यन्त, स्मृति और प्रत्यभिक्षा की सहायता से अनेक प्रामाणिक नियमों की स्वष्टि करते हैं। वे ही नियम हमें अनुमान करने का साहल वंघाने हैं। वर्क को प्रमाण माने विना अनुमान को प्रामाणिकता अपने आप मिट जाती है। वर्क और अनुमान की नींन एक है। मेद सिर्फ ऊपरी है। वर्क एक व्यापक नियम है और अनुमान उसका एकदेशीय प्रयोग। वर्क का काम है, धुएं के साथ अभि का निश्चित सम्बन्ध बताना। अनुमान का काम है, उस नियम के सहारे अभुक स्थान मे अभि का जान कराना। वर्क से धुएं के साथ अभिन की व्याप्ति जानी जाती हैं किन्तु इस पर्वत में अभिन हैं। यह नहीं जाना जाता। 'इस पर्वत में अभिन हैं'—यह अनुमान का साध्य है। वर्क का साध्य केवल अपन (धर्म) होता है। अनुमान का साध्य होता है—"अगिनान पर्वत" (धर्म)। इसरे शब्दों में वर्क के साध्य का आधार अनुमान का साध्य वनता है।

न्याय की तीन परिधिया है— (१) सम्मव-सत्य ।

- (२) अनुमानतः सत्य।
- (३) ध्रुव सत्य।

श्रकुशल व्यक्ति सम्मव-सल से सल को ढूंढता है। न्यायाधीश अनुमानित सत्य से सत्य का पता लगाते हैं। दार्शनिक का न्याय इन दोनों से भिन्न हैं। वह ध्रुव सल—व्याप्ति के द्वारा सत्य की शोध करता है। ध्रुव सत्य नियमो की निश्चित जानकारी तर्क है। उसके द्वारा निश्चित नियमो के अनुसार अनुमान होता है।

### तर्क का प्रयोजकत्व

"स्वमावे तार्किका मग्नाः"—स्वमाव के च्रेत्र में तर्क का कोई प्रयोजन नहीं होता। इसीलिए जैन दर्शन में दो प्रकार के पदार्थ माने हैं—हेतु गम्य (तर्क-गम्य) और क्रहेतुगम्य (तर्क-क्रगम्य)।

पहली बात— तर्क का अपना चेत्र कार्य-कारखवाद या अविनामाव या व्याप्ति है। व्याप्ति का निश्चय तर्क के बिना और किसी से नहीं होता। इसका निश्चय अनुमान से किया जाये तो उसकी (व्याप्ति के निश्चय के लिए प्रयुक्त अनुमान की) व्याप्ति के निश्चय के लिए फिर एक दूसरे अनुमान की आवश्यकता होगी। कारण यह है कि अनुमान व्याप्ति का स्मरण होने पर ही होता है। साधन और साध्य के सम्बन्ध का निश्चय होने पर ही साध्य का जान होता है।

पहते अनुमान की ज्याति 'ठीक है या नहीं' इस निश्चय के लिए दूसरा अनुमान आये तो दूसरे अनुमान की वहीं गति होगी और उसकी ज्याति का निर्णय करने के लिए फिर तीसरा अनुमान आयेगा। इस प्रकार अनुमान-परम्परा का अन्त न होगा। यह अनवस्था का रास्ता है, इससे कोई निर्णय नहीं मिलता।

युत्तरी बात—ज्याप्ति अपने निश्चय के लिए अनुमान का सहारा ले और अनुमान ज्याप्तिका—यह अन्योन्याश्रय दोष है । अपने-अपने निश्चय में परस्पर एक दूतरे के आश्रित होने का अर्थ है—अनिश्चय । जिसका यह घोड़ा है, मैं उसका सेवक हूँ और जिसका में सेवक हूँ उसका यह घोड़ा है—इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ मी समक्त मे नहीं आया। इसिलाए व्याप्ति का निरुचय करने के लिए तर्क की प्रमाण मानना आवर्यक है।

#### अनुमान

अनुमान तर्क का कार्य है। तर्क द्वारा निश्चित नियम के आधार पर यह उत्पन्न होता है। पर्वत सिद्ध होता है और अग्निमी। अनुमान इन्हें नहीं साधता। वह 'इस पर्वत में अग्निम हैं। इस सिद्धि का आधार व्यासि है। इस सिद्धि का आधार व्यासि है।

# अनुमान का परिवार

वर्ष-शास्त्र के बीज का विकास अनुमानरूपी कर्ष्यतर के रूप में होता है। कई नैयायिक आचार्य पञ्चवाक्यात्मक प्रयोग को ही न्याय मानते हैं ै। निगमन फल-मानि है। वह समस्त प्रमाणों के ज्यापार से होती है भ प्रतिभा में शब्द, हैं है में अनुमान, हच्चान्त में प्रत्यन्त, उपनय में उपमान—इस प्रकार नभी प्रमाण आ जाते हैं। इन सबके योग से फलितार्थ निकलता है—ऐसा न्याय-वार्तिककार का मत है। ज्यबहार-हिष्ट से जैन-हिष्ट भी इससे सहमत है। यथिप पञ्चावयन में प्रमाण का समावेण करना आवश्यक नहीं लगता, फिर भी तर्क-शास्त्र का मुख्य निध्य साधन के द्वारा नाष्य की सिद्धि है, इसमें हैं ते नहीं हो सकता।

अनुमान अपने लिए स्वार्थ होता है, वैसे दूसरो के लिए परार्थ भी होता है। 'स्वार्थ' जानात्मक होता है और 'परार्थ' वचनात्मक। 'स्वार्थ' की दो शाखाए होती हैं—पच और हेता। 'परार्थ' की, जहाँ ओता तीन बुद्धि होता है वहाँ पाच शाखाए होती हैं —

- (१) पचा
- (२) हेतु।
- (३) दृष्टान्त।
- ( ४ ) चपनय i
- ` (५) निगमन् ।

### स्वार्थ और परार्थ

अनुमान वास्तव में 'स्वार्थ' ही होता है। अनुमाता श्रीता को वचनारमक हेतु के द्वारा साध्य का जान कराता है, तब वह वचन श्रीता के अनुमान का कारण बनता है। वचन-प्रतिपाटक के अनुमान का कार्य और श्रीता के अनुमान का कारण बनता है। प्रतिपादक के अनुमान की अपेक्षा कार्य को कारण मानकर (कारण में कार्य का उपचार कर) और श्रीता के अनुमान की अपेक्षा कारण को कार्य मानकर (कार्य में कारण का उपचार कर) वचन को अपेक्षा कारण को कार्य मानकर (कार्य में कारण का उपचार कर) वचन को अनुमान वहा जाता है।

व्यक्ति के दो मेट हैं—अन्तर्वाति और विहर्णाति । पद्मीकृत विषय में ही माधन की साध्य के साथ व्यक्ति मिले, अन्यत्र न मिले, यह अन्तर्वाति होती है । आत्मा है यह हमारा पद्म है । 'वैतन्यगुण मिलता है, इसिलए वह है' यह हमारा साधन है । इसकी व्यक्ति यो बनती है—'जहाँ-जहाँ वैतन्य है, वहाँ-वहाँ आत्मा है'—किन्तु इसके लिए हध्यान्त कोई नहीं वन सकता । क्योंकि यह व्यक्ति अपने विषय को अपने आप में समेट लेती है । उमका समानधर्मा कोई बचा नहीं रहता । विह्यांति में माधम्य मिलता है । पद्मीकृत विषय के सिवाय मी साधन की साध्य के साथ व्यक्ति मिलती है । पर्वत अग्रिमान हैं—यह पद्म है, इसलिए वह अग्रिमान है—यह साधन है । 'जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ आक्र है'—इसका हष्टान्त वन सकता है—जैसे—रमोई घर या अन्य अग्रिमान प्रदेश ।

### हेतु-भाव और अभाव

अभाव चार होते हैं ":-

- (१) प्राक् ।
- (२) प्रध्वस ।
- (३) इतरेतर ।
- (४) ऋत्यन्त ।

भाव जैसे वस्तु स्वरण का साधक है, वैसे ऋभाव भी। माव के विना वस्तु की सत्ता नहीं बनती तो ऋभाव के विना भी उसकी सत्ता स्वतन्त्र नहीं वनहीं।

अगर हम वस्तु को वेवल भावात्मक मान तो उतमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वह होता है। एक चूण से दूमरे चूण में, एक देश से दूसरे देश में, एक स्थित से दूसरी स्थित में वस्तु जाती है। यह कालकृत, देशकृत और अवस्थाकृत परिवर्तन वस्तु से सर्वथा मिन्न नहीं होता। दूसरे चूण, देश और अवस्थावर्ती वस्तु से पहले चूण, देश और अवस्थावर्ती वस्तु का सम्बन्ध जुड़ ही नहीं सकता, अगर अभाव उत्तका स्वभाव न हो। परिवर्तन का अर्थ ही यही है—भाव और अभाव की एकाअथता। 'सर्वथा मिट जाय, सर्वथा नया वन जाय' यह परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन यह होता है—'जो मिटे भी वने भी और फिर भी धारा न हटें'।

चपादान कारण में इसकी साफ मावना है। कारण ही कार्य वनता है। कारण का मान मिटता है, कार्य का अभाव मिटता है तब एक बन्दा बनती है। बनते बनते चनते कारण का अभाव और कार्य का मान आ जाता है। यह कार्यकारण सोमन भावामान एक वस्तुगत होते हैं, वैसे ही स्वगुण-परगुणापे मावामान भी एक बस्तुगत होते हैं। अगर यह न माना जाय तो वस्त निर्विकार, अनन्त, सर्वात्मक और एकात्मक वन जाएगी वे किन्तु ऐसा होता नहीं। वस्तु में विकार होता है। यहला रूप मिटता है, दूसरा बनता है। मिटने वाला रूप वनने वाले रूप का माक् अभाव होता है, दूसरे शब्दों में चपादान-कारण कार्य का प्राक्-अभाव होता है। वीज मिटा, अंकुर बना। वीज के मिटने की दशा में ही अंकुर का प्राहुर्भाव होगा। प्राक्-अभाव अनादि-सान्त है। जब तक बीज का अकुर नहीं बनता, तब तक बीज में अंकुर का प्राक्-अभाव रहता है। अह तक वीज का अकुर नहीं बनता, तब तक बीज में अंकुर का प्राक्-अभाव रहता है। जो लोग प्रत्येक अनादि वस्तु को नाश रहित (अनन्त) मानते हैं, यह अवुक्त है, यह इससे तमका जा सकता है।

प्राक्-अभाव जैसे निर्विकारता का विगीधी है, वैसे ही प्रध्वंसामान वस्तु की अनन्तता का विरोधी है। प्रध्यंस अभाव न हो तो वस्तु बनने के बाद - मिटने का नाम ही न छे, वह अनन्त हो जाय। पर ऐसा होता कहाँ है १ दूसरी पर्याय बनती है, पहली मिट जाती है। वृत्त कार्य है। वह टूटता है, तब उसकी लकड़ी बनती है। दूसरे कार्य में पहले कार्य का प्रध्यस-रूप अभाव होता है। लकड़ी में चृत्त का अभाव है या यो कहिए लकड़ी वृत्त का प्रध्यसमान है। लकड़ी की आविर्माव-दशा में वृत्त की तिरोमाव-दशा हुई है। प्रध्यसामाव सादि-अनन्त है। जिस चृत्त की लकड़ी बनी, उससे नहीं वृत्त कभी नहीं बनता। इससे यह भी समिकए कि प्रत्येक सादि पदार्थ सान्त नहीं होता।

जपर की पिक्तियों को थोड़े में यू समक लीजिए—वर्तमान दशा पूर्वदशा का कार्य बनती है और उत्तर दशा का कारण । पूर्वदशा उनका प्राक्-अभाव होता है और उत्तर दशा प्रध्वंत-अभाव।

एक बात स्त्रीर साफ कर लेनी चाहिए कि द्रव्य सादि-सान्त नहीं होते। सादि-सान्त द्रव्य की पर्याए ( अवस्थाए ) होती हैं। अवस्थाए अनादि-अनन्त नहीं होतीं किन्तु पूर्व-अवस्था कारण रूप में अनादि है। उससे बनने वाली षस्त पहले कभी नहीं बनी। उत्तर अवस्था मिटने के बाद फिर वैसी कभी नहीं बनेगी, इसलिए वह अनन्त है। यह सारी एक ही द्रव्य की पूर्व-उत्तरवर्ती दशाओं की चर्चा है। अब हम अनेक सजातीय द्रव्यों की चर्चा करनी है। खम्भा पौदगलिक स्रोर घडा भी पौदगलिक है किन्त्र खम्भा घडा नहीं है स्रोर घडा खम्भा नहीं है। दोनो एक जाति के हैं फिर भी दोनो दो है। यह 'इतर-इतर-ग्रमाव' आपस में एक दूसरे का अभाव है "। खम्मे में घढे का और घड़े में खम्मे का अभाव है। यह न ही तो हम वस्त का लक्षण कैसे बनायें ? किसको खम्भा कहें और किमको घडा। फिर सब एकमेक बन जाए गे. यह श्रमाव सादि-सान्त है। खम्मे के पुदुगल स्कन्ध घड़े के रूप मे श्रीर घड़े के पुद्रगल-स्कथ खम्मे के रूप में बदल सकते हैं किन्त सर्वथा विजातीय द्रव्य के लिए यह नियम नहीं। चेतन-अचेतन और अचेतन-चेतन तीन काल में भी नहीं होते। इसका नाम है--- अत्यन्त अभाव । यह अनादि-अनन्त है। इसके विना चेतन और अचेतन-इन दो अत्यन्त मिन्न पदार्थों की तादातम्य-निवृत्ति सिद्ध नही होती। साध्य-धर्म और धर्मी

साध्य और साधन का सम्बन्ध मात्र जानने में साध्य धर्म ही होता है।

कारण कि धुए के साथ अगिन होने का नियम है, वैसे अप्रिमान पर्वत हो का नियम नहीं बनता। अप्रिपर्वत के सिवाय अन्यत्र भी मिलती है। साध के प्रयोगकाल में साध्य धर्मी होता है। धर्मी तीन प्रकार का होता है—

- (१) बुद्धि-सिद्ध।
- (२) प्रमाण-सिद्ध।
- (३) जभय-सिद्ध।
- (१) प्रमाण से जिमका श्रास्तित्व या नास्तित्व मिद्ध न ही किन्तु श्रास्तित्व या नास्तित्व सिद्ध करने के लिए जी श्राब्दिक रूप में मान लिया गया हो, वह 'बुढि-मिद्ध धर्मी' होता है। जैसे-- 'मर्चश्च है'। श्रास्तित्व मिढि से पहले सर्वज किमी भी प्रमाण द्वारा मिढ नहीं है। उसका श्रास्तित्व सिढ करने के लिए पहले पहल जब धर्मी बनाया जाता है, तब उसका श्रास्तित्व बुढि से ही माना जाता है। प्रमाण द्वारा उनका श्रास्तित्व बाद में सिढ किया जाएगा। थीट में यो समिक्य-जिम साध्य का श्रास्तित्व या नास्तित्व माधना हो, वह धर्मी बुद्धि-मिढ या विकल्य-मिद्ध होता है।
- (२) जिमका अस्तित्व प्रत्यक्त आदि प्रमाणों से निद्ध हो, वह धर्मी 'प्रमाण सिद्ध' होता है। 'इग बादल में पानी है'—पाटल हमारे प्रत्यक्ष है। जनमें पानी धर्म को निद्ध करने के लिए हमें बादल, जो धर्मी है, को बलाना से मानने की कीई आवश्यकता नहीं होती।
- (३) 'मनुष्य मगणशील है'—यहाँ म्नियमाण मनुष्य प्रत्यत्त-गिढ है श्रीर गृत तथा मनिष्यमास्य मनुष्य बुद्धि-सिद्ध । "मनुष्य मरणशील है" इसमे की है एक रमास धर्मी नहीं, सभी मनुष्य धर्मी हैं। प्रमाण-निद्ध धर्मी व्यवत्यासक होता है, उस न्थिति में समय-निद्ध धर्मी जात्यातमक । समय-निद्ध धर्मी म सत्ता श्रमता के निवाय शेष सब धर्म साध्य हो सकते हैं।

श्रनुमान को नास्तिक के गिवाय प्राय॰ मभी वर्णन प्रमाण मानते हैं। नास्तिक व्यक्ति की निर्णायकता स्वीकार नहीं करते। सगके विना स्रतुमान मा नहीं मकता । व्यक्ति को सदिश्य मानने का श्रार्थ तर्म से परे हटना होता भारिए।

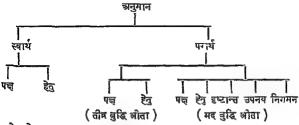

हेतु के प्रकार

हेतु के दो प्रकार होते हैं —(१) उपलब्धि (२) ऋनुपलब्धि । ये दोनो विधि और निषेष के साधक हैं।

आचार्य हेमचन्द्र ने अनुपलिय को त्रिधि-साधक हेनु के त्य में स्थान नहीं दिया है।

परीचामुख मे विधि-साथक छह उपलिध्यों एव तीन अनुपत्तिध्यों का तया निषेध-माधक छह उपलिध्यों एव जात अनुपत्तिध्यों का निरुपण् है। इसका विकास प्रमापनयतत्वालोक में हुआ है। वहाँ विधि-साधक छह उपलिध्यों एव पांच अनुपत्तिध्यों का तथा निषेध साधक मात सात उपलिध्यों एवं प्रमुपतिध्यों का उस्ति है। प्रस्तुत वर्गोकरण प्रमाणनयतत्वालोक के अनुसार है।

### विधि-साधक उपलब्धि-हेत्

माध्य से अविरुद्ध रूप में उपलब्ध होने के कान्या जो हेनु साध्य की सत्ता को स्टिद्ध करता है, वह अविरुद्धोपखब्धि कहलाता है।

त्रविदय-उपलब्धि के छह प्रकार हैं :--

(१) त्रविदद-व्याप्य-उपलब्धिः --साध्य--शब्द परिपामी है ।

हेत<del> क्</del>यों कि वह प्रयत-जन्य है। यहाँ प्रयत्न-जन्यत्व ब्याप्य है। इह परिणामित्व से ऋषिहद्ध है। इस लिए प्रयत्न-जन्यत्व से शब्द का परिणामित्व विद्व होता है।

(२) अविरुद्ध-कार्य उपलब्धिः -- जाध्य--- इन पर्वत पर अग्नि है। हेतु--- क्योंनि मुखा है।

धुत्रा त्रवि का कार्य है । वह त्रवि से चिवद्ध है । इस्तिए धूस्कार्य से पर्वत पर ही त्रवि की निद्धि होती है । (३) अविरुद्ध-कारण्-ठपलिघः---

साध्य-वर्षा होगी ।

हेतु-न्योंकि विशिष्ट प्रकार के वादल मंडरा रहे हैं। < वाटलों की विशिष्ट-प्रकारता वर्षा का कारण हैं और उनका विरोधी नहीं है।

षिरोधी नहीं है। ( ५ ) अविरुद्ध-उत्तरचर-उपलब्धिः—

साध्य-एक मृहर्च पहले पूर्वा-फाल्गुनी का उदव हुआ था।

हेतु—क्योंकि उत्तर-फ़ाल्युनी का उदय हो चुका है । उत्तर-फ़ाल्युनी का उदय पूर्वा-फ़ाल्युनी के उदय का निरिचत उत्तरवर्ती है ।

(६) अविरद्ध-सहस्रा-उपलव्धिः :--

साध्य-इस आम में रूप विशेष है।

रेतु-नयौकि रस निशेष आस्वाद्यमान है।

यहाँ रस ( हेत ) रूप ( साध्य ) का नित्य सहचारी है।

# निषेध-साधक उपलब्धि-हेतु

साध्य से विरुद्ध होने के कारण जो हेतु उसके श्रमान की सिद्ध करता है। वह निरुद्धीपलिन्त्र कहलाता है।

विद्दोपलन्धि के सात प्रकार है :--

(१) स्त्रमान-निरुद्ध-संपत्तिष्यः --

नाध्य-वर्षया एकान्त नहीं है।

हेनु—क्योंकि अनेकान्त वपलव्य हो रहा है।

अनेकान्त-एकान्त स्वमाव के विरुद्ध है।

(२) निदद-दर्माप उपलब्धि :---

नाध्य-इन पुरुष का बला में निरुष्त्रय नहीं है।

हेत-क्योंकि सन्देह है।

'सन्देह है' यह 'निश्चय नहीं है' इसका व्याप्य है | इसलिए सन्देह-दशा में निश्चय का अभाव होगा । ये दोनो विरोधी हैं ।

(३) विरुद्ध-कार्य-उपलब्धिः---

साध्य-इस पुरुष का क्रोध शान्त नहीं हुआ है।

हेत-क्योंकि मुख-विकार ही रहा है।

मुख-विकार क्रोध की विरोधी वस्तु का कार्य है।

( Y ) विरुद्ध-कारण-उपलब्धि:---

साध्य-यह महर्षि ऋसत्य नही वोलता।

हेतु-क्योंकि इसका ज्ञान राग-द्रेष की कलुपता से रहित है।

यहाँ श्रमत्य-वचन का विरोधी, सत्य-वचन है और उसका कारण राग-डेप रहित ज्ञान-सम्पन्न होना है।

(५) अविरुद्ध-पूर्वेचर उपलब्धिः—

साध्य-एक मृहत्तं के पश्चात् पुष्य नज्ञत्र का उदय नहीं होगा।

हेत-- क्योंकि अभी रोहिणी का उदय है।

यहाँ प्रतिषेध्य पुष्य नच्चत्र के उदय से निरुद्ध पूर्वचर रोहिणी नच्चत्र के उदय की उपलिध्य है। रोहिस्मी के पश्चात् मृगशीर्ष, आर्द्रा और पुनर्वसु का उदय होता है। फिर पुष्य का उदय होता है।

( ६ ) विरुद्ध-उत्तरचर-उपलव्धि :---

साध्य-एक मुहुत्तं के पहिले मृगशिरा का उदय नहीं हुन्ना था।

हेतु-क्योंकि अभी पूर्वा-फाल्गुनी का उदय है।

यहाँ मृगशीर्ष का उदय प्रतिषेध्य है। पूर्वा-फाल्गुनी का उदय उसका विरोधी है। मृगशिरा के पश्चात् कमशः आर्ट्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मधा और पूर्वा फाल्गुनी का उदय होता है।

( ७ ) विरुद्ध-महत्त्वर-उपलब्धि :---

साध्य-इसे मिध्या ज्ञान नहीं है।

हेतु-वयोंकि सम्यग् दर्शन है।

मिथ्या ज्ञान और सम्बर्ग दर्शन एक माथ नहीं रह सक्ते !

# निषेध-साधक-अनुपलव्धि-हेतु

प्रतिपेध्य से अविरुद्ध होने के कारण जो हेनु, उसका प्रतिपेध्य सिद्ध करता है, वह अविरुद्धानुपलस्थि कहलाता है।

अविरुद्धानुपल्थि के सात प्रकार हैं :--

(१) श्रविरुद्ध-स्वमान-त्रमुपलब्धिः ---

साध्य-यहाँ घट नहीं है।

हेतु—पर्योकि उसका दृश्य स्वमान उपलब्ध नहीं हो रहा है।

चतु का विषय होना घट का स्वभाव है। यहाँ इस अविरुद्ध स्वभाव ते ही प्रतिपेष्य का प्रतिषेष है।

(२) अविरुद्ध-व्यापक-अनुपलव्धि ---

साध्य--- नहाँ पनस नही है ।

हेनु-क्योंकि वृक्ष नहीं है।

वृत्त व्यापक है, पनस व्याप्य । यह व्यापक की ऋनुपलव्धि में व्याप्य ग मतिपेष है ।

(३) अविमद्ध-कार्य-अनुपत्तिव्य —

माध्य-यहाँ अप्रतिहत शक्ति वाले वीज नहीं है।

हेतु - क्योंकि अकुर नहीं दीख रहे हैं।

यह अविरोधी कार्य की अनुपलब्धि के कारण का प्रतिपेध है।

( Y ) अविरुद्ध-कारण-अनुपल्धिः :--

साध्य-इस व्यक्ति में प्रशममान नहीं है।

हेतु-क्योंकि इसे सम्यग् दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रशासनाव-सम्याग् दर्शन का कार्य है। यह कारण के अध्यान में कार्य का प्रतिपेष है।

( ५ ) अविरुद्ध-पूर्वचर-अनुपल्निः :--

साध्य-एक मुहूर्च के पश्चात् स्वाति का उदय नही होगा।

हेतु-क्योंकि अभी चित्रा का उदय नहीं है।

यह चित्रा के पूर्ववर्ती उदय के अभाव द्वारा स्वाति के उत्तरवर्ती उदय का प्रतिपेध है।

(६) अविरुद्ध-उत्तरचर-अनुपलिव्ध:---

मान्य-एक मृह्तं पहले पूर्वामाद्रपदा का सद्दय नहीं हुन्ना था।

हेतु-क्योकि उत्तर भाद्रपदा का उदय नहीं है।

यह उत्तर भाद्रपदा के उत्तरवर्ती उदय के अभाव के द्वारा पूर्व भाद्रपदा के पूर्ववर्ती उदय का प्रतिषेष है।

( ७ ) अविस्ड-सहचर-अनुपलिध '---

साध्य-इसे सम्यग् ज्ञान प्राप्त नहीं है ।

हेतु-क्योंकि सम्यग् दर्शन नहीं है।

सम्यग् जान और सम्यग् दर्शन दोनों नियत सहचारी हैं। इसलिए यह एक के अभाव में दूसरे का प्रतिषेध है।

विधि-साधक अनुपलिध-हेतु

साध्य के विरुद्ध रूप की उपलब्धि न होने के कारण जो रेतु उमकी सत्ता को सिद्ध करता है, वह विरुद्धानुपलब्धि कहलाता है।

विरुद्धानुपलिथ हेनु के पाच प्रकार हैं ---

(१) विरुद्ध-कार्य-म्रानुपलिधः :---

साध्य-इसके शरीर में रोग है।

हेतु-क्योंकि स्वस्थ प्रवृत्तिया नहीं मिल रहीं हैं। स्वस्थ प्रवृत्तियों का भाव रोग बिरोधी कार्य है। उसकी यहाँ अनुपल्लिओ है।

(२) विरुद्ध-कारण-ऋनुपलव्धिः

साध्य-यह मनुष्य कष्ट में फंसा हुआ है।

हेतु-स्योकि इसे इष्ट का संयोग नहीं मिल रहा है। क्ष्ट के भाव का विरोधी कारण इष्ट सयोग है, वह यहाँ ऋनुपलब्ध है।

हेत-क्योंकि एकान्त स्वमाव ही अनुपलिय है।

( ४ ) विरुद्ध-ज्यापक-म्रनुपलब्धिः ---साध्य---यहाँ छाया है ।

हेतु-चयोंकि उष्णता नही है।

( ५ ) विरुद्ध-सहचर-ऋनुपल्लिधः :--

साध्य-इसे मिथ्या शान प्राप्त है।

हेतु- क्योंकि इसे सम्यम् दर्शन प्राप्त नहीं हैं रे ब



#### आगम प्रमाण

आगम वाक्-प्रयोग शब्द की अर्थबोधकता शब्द और अर्थ का सम्बन्ध शब्द का याथार्थ्य और अयाथार्थ्य सत्य-वचन की दश अपेक्षाएँ प्रमाण-समन्वय समन्वय प्रमाता और प्रमाण का भेदामेद प्रमाला व प्रमेय का भेदामेद

"जुतीए अविरुद्धो सदागमो सानि तयनिरुद्धत्ति।" इय ऋण्योएणायुगयं समय पडिनत्ति हेस ति गा" —पचा० नि० १८ "जो हेस्नाय पक्खम्मि हेस्स्रो ऋागमे य ऋागमिस्रो।

सो ससमयपण्णवञ्जो सिद्धंतिनराहञ्चो ऋन्नो<sup>णव</sup>॥ —सन्म ३।४५ । "इह त्रिनिषक्षुत-मिथ्याश्रुत, नयश्रुत, स्याद्वाद श्रुतम्।"

<del>- न</del>्याया० टी० पृ० ६३।

स्रागम भुतज्ञान या शान्द-जान है। उपचार से स्राप्तवचन या द्रव्यभुत को भी स्रागम कहा जाता है किन्तु वास्तव में स्रागम वह ज्ञान है जो श्रीता या पाठक को स्राप्त की मौखिक या लिखित वाणी से होता है।

वैशेषिक शाब्द-प्रमाण को अनुमान का ही रूप मानते हैं। जैन दर्शन को यह वात मान्य नहीं। पूर्व-अभ्यास की स्थिति में शब्द-जान व्याप्तिनिरपेद्य होता है। एक व्यक्ति खोटे खरे सिक्के को जानने वाला है। वह उसे देखते ही पहचान लेता है। उसे ऊहापोह की आवश्यकता नहीं होती। यहीं वात शब्द जान के लिए हैं। शब्द सुनते ही सुनने वाला समक जाता है। वह अनुमान नहीं होता। शब्द सुनने पर उसका अर्थ वोघ न हो, उसके लिए व्याप्ति का सहारा लेना पढ़े तो वह अवश्य अनुमान होगा, शब्द नहीं। प्रत्यक्त के लिए भी यहीं वात है। प्रत्येक वस्तु के लिए भी यहीं वात है। प्रत्येक वस्तु के लिए पह अमुक होना चाहिए ऐसा विकल्प वने, तब यह शान प्रत्यक्त नहीं होगा, अनुमान होगा। आगम व्याप्तिनिरपेक्ष होने के कारण अनुमान के अन्तर्गत नहीं आता ।

जैन-हिन्द के अनुसार आगम स्वत प्रमाण, पौरुषेय आरे आत्मणीत होता है "। वसन-रचना को स्वागम, ज्ञान को अर्थागम और समन्त्रित रूप मे दोनों को अपयागम कहा जाता है "। प्रकारान्तर से आलागम, अनन्तर रागम और परम्परागम, यो तीन प्रकार का आगम होता है। उपदेश के विना अपने आप अर्थ ज्ञान होता है, वह आलागम है। यह तीयंकर या स्वयम्बुद आदि के होता है। उनकी उपदेश-वाणी से शिष्य के स्व की अपेदा आलगागम और अर्थ की अपेदा आन्तरागम होता है। तीसरी कच्चा में प्रशिष्य के स्व की अपेदा आलगागम और अर्थ की अपेदा अन्तरागम होता है। चीधी कच्चा में स्व और अर्थ दोनों परम्परागम होते हैं "।



शाता, ज्ञेय और वचन, इन तीनों की सहिता आगम का समय रूप है।

शाता शान कराने वाला और करने वाला दोनों होते हैं। श्रेय पहले ने जान रखा है, दूसरे को जानना है। वचन पहले के शान का प्रकाश है और दूसरे के शान का साधन। श्रेय अनन्तशक्तियों, गुणों, अवस्थाओं का अखण्ड-पिण्ड होता है। उसका स्वरूप अनेकान्तात्मक होता है। श्रेय आगम की रीढ होता है, फिर भी उसके आधार पर आगम के विभाग नहीं होते। जाता की हिन्द से इसका एक मेद होता है—अर्थांगम। वचन की हिन्द से इसके तीन विभाग वनते हैं—

- (१) स्याद्वाद-प्रमाण वाष्य।
- (२) सद्वाद-नय वाक्य ।
- (३) तुर्शय-निभ्या शुत ।

वृसरे शब्दो में---

- (१) अनेकान्त वचन.
- (२) सत्-एकान्त वचन
- (३) असत्-एकान्त वचन।

#### वाक्-प्रयोग

वर्ण से पद, पद से वाक्य और वाक्य से मापा वनती है। भाषा अनच्य भी होती है पर वह स्पष्ट नहीं होती। स्पष्ट भाषा अच्छारत्मक ही होती है। अच्चर तीन प्रकार के हैं

- (१) सहाचर--ग्रचर--लिपि।
- (२) व्यञ्जनात्तर---श्रत्तर का उचारण।
- (३) लब्ध्यत्तर--ग्रज्ञर का ज्ञान--उपयोग।

ये तीन प्रकार के हैं—(१) रूढ (२) यौगिक (३) मिश्र । जिनकी घरवित्त नहीं होती, वे शब्द 'रूढ' होते हैं ै। गुण, किया, सम्बन्ध ऋादि के योग से बनने वाले शब्द 'यौगिक' कहलाते हैं °ा जिनमे दो शब्दों का योग होने पर भी पराष्ट्रित नहीं हो सकती, वे 'सिश्र' हैं <sup>१९</sup>।

नाम और किया के एकाश्रयी योग को वाक्य कहते हैं। शब्द या वचन ध्विन रूप पीद्गलिक परिणाम होता है। वह शापक या वताने वाला होता है। वह चेतन के वाक्प्रपत्न से पैदा होता है और अवयव-संयोग से भी, सार्यक भी होता है और निर्यक भी। अचेतन के समात और भेद से पैदा होता है, वह निर्यक ही होता है, अर्थ पेरित नहीं होता । १२।

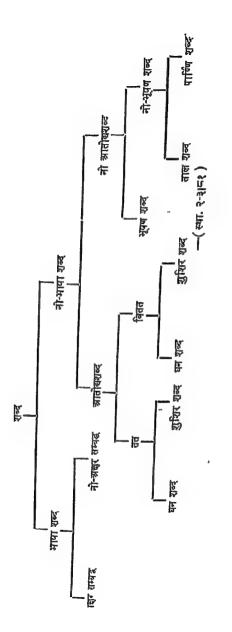

## शब्द की अर्थ वोधकता

राज्य अर्थ का वोधक बनता है, इसके दो हेत हैं (१) स्वामाविक (२) समय या सकेत १३ नेयायिक स्वामाविक शक्ति को स्वीकार नहीं करते । वे केवल सफेत को ही अर्थश्चान का हेतु मानते हैं १४ इस पर जैन-हष्टि यह है कि यदि शब्द में अर्थ वोधक शक्ति सहज नहीं होती तो समें संकेत भी नहीं किया जा सकता । सकेत हिंद है, वह व्यापक नहीं । "अग्रुक वस्तु के लिए अग्रुक शब्द"—नह मान्यता है। देश-काल के भेद से यह अनेक भेद वाली होती है। एक देश में एक शब्द का अर्थ कुछ ही होता है और दूसरे देश में कुछ ही ! हमें इस सकेत या मान्यता के आधार पर हिष्ट डालनी चाहिए । सकेत का आधार है शब्द की सहज अर्थ-प्रकाशन शक्ति । शब्द अर्थ को बता सकता है, किसको बताए, यह बात संकेत पर निर्भर है। संकेत जातकालीन और अज्ञातकालीन दोनो प्रकार के होते हैं । अर्थ की अनेकता के कारण शब्द के अनेक रूप बनते हैं, जैसे—जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, क्रियावाचक क्रावि-आदि ।

#### शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

शब्द और अर्थ का वाच्य-वाचकमान-सम्बन्ध है! वाध्य से वाचक न सर्वथा मिन्न है और न सर्वथा अमिन्न । सर्वथा मेव होता तो शब्द के द्वारा अर्थ का जान नहीं होता । वाच्य को अपनी सत्ता के शापन के लिए वाचक चाहिए और वाचक को अपनी सार्थ कता के लिए वाच्य चाहिए । शब्द की वाचकपर्याय वाच्य के निमित्त से बनती है और अर्थ की वाच्यपर्याय शब्द के निमित्त से बनती है, इसलिए दोनों में कथंचित् तादारम्य है। सर्वथा अमेद इसलिए नहीं कि वाच्य की किया वाचक की किया से मिन्न है। वाचक वोध कराने की पर्याय में होता है और वाच्य जेय पर्याय में।

षाच्य-वाचकमाव की प्रतीति तर्क के द्वारा होती है 94 एक आदमी ने अपने सेनक से कहा—'रोटी लाओं' । सेनक रोटी लाया । एक सीसरा व्यक्ति जो रोटी को नहीं जानता, नह दोनों की प्रवृत्ति देख कर जान जाता है कि यह सस्तु 'रोटी' शब्द के द्वारा धाच्य है। इसकी ब्याप्ति यों वनती है—''वृत्तु के प्रति जो शुब्दानुसारी प्रवृत्ति होती है, ब्रह् बाध्य-वाचक साम्र नाली

होती हैं। "जहाँ वाच्य-वाचक भाव नहीं होता, वहाँ शब्द के ऋतुसार ऋषे ने प्रति प्रवृत्ति नहीं होती।"

# शब्द का याथार्थ्य और अयाथार्थ्य

शब्द पीर्गिलिक होता है। वह श्रपने श्राप में यथार्थ वा श्रययार्थ कुछ भी नहीं होता। वका के द्वारा समना यथार्थ या अवधार्थ प्रयोग होता है। यथार्थ प्रयोग के स्यादाद श्रीर नय—ये हो प्रकार हैं। दुर्श्य इस्तिए श्रागमाभास होता है कि वह यथार्थ प्रयोग नहीं होता।

वचन की मत्यता के दो पहलू हैं, प्रयोगकालीन और अर्थप्रहणकालीन। एक बक्ता पर निर्भर हैं, दूसरा श्रीता पर । बक्ता यथार्थ-प्रयोग करता है, वह तल है। श्रीता यथार्थ प्रहण करता है, वह मत्य है। ये दोनों मत्य अपेका से खुडे हुए हैं।

## सत्य वचन की दस अपेक्षाए

सत्य वचन के लिए इस अपेसाए हैं " :---

- (१) जनपद, देश या राष्ट्र की अपेक्षा मत्य।
- (२) सम्मत या रुदि-सत्य।
- (३) स्थापना की ऋपेद्धा सत्य।
- ( ४ ) नाम की अपेक्षा सत्व।
- (५) रूप की श्रपेक्षा नत्य।
- (६) प्रवील-चत्य--दूसरी वस्तु की ऋपेंद्वा सत्य।

जैसे किनिष्ठा की अपेसा अनामिका वही और मध्यमा की अपेसा छोटी है। एक ही वस्तु छोटी और वड़ी दोनों हो; यह विस्व बात है, ऐसा आरोप आता है किन्तु यह ठीक नहीं १ । एक ही वस्तु का छोटापन और मोटापन दोनों तात्त्वक हैं और परस्पर विरुद्ध भी नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं कि दोनों के निमित्त दो हैं। यदि अनामिका को एक ही किन्छा या मध्यमा की अपेसा छोटी नहीं कहा जाय तब विरोध आता है किन्तु "छोटी की अपेसा छोटी" इसमें कोई विरोध नहीं आता। एक निमित्त से कैसे से परस्पर विरोध नहीं आता। एक निमित्त से से से परस्पर विरोध दो कार्य नहीं हो सकते किन्तु दो निमित्त से वैसे दो कार्य होने में कोई आपिसा नहीं। छोटाएन और मोटापन तास्विक नहीं है ऋजुटा

न्येर वन्नता की भोंति धूमरे निमित्त की अपेदा रखे विना प्रतीत नहीं होती । इसलिए चनकी प्रतीति धूमरे की निमेत्ता ने होती है, इमलिए वे काल्पनिक हैं, ऐसी शंका होती है पर नमक्कने पर नात ऐसी नहीं हैं। वस्त में दो प्रकार के धर्म होते हैं १ ----

- (१) परप्रवीति-मापेक्-सहकारी द्वारा व्यक्त।
- (२) परप्रतीति-निरपेश्च-स्वतः व्यक्त।

श्रस्तित्व न्नाटि गुप स्वतः व्यक्त होते हैं। छोटा, यड़ा न्नादि धर्म सहकारी द्वारा व्यक्त होते हैं। गुलाव में युरिम न्नपने न्नाप व्यक्त है। पृथ्वी में गन्ध पानी के स्योग से व्यक्त होती है।

छोटा, यड़ा—ये धर्म काल्पनिक हो तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु के ममावेश की (यटी वस्तु में छोटी के ममाने की) वात अनहीनी हीती। इमिलए हमे मानना चाहिए कि सहकारी व्यग धर्म काल्पनिक नहीं है 16 वस्तु में अनन्त परिणितयों की समता होती है। जैमा जैसा सहकारी का सिल्रधान होता है वैसा ही उमका रूप यन जाता है। "वोई व्यक्ति निकट से लम्या और वहीं दूर से ठिंगना दीखता है, पर वह लम्या और ठिंगना एक साथ नहीं हो सकता। अतः लम्या व ठिंगना केवल मनस् के विचार मात्र हैं।" वर्कले का यह मत उचित नहीं है। लम्या और ठिंगना ये केवल मनस् के विचार मात्र हों तो तो दूरी और सामीप्य सामेस्य नहीं होते। उक्त दोनों धर्म सामेस्य होंने तो दूरी और सामीप्य सामेस्य नहीं होंते। उक्त दोनों धर्म सामेस्य लम्बा हो सकता है, वैसे ही एक ही व्यक्ति दूरी की अपेसा ठिंगना और ठिंगना और सामीप्य की अपेसा हो सकता है। लम्बाई और ठिंगनापन एक साय नहीं होते, मिन्न-मित्र सहकारियों द्वारा मिन्न-मिन्न काल में अभिज्यक होते हैं। सामीप्य की अपेसा उपेसा सम्बाई सल्य है और दूरी की अपेसा ठिंगनापन।

- (७) व्यवहारसत्य--श्रीपचारिक सत्य--पर्वत जल रहा है।
- (二) भावसत्य-व्यक्त पर्याय की ऋषेत्ता से सत्य-दूध सफेद है।
- (E) योगसत्य—सम्बन्ध सत्य ।
- (१०) श्रीपम्य-सस्य ।

प्रत्येक वस्तु को ऋच्छी-बुरी, उपयोगी-ऋनुपयोगी, हितकर-ऋहितकर जी कहा जाता है वह देश, काल, स्थिति की अपेचा से सरू है। इसीलिए मगवान् महावीर ने कहा-- "सत्यवादी के लिए विमन्यवाद का अवलम्बन ही श्रेयम्कर है <sup>२०</sup>।" वे स्वयं इसी मार्ग पर चले। आत्मा, लोक आदि प्रत्ने मौन नहीं रहे। उन्होंने इन प्रश्नों को महात्मा बुद्ध की भौति अन्याहर कहा स्त्रीर न सजय-चेलाडी पुत्त की माँति वीच में लटकाए रखा। इन्होंने सर्य के अपनेक रूपों का अपनेक दृष्टियों से वर्णन किया। लोक में जितने द्रव्य हैं उतने ही ये और रहेंगे २१ उनमें न अग्रु मात्र कम होता है और न अधिक। जन्म और मृत्यु, छत्याद और नाश केवल अवस्था-परिवर्तन है। जो स्थिति स्नात्मा की है, नहीं एक परमासु या पौद्गालिक-स्कंघ या शरीर की है। आत्मा एकान्त नित्य नहीं है, शरीर एकान्त ऋनित्य नहीं है। प्रत्येक पदार्थ का परिवर्तन होता रहता है। पहला रूप जन्म या उत्पाद और दूसरा रूप मृत्यु या विनाश है। अञ्युच्छेदनय की दृष्टि से पदार्य सान्त है। अविच्छेदनय की दृष्टि से चेतन और अचेतन सभी वस्तुए सदा अपने रूप में रहती हैं, ऋनन्त हैं १९। प्रवाह की ऋपेचा पदार्थ ऋनादि है, स्थिति (एक श्रवस्था) की अपेद्या सादि <sup>२३</sup>। लोक व्यक्ति सख्या की दृष्टि से एक हैं। इसलिए सान्त है। लोक की लम्वाई चौडाई असंख्य-योजन कोड़ाकोड़ी हैं। इस च्रेत्र-दृष्टि से सान्त है। काल और भाव की दृष्टि से वह अनन्त है <sup>९४</sup>।

इस प्रकार एक वस्तु की अनेक स्थिति-जन्य अनेकरूपता स्वीकार कर भगवान महावीर ने विरुद्ध प्रतीत होने वाले मतवाद एक सूत्र में पिरो दिये, तान्तिक चर्चा के निर्णय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भगवान से पूछा गया— "भगवन्! जीव परमव को जाते समय स इन्द्रिय जाता है या अन् इन्द्रिय "

भगवान्-"स-इन्द्रिय भी जाता है और अन् इन्द्रिय भी।"

गीनम—"कैसे १ भगवन् ।"

मगवान्—"ज्ञान इन्द्रिय की अपेक्षा स-इन्द्रिय और पौद्गलिक इन्द्रिय की अपेक्षा अन्-इन्द्रिय।"

पीट्गलिक इन्द्रियां स्थूल शरीर से श्लीर ज्ञान इन्द्रिया त्रातमा से सम्दर्ध होती हैं । स्यूल शरीर छूटने पर पीट्गलिक इन्द्रिया नहीं पहती, जनकी श्लपेस परभवगामी जीव अन्-इन्द्रिय जाता है। जान शक्ति आला मे वनी रहती है, इस दृष्टि से वह स-इन्द्रिय जाता है २५।

गौतम—"भगवन् ! दुःख ज्ञात्मकृत है, परकृत है या चमयकृत ?"
भगवान्—"दुःख ज्ञात्मकृत है, परकृत नहीं है, चमयकृत नहीं रे ।"
महात्मा बुद शाश्वतवाद ज्ञीर चच्छेदवाद दोनो वो मस नही मानते थे।
जनसे पुछा गया —

"भगवन् गीतम । क्या दुःख स्वयंस्त है २७१"

"काश्यप । ऐसा नहीं है।"

"क्या द्रःख परफ़त है ?"

"नहीं।"

7

<sup>11</sup>क्या दुःख स्वकृत श्रीर परकृत है १"

"नहीं ।"

"क्या अस्वकृत अपरकृत दुःख है **?**"

<sup>।(</sup>नहीं।

''तय क्या है श्रीया तो सभी प्रश्नों का उत्तर नकार में देते हैं, ऐसा क्यों !

"दुःख स्वकृत है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि जो करता है, वहीं भोगता है, यह शाश्वतवाद है। दुःख परफूत है ऐसा कहने का अर्थ होता है कि दुःख करने वाला कोई दूसरा है और उसे भोगने वाला कोई दूसरा, यह उच्छेदवाद है ?" उनने इन दोनों को छोड़कर मध्यम मार्ग—प्रतीत्य-समुत्पाद का उपदेश दिया। उनकी दृष्टि में "उत्तर पूर्व से सर्वया असम्बद्ध हो, अपूर्व हो यह वाह भी नहीं, किन्तु पूर्व के चिन्तत्व के कारण ही उत्तर होता है। पूर्व की सारी शक्ति उत्तर में चा जाती है। पूर्व वा कुल सरकार उत्तर को मिल जाता है। चत्वत्व पूर्व अब उत्तर रूप में चित्तल में हैं। उत्तर पूर्व से सर्वथा भिन्न भी नहीं, चिन्न भी नहीं किन्तु चन्याकृत है, बगेकि भिन्न वर्तने पर उच्छेदवाद चौर चमिन्न कहने पर शाश्वतवाद होता हैं "वर्ता महान्या उठ वो ये दोनों वाद मान्य नहीं थे, चत्रवृत्व होने प्रदृत्ती चा उन्होंने चन्यासृत कर्तन्य उत्तर दिया। भगवान महाबीर भी शास्त्रवाद श्रीर उच्छेदबाद के विरुद्ध थे। इस् विषय में दोनों की भूमिका एक थी फिर भी भगवान महाबीर ने कहा— ''दु-ख श्रात्मकृत है।" कारण कि वे इन दोनों वादों से हूर भागने वाले नहीं थे। उनकी श्रमेकान्तदिष्ट में एकान्तशास्त्रव या उच्छेद जैसी कोई वद्ध भी दी नहीं। दुःख के करण और मोग में जैसे श्रात्मा की एकता है वेसे ही करणकाल में श्रीन मोगकाल में उनकी श्रमेकता है। श्रात्मा की जो श्रम्स्य करणकाल में होती है, वहीं मोगकाल में नहीं होती, यह उच्छेद है। कर्र श्रीर भोग दोनों एक आधार में होते हैं, यह शास्त्रव है। शास्त्रत नौर उच्छेद के भिन्न-भिन्न रूप कर जो विकल्य पढ़ित से निकषण किया जाता है, वहीं विभव्यवाद है।

इम विकल्प-पद्धति के समर्थक अनेक सवाद स्पलका होते हैं। एक संवाद देखिए र --

सीमिल—''भगवन्। क्या श्राप एक हैं या दी १ श्रह्मय, श्रव्यः, श्रवस्थित हैं या अनेक भूत भव्य-मविक १<sup>०</sup>

भगवान्—"तोमिल । मै एक भी हूँ और दो भी।"

सोमिल-"यह कैसे भगवन् । १º

भगवान्—''द्रव्य की दृष्टि से एक हूँ; सोमिल । ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से दो !"

"श्रास्म प्रदेश की दृष्टि से मैं श्रव्यय, श्रव्यय, श्रवस्थित भी हूँ जीर भूत-भावी काल में विविध विषयो पर होने वाले उपयोग (चेतना-व्यापार) की दृष्टि से परिवर्तनशील भी हूँ।"

यह शंकित भाषा नहीं है। तस्त्र-निरूपण में उन्होंने निश्चित भाषा का प्रयोग किया और शिष्यों को भी ऐसा ही उपदेश दिया। छुद्मस्य मनुष्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाण, शरीर रहित जीव आदि को तर्वभाव में नहीं जान सकते <sup>3</sup>ं।

श्रवीत, वर्तमान, या भविष्य की जिम स्थिति की निश्चित जानकारी न हो तम 'ऐसे ही हैं यू निश्चित माथा नहीं बोलनी चाहिए स्नीर यदि स्वर्धार जानकारी हो तो 'एवमेव' कहना चाहिए "१। केवल माबी कार्य के बारे मे निश्चयपूर्वक नहीं बोलना चाहिए। न मालूम जो काम करने का संकल्प है, वह अधूरा रह जाय। इसलिए भावी कार्य के लिए 'अमुक कार्य करने का विचार है' या 'यह होना सम्मव है'—यह माणा होनी चाहिए। यह कार्य से सम्वन्धित सल्यभाषा की भीमासा है, तस्व-निरूपण से इसका सम्बन्ध नहीं है। तस्व-प्रतिपादन के अवसर पर अपेचापूर्वक निश्चय भाषा बोलने में कोई अप्राप्ति नहीं है 8 व

महात्मा बुद्ध ने कहा :--

(१) मेरी आत्मा है।

۳

.:

- (२) मेरी आत्मा नहीं है।
- (३) मैं ब्रात्मा को ब्रात्मा समकता हूँ।
- (४) मैं अनात्मा को आत्मा सममता हूँ।
- (५) यह जो मेरी आत्मा है, वह पुण्य और पाप कॉर्म के वियाक की मोगी है।
- ( ६ ) यह मेरी आल्मा निख है, शुन है, शाश्वत है, अविपरिखामिधर्मा है, जैसी है वैसी सदैव रहेगी <sup>35</sup>।

इन छह दृष्टियों में फसकर अजानी जीव जरा-मरण से भुक नहीं होता इसिलए साधक को इनमें फसना उचित नहीं । उनके विचारानुसार—"में भूत काल में क्या था १ में भविष्यत् काल में क्या होकगा १ में क्या हूं १ यह सस्व कहाँ से आया १ यह कहाँ जाएगा १—इस प्रकार का चिन्तन 'अयोनिसो मनसिकार' विचार का अयोग्य ढग है । इससे नये आखन उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न आखन वृद्धिगत होते हैं।"

भगवान् महावीर का सिद्धान्त ठीक इसके विपरीत था। छन्होने कहा-

- (१) आतमा नहीं है।
- (२) त्रात्मा निस नहीं है।
- (३) आतमा कर्म की कर्ता नही है।
- ( ४ ) ऋात्मा कर्म-फल की मोक्ता नहीं है।
- (५) निर्वाण नहीं है।
- (६) निर्वाण का छपाय नहीं है।

٠.

- -रे छह मिथ्यात की प्ररुपणा के स्थान है।
- (१) आत्मा है।
- (२) ग्रात्मा निल है।
- (३) आत्मा कर्म की कर्ता है।
- (४) आला कर्म की भीका है।
- (५) निर्वाण है।
- (६) निर्वाण के सपाय है।
- --- ये छह सम्यक्तव की प्ररूपणा के स्थान हैं <sup>3 ४</sup>।

"कई ज्यक्ति यह नहीं जानते—'में कौन हूँ १ कहाँ से आया हूँ १ वहीं जार्कगा १ जो अपने आप या पर—ज्याकरण से यह जानता है, वहीं आरमश्रदी, लोकपादी, कर्मवादी और क्रियावादी है 241

इस दृष्टि को लेकर भगवान् महावीर ने तस्त-चिन्तन की पृष्टभूमि पर बहुत वल दिया। उन्होंने कहा—"जो जीव को नही जानता, अजीव को नहीं जानता, जीव-अजीव दोनों को नहीं जानता; वह संयम को कैसे जान सकेगा <sup>3 ६,50</sup> "जिसे जीव-अजीव, अस-स्थावर का जान नहीं, उसके प्रखाख्यान दुप्पत्याख्यान हैं और जिसे इनका जान है, उसके प्रखाख्यान सुप्रखाख्यान हैं <sup>3 ७</sup>।" यही कारण है कि मयवान् महाबीर की परम्परा में तस्व-चिन्तन की अनेक धाराए अविचिक्षत्र प्रवाह के रूप में वहीं।

श्रात्मा, कमें, गति, ज्ञागति, भाव, श्रापर्याम, पर्याप्त आदि के वारे में ऐसा मीतिक चिन्तन हैं, जो जेन दर्शन की स्वतन्त्रता का स्वपम्पू प्रमाण है।

जैन दर्शन में प्रतिपादन की पद्धित में अव्याकृत का स्थान है—वस्तु मान कथिन अव्याकृत को स्थान है। वस्त-चिन्तन में कीई वस्तु अव्याकृत नहीं। उपनिषद् के ऋषि परमग्रहा को सुख्यतया 'नैति-नेति द्वारा वताते हैं अं। वेदान्त में वह अनिर्वचनीय है। 'नैति नेति' से अमान की शंका न आए, इसलिए ब्रह्म को सत्-चित्-आनन्द कहा जाता है। ताल्पर्य में वह अनिर्वचनीय ही है कारण कि वह वाणी का विषय नहीं बनता अं।

बीद दर्शन में लोक शारनत है या अशास्त्रत ? सान्त है या अनन्त ?

जीन श्रीर शरीर मिन्न या अभिन्न १ मृत्यु के बाद तथागत होते हैं या नहीं होते १—होते भी हैं, नहीं भी होते, न होते हैं, न नहीं भी होते हैं ४०१—इन प्रश्नों को अन्याकृत कहा है | बीद दर्शन का यह निषेषक दृष्टिकोण शाश्वतवाद श्रीर उच्छेदवाद, दोनों का अस्वीकार है | इसमें जैन-दृष्टि का मतद्वैध नहीं है किन्तु वह इससे आगे बढ़ती है | भगवान महावीर ने शाश्वत श्रीर उच्छेद दोनों का समन्वय कर विधायक दृष्टिकोण सामने रखा | बही अनेकान्तर दर्शन और स्यादाद है |

#### प्रमाण-समन्वय

खपमान<sup>४९</sup>:---

साहरूय प्रत्यभिना जैन न्याय का उपमान है ऋर्यापनि ४३:---

श्रमुमान में जैसे साध्य-साधन का निश्चित अविनामाव होता है, वैसे ही अर्थापति में भी होता है। पुट्ट देवदत्त दिन में नहीं खाता—इसका अर्थ यह आया कि वह रात को अवश्य खाता है। इसके साध्य देवदत्त के रात्रि-मोजन के साथ 'पुष्टत्व' साधन का निश्चित अविनामाव है। इसलिए यह अनुमान से मिन्न नहीं है कोरा कथन-मेद है।

स्रभाव ४३ :---

श्रभाव प्रमाण दो विरोधियों में से एक के माव से दूसरे का श्रभाव और एक के श्रभाव से दूसरे का भाव सिद्ध करने वाला है। केवल भूतल देखने से घट का जान नहीं होता। भूतल में घट, पट श्रादि श्रनेक वस्तुश्रों का श्रभाव हो सकता है, इसलिए घट-रिक्त भूतल में घट के श्रभाव का प्रतियोगी जो घट है, एसका स्मरण करने पर ही श्रमाव के द्वारा भूतल में घटामाव जाना जा सकता है।

जैन-हिष्ट से—(१) 'वह अ घट भूतल है'—इसका समावेश स्मरण में, (२) 'यह वही ऋष्ट भूतल है'—इसका प्रत्यभिष्ठा में, (३) 'जो अग्निमान् महीं होता, वह धूमवान् नहीं होता'—इसका तर्क में, (४) 'इस भूतल में घट चंहीं है, क्योंकि यहाँ घट का जो स्वमान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है'—इसका अनुमान में, तथा (५) 'सोइन घर पर नहीं है'—इसका आगम में समावेश हो जाता है ४४।

सामान्य अभाव का अहस्य प्रस्मत्त से होता है। कोई भी वस्तु केवल सहूर या केवल असदूप नहीं है। वस्तु मात्र सत्-असत्-रूप (स्मयात्मक) है। प्रस्त के द्वारा जैसे सद्भाव का जान होता है, वैसे असद्भाव का भी ४५। कारण स्पष्ट है। ये दोनो इतने धुलेमिले हैं कि किसी एक की छोडकर दूसरे को जाना नहीं जा सकता।

एक वस्तु के भाव से दूसरी का अभाव और एक के अभाव से दूसरी का भाव निश्चित चिह्न के मिलने या न मिलने पर निर्भर है }

स्व स्तिक चिह्न वाली पुस्तक के लिए जैसे स्वस्तिक उपलिध-हेतु वनता है, वेसे ही अचिन्हित पुस्तक के लिए चिन्हामाव अनुपलिध-हेतु वनता है, इसीलए यह अनुमान की परिधि से बाहर नहीं जाता।

सम्भव 👫 . —

अविनामावी अर्थ — जिसके विना दूसरा न हो सके, वैसे अर्थ की सचा महण करने से दूसरे अर्थ की सचा वतलाना 'सम्भव' है। इसमें निश्चित अविनामाव है— रीवांपर्य, साहचर्य या ब्याप्य-स्थापक सम्बन्ध है। इसलिए यह भी अनुमान-परिवार का ही एक सदस्य है।

ऐतिहा४७ .--

प्रवाद-परम्परा का आदि-स्थान न मिले, वह ऐतिहा है। जो प्रवाद-परम्परा अवयार्थ होती है, वह अप्रमाण है और जिस प्रवाद-परम्परा का अदि-खेति आस पुरुप की वाणी मिले, वह आगम से अतिरिक्त नहीं है।

प्रातिम '---

प्रातिम के बारे में जैनाचायों में दो विचार परम्पराष्ट्र मिलती हैं। बादिदेन सूरि आदि जो न्याय प्रधान रहे, छन्होंने इसका प्रखब्ध और अनुमान में समावेश किया और हरिमद्र सूरि, छपाष्याय यशोविजयजी आदि जो न्याय के सम्बन्ध योग के चित्र में मी चले, छन्होंने इसे प्रत्यक्ष और श्रुत के बीन्न का माना।

पहली प्रम्परा के अनुसार इन्द्रिय, हेतु और शब्द-च्याग्रार निरपेक जी

स्पष्ट ग्रात्म-प्रतिमान होता है, वह मानस-प्रत्यच्च मे चला जाता है।

प्रसाद और खंद्रेग के निश्चित लिङ्ग से जो प्रिय-अप्रिय फल प्राप्ति का प्रतिभान होता है, वह अनुमान की श्रेणी में है ४८।

दूसरी परम्परा— प्रातिम ज्ञान न केवल जान है, न श्रुतशान और न ज्ञाना-स्तर <sup>४९</sup>। इसकी दशा ठीक अरुणोदय-सध्या जैसी है । अरुणोदय न दिन है, न रात और न दिन-रात से अतिरिक्त है। यह आकस्मिक प्रत्यस्त है और यह सक्छ्य स्वयोपशम-निरावरण दशा या योग-शक्ति से स्टबन्न होता है।

प्रातिभ ज्ञान विवेक-जनित ज्ञान का पूर्व रूप है! सूर्योदय से कुछ पूर्व प्रकट होने वाली सूर्य की प्रभा से मनुष्य सव वस्तुष्रों को देख सकता है, वैसे ही प्रातिम ज्ञान के द्वारा योगी सव वार्तों को ज्ञान लेता है <sup>५०</sup>। समन्दय

वस्तुतः जैन शान-मीमासा के अनुसार प्रातिम शान अश्रुत निश्रित मित शान का एक प्रकार है, जिसका नाम है—"औरपतिकी बुद्धि।" सूत्र इताग (श१३) में आए हुए 'पंडिहाणव' प्रतिमानान का अर्थ वृत्तिकार ने औरपत्तिकी बुद्धि किया है। नन्दी में उसके निम्न लच्च्या वतलाए हैं—'पहले अहब्ट, अश्रुत, श्रश्नात अर्थ का तत्काल बुद्धि के उत्पादकाल में अपने आप सम्यग निर्णय हो जाता है और उसका परिच्छेब अर्थ के साथ अवाधित योग होता है, वह औरपत्तिकी बुद्धि है "।

मित जान के दो मेद होते हैं—श्रुतनिश्रित और अश्रुत निश्रित <sup>५ २</sup>। श्रुत निश्रित के अवग्रह आदि चार मेद व्यावहारिक प्रसन्त में चले जाते हैं <sup>५ ३</sup> और स्मृति आदि चार मेद परोच्च मे <sup>५ ४</sup>। अश्रुत निश्रित मित के चार मेद औरपितकी आदि बुद्धिचतुष्ट्य का समावेश किसी प्रमाण के अन्तर्गत किया हुआ नहीं मिलता।

जिनमद्भगणि ने बुद्धि चतुष्टय में भी श्रवग्रह श्रादि की योजना की है ", परन्तु उसका सम्बन्ध मित जान के २८ मेद निषयक चर्चा से है ", श्रश्रुत निश्रित मित को किस प्रमाण में समाविष्ट करना चाहिए, यह वहाँ मुख्य चर्चनीय नहीं है।

स्रीत्पत्तिकी स्नादि बुद्धि-चतुष्टय मे स्नवग्रह स्नादि होते हैं, फिर मी यह न्यवहार प्रत्यक्त से पूर्ण समता नहीं रखता। चसमें पटार्थ का डिन्डिय से साचात् होता है, इसमें नही | वह शास्त्रोपदेशजनित संस्कार होता है और यह आत्मा की सहज स्फुरणा | इसिलए यह केवल और श्रुव के बीच का ही होना चाहिए तथा इसका प्राविभ के साथ पूर्य सामजस्य दीखता है | इसे केवल और श्रुव के बीच का जान इसिलए मानना चाहिए कि इससे न तो समस्त प्रव्य पर्यायों का जान होता है और न यह इन्द्रिय लिंग आदि की सहायता तथा शास्त्राभ्यास आदि के निमित्त से स्त्यम्म होता है । पहली परम्परा के मातिभज्ञान के लक्षण इससे मिन्न नहीं हैं । मानस-प्रस्च इसी का नामान्तर हो सकता है और जो निश्चित लिङ्क के द्वारा होने वाला प्राविभ कहा गया है, वह वास्तव में अनुमान है । जो स्त्ये प्राविभ मानते हैं, सनकी अपेद्या उसे प्राविभ कहकर उसे अनुमान के अन्तर्गत किया गया है ।

#### प्रमाता और प्रमाण का भेदाभेद

प्रमाता आत्मा है, वस्तु है। प्रमाण निर्णायक ज्ञान है, आत्मा का गुण है। प्रमेय आत्मा भी है और आत्म-अतिरिक्त पदार्थ भी। प्रमिति प्रमाण का फल है।

गुणी से गुण न अरथन्त मिन्न होता है और न अरथन्त अमिन्न किन्तु दोनों मिन्नामिन्न होते हैं। प्रमाण प्रमाता में ही होता है, इस हिष्ट से इनमें कथित्व अमेद हैं। कर्ता और करण के रूप में ये मिन्न हैं—प्रमाता कर्ता है श्रीर प्रमाण करण। अमेद-कचा में शाता और ज्ञान का साधन—ये दोनों आत्मा या जीव कहलाते हैं। मेद कचा में आत्मा शाता कहलाता है और ज्ञान जानने का साधन ""। ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञान-व्यतिरिक भी—इस हिष्ट से भी प्रमाता और प्रमाण में मेद है"।

## प्रमाता व प्रमेय का मेदामेद

प्रमाता चेतन ही होता है, प्रमेथ चेतन और अचेतन दोनों होते हैं, इस हिन्द से प्रमाता प्रमेथ से भिन्न है। श्रेष-काल में जो आत्मा प्रमेथ धनती है, वहीं शान काल में प्रमाता वन जाती है, इस हिन्द से ये अभिन्न भी हैं।

### प्रमाण और फल का भेदाभेद

प्रमाण साधन है और फल साध्य—इस दृष्टि से दोनों मिन्न हैं। प्रमाण और फल इन दोनों का ऋधिकरण एक ही प्रमाता होता है। प्रमाण रूप में परियात आन्मा ही फल रूप में परिष्य होती है—इस दृष्टि से ये स्रमिन्न भी हैं ''।

#### स्याद्वाद

विकला देश और सकलादेश काल आदि की दृष्टि से सिन्न धर्सी का अभेद सपचार स्यादाद के बारे जैन-दृष्टि अहिसा-विकास मे अनेकान्त दृष्टि का योग तस्व और आचार पर अनेकान्त दृष्टि स्यादाद की आलोचना त्रिभङ्गी या सप्तमङ्गी प्रसाण सप्तसंगी सप्त भङ्गी ही क्यों ? मिथ्या दहित भाषा-सम्बन्धी भूर्ले इक्षण या दर्शन सम्वन्धी भूले आकने की भूलें कार्य-कारण सम्बन्धी भूले प्रमाण-सम्बन्धी भूलें मानसिक भुकाव-सम्बन्धी प्रभाव

"न चाऽसियावाय वियागरेजा" • • • स्० १-१४-१६

ऋ स्याद्वाद गद्धित से नहीं बोलना चाहिए।
"विभव्जवाय च वियागरेज्जा" स्० १-१३

विभव्यवाद की पद्धित से बोलना चाहिए।
"सम्पूर्णार्थविनिश्चायि स्याद्वादशृतमुक्यते"

—न्याया० ८-३०

"श्राह्रकुमार ने कहा—गोशालक । जो अमण और ब्राह्मण ( उन्हों ) के दर्शन के अनुसार चलने से मुक्ति होगी, दूसरे दर्शनों के अनुसार चलने से मुक्ति नहीं होगी—यू कहते हैं—इस एकान्त दृष्टि की मैं निन्दा करता हूं । मैं किसी व्यक्ति की निन्दा नहीं करता १।"

जैन दर्शन के चिन्तन की शैली अनेकान्त-दृष्टि है और प्रतिपादन की शैली स्याद्वाद | जानना श्रान का काम है, बोलना वाणी का (श्रान की शिक्त अपरिमित हैं, वाणी की परिमित !) श्रेय, श्रानन्त, श्रान श्रानन्त, किन्तु वाणी अनन्त नही, इसलिए नहीं कि एक च्रण में अनन्त श्रान अनन्त श्रेयों को जान सकता है, किन्तु वाणी के द्वारा कह नहीं सकता !

एक तस्त्र—( परमार्थ छल ) अभिन्न अनन्त सत्यों की समिष्ठ होता है।

एक शब्द एक ज्ञण में एक सल्य की बता सकता है। इसलिए कहा है—

"वस्तु के दो रूप होते हैं:—

- (१) श्रनभिलाप्य-श्रवास्य
- (२) श्रभिलाप्य—बाच्य

अनिमलाप्य ( अप्रज्ञापनीय ) का अनन्तवा भाग अभिलाप्य, अभिलाप्य का अनन्त वा भाग सुत्र-प्रथित आगम होता है रै।

प्रशापनीय भावों का निरूपण वाग्-योग के द्वारा होता है <sup>3</sup>। वह श्रोता के भाव-श्रुत का कारण बनता है। इसलिए द्रव्यश्रुत (ज्ञान का साधन) होता है। यहाँ एक समस्या वनती है—हम जानें कुछ श्रौर ही श्रीर कहें कुछ श्रीर ही अथवा सुने कुछ और ही और जान कुछ और ही, यह कैसे ठीक हो सकता है 2

इसका उत्तर जैनाचार्य स्थान शब्द के द्वारा देते हैं। 'मनुष्य स्थात है'-इम शब्दाविल मे सत्ता धर्म की अभिव्यक्ति है। मनध्य केवल 'अस्ति-धर्म' मात्र नहीं है। उसमें 'नास्ति-धर्म' भी है। स्यात्-शन्य यह बताता है कि अमिन्यक सलाश को ही पूर्ण सत्य मत समको । अनन्त धर्मात्मक वस्तु ही सत्य है। ज्ञान अपने आप में सत्य ही है। उसके सत्य और असत्य-ये हो रूप प्रमेय के सम्बन्ध से बनते हैं। प्रमेय का यथार्यग्राही ज्ञान सत्य श्रीर श्रयथार्थमाही ज्ञान श्रसत्य होता है। जैसे प्रमेय-सापेन्नज्ञान सरव या श्रसत्य बनता है, बैसे ही बचन भी प्रमेय-सापेख होकर सत्य या असत्य बनता है। शब्द न सत्य है और न असत्य। चक्ता दिन को दिन कहता है, तब वह यथार्थ होने के कारण सत्य होता है और यदि रात को दिन कहे तब वही अयथार्थ होने के कारण असत्य वन जाता है। 'स्यात्' शब्द पूर्य सत्य के प्रतिपादन का माध्यम है। एक धर्म की मुख्यता से वस्त को बताते हुए भी हम **उसकी अनन्तधर्मात्मकता को ओकल नहीं करते। इस स्थिति को सम्माल**ने माला 'स्यात्' शब्द है। यह प्रतिपाद्य धर्म के साथ शेष अप्रतिपाद्य धर्मों की एकता बनाए रखता है। इसी लिए इसे प्रमाण वाक्य या सकलादेश कही जाता है।

### विकलादेश और सकलादेश

बस्तु-भ्रधान ज्ञान सकलादेश और गुण-प्रधान ज्ञान विकलादेश होता है। इसके सम्बन्ध में तीन मान्यताए हैं। पहली के ऋनुसार सप्तमगी का प्रत्येक भग सकलादेश और विकलादेश दोनो होता है र।

दूसरी मान्यता के श्रानुसार प्रत्येक मंग निकलादेश होता है और सम्मिलिट सातो मग सकलादेश कहलाते हैं।

तीसरी मान्यता के अनुसार पहला, दूसरा और चौथा भग विकलादेश और शेप सब सकलादेश होते हैं "।

"द्रन्य नय की मुख्यता और पर्याय-नय की श्रमुख्यता से गुर्णों की श्रमेदचुत्ति वनती हैं। छससे स्थाद्वाद सकलादेश या प्रमाणवास्य वनता हैं। पर्याय-नय की मुख्यता और द्रव्य-नय की श्रमुख्यता से गुणो की मेदवृत्ति बनती है। उससे स्याद्वाद-विकलादेश या नय-वाक्य बनता है।

वाक्य दो प्रकार के होते हैं—सकलादेश और विकलादेश | अनन्त धर्म वाली वस्तु के अखण्ड रूप का प्रतिपादन करने वाला वाक्य सकलादेश होता है। वाक्य में यह शक्ति अमेद-वृत्ति की मुख्यता और अमेद का उपचार—इन दो कारणो से आती है। अनन्त धर्मों को अमिन्न बनाने वाले प्रकारण हैं—

| (१) काल         | ( ५) खपकार     |
|-----------------|----------------|
| (२) स्रात्म-रूप | (६) गुर्णी-देश |
| (३) अर्थ आधार   | ( ७ ) संसर्गे  |
| ( ४ ) सम्बन्ध   | (८) ज्ञाहर     |

वस्तु ऋरि गुण-धर्मों के सम्बन्ध को जानकारी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।

हम वस्तु के अनन्त गुणो को एक-एक कर वताए और फिर उन्हें एक धारों में पिरोए, यह हमारा अनन्त जीवन हो तब बनने की वात है। बिखेरने के बाद समेटने की वात ठीक बैठती नहीं, इसिलए एक ऐसा द्वार खोलें या एक ऐसी प्रकाश-रेखा डालें, जिसमें से या जिसके द्वारा समूची वस्तु दीख जाय। यह युक्ति हमें मगवान महावीर ने सुकाई। वह है, उनकी वाणी में 'सिय' शब्द। उसी का उस्कृत अनुवाद होता है 'स्यात'। कोई एक धर्म 'स्यात' से जुडता है और वह बाकी के सब धर्मों को अपने में मिला लेता है। 'स्यात् जीव हैं'— यहाँ हम 'है' इसके द्वारा जीव की अस्तिता बताते हैं और 'है' स्यात् से जुडकर आया है, इसलिए यह अखएड रूप में नहीं, किन्तु अखण्ड बनकर आया है। एक धर्म में अनेक धर्मों की अमिन्नता वास्तिक नहीं होती, इसलिए यह असेर एक धर्म की मुख्यता या उपचार से होता है।

- (१) जिस समय वस्तु में 'हे' है, उस समय अन्य धर्म मी हैं, इसिलए काल की दृष्टि से 'हैं' और वाकी के सब धर्म अभिन्न हैं।
- (२) 'है' धर्म जैसे वस्तु का अगत्मरूप है, वैसे अन्य धर्म मी उसके आत्मरूप हैं। इस आत्मरूप की दृष्टि से प्रतिपाद्य धर्म का अप्रतिपाद्य धर्मों से अभेद है।

- (३) जो अर्थ 'है' का व्याधार है, वही अन्य धर्मों का है। जिसमें एक है, जमीमे सब हि—इस अर्थ हिस्ट या ब्राधार भूत द्रव्य की दृष्टि से सब धर्म एक हैं—समानाधिकरण हैं।
- (४) वस्तु के साथ 'है' का जो अनिष्त्रग्माव या अप्रथग्माव सम्बन्ध है, वही अन्य धर्मों का है—इस ताटातम्य सम्बन्ध की दृष्टि से भी सब धर्म अभिन्न हैं।
- (५) जैसे वस्तु के स्वरूप-निर्माण में 'हैं' अपना योग देता है, वैसे ही दूसरे धर्मों का भी उसके स्वरूप निर्माण में योग है। इस योग या उपचार की हिन्द से भी सब में अमेद है। एके हुए आम में मिठास और पीलेपन का उपचार मिन्न नहीं होता। यही स्थिति शेष सब धर्मों की है।
- (६) जो वस्तु सम्बन्धी होत्र 'है' का होता है, वही अन्य धर्मों का होता है—इस गुणी-देश की हिन्द से भी सब धर्मों में भेद नहीं है। उदाहरण स्वरूप आम के जिम भाग में मिठाम है, उसीसे पीलापन है। इस प्रकार वस्तु के देश—भाग की हिन्द से वे दोनो एक रूप है।
- (७) वस्त्वारमा का 'है' के साथ जो संसर्ग होता है, वही अन्य धर्म के साथ होता है— उस ससर्ग की हिष्ट से भी सब धर्म भिन्न नहीं है। आम का मिठास के साथ होने वाला सम्प्रत्य सस्के पीलेग्न के साथ होने वाले सम्बन्ध से भिन्न नहीं होता! इमलिए वे दोनों अभिन्न हैं। धर्म और धर्मी भिन्ना-भिन्न होते हैं। अविध्वग्रामाव सम्प्रत्य में अभेद प्रधान होता है और भेद गीण।
- (८) जो 'है' शब्द अस्तिल धर्म वाली वस्तु का वाचक है, वह शेप अनन्त धर्म वाली वस्तु का भी वाचक है--इस शब्द-दृष्टि से भी सब धर्म अभिन्त हैं।

# काल आदि की दृष्टि से मिन्न धर्मों का अभेद्र-उपचार

- (१) समकाल एक में अनेक गुण हों, यह सम्मव नहीं, यदि हीं ती जनका आक्षय मिन्न होगा।
- (२) अनेक विष गुणों का आत्मरूप एक हो, यह सम्भव नहीं, यदि ही वो उन गुणों में भेद नहीं माना जाएगा।

- (३) अनेक गुणों के आश्रयभूत अर्थ अनेक होगे,, यह न हो तो एक अनेक गुणों का आश्रय कैसे बने १
  - (४) अनेक सम्बन्धियों का एक के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता।
  - (५) अनेक गुणो के चपकार अनेक होगे-एक नहीं हो सकता।
- (६) गुणी का च्रेत्र—प्रत्येक माग प्रतिगुण के लिए मिन्न होना चाहिए नहीं तो दूसरे गुणी के गुणों का भी इस गुणी-देश से भेद नहीं हो सकेगा।
- (७) सतर्ग प्रतिसत्तर्गी का मिन्न होगा।
- (८) प्रत्येक निषय के शब्द पृथक् होंगे। सब गुणों को एक शब्द बता सके तो सब ऋर्य एक शब्द के नाच्य बन जाए ने और इसरे गब्दों का कोई ऋर्य नहीं होगा।

### स्याद्वाद के बारे में जैन-दर्ष्टि (भ्रान्त दृष्टिकोण ग्रीर उसकी समीचा)

'मूल नास्ति कुतः शाखा'—कि ने इसे असम्भव वताया है। न्याद्ववाद की जैन-व्याख्या पढने के बाद आप कुछ जैनेतर विद्वानों की व्याख्या पढ़ें, आपको मालूम होगा कि मूल के विना भी शाखा होती है।

'स्यात्' शब्द तिइन्त प्रति चपक अव्यय है। इसके प्रशासा, स्नस्तित्व, विवाद, विचारणा, अनेकान्त, संशय, प्रश्न आदि अनेक अर्थ होते हैं। जैन-दर्शन में इसका प्रयोग अनेकान्त के अर्थ में भी होता है। स्याद्वाद अर्थात्— अनेकान्तात्मक वाक्य।

स्यादवाद की नीव है अपेचा । अपेचा वहाँ होती है, जहाँ वास्तविक एकता और ऊपर से विरोध दीखें। विरोध वहाँ होता है, जहाँ निश्चय होता है। दोनों संशयशील हो, उस दशा में विरोध का क्या रूप बने 2

स्याद्वाद का छद्गम अनेकान्त वस्तु है। तत्स्वरूप वस्तु के यथार्थ-ग्रहण के लिए अनेकान्त-दृष्टि है। स्याद्वाद धर दृष्टि को वाणी द्वारा व्यक्त करने की पद्धित है। वह निमित्तमेद या अपेचामेद से निश्चित विरोधिधर्मेयुगलो का विरोध मिटाने वाला है। जो वस्तु सत् है, वही असत् मी है, किन्तु जिस रूप से सत् है, उसी रूप से असत् नहीं है। स्वरूप की दृष्टि से

सत् है और पर स्प की दृष्टि से असत्। दो निश्चित दृष्टि-विन्दुओं के आधार पर वस्तु-तस्त्र का प्रतिपादन करने वाला वाक्य सरायरूप हो ही नहीं सकता। स्याद्वाद को अपेसावाद या कथचिद्वाट भी कहा जा सकता है।

भगवान् महावीर ने स्याद्वाट की पढित से अनेक प्रश्नो का समाधान किया है, जिसे आसम युग का अनेकान्तवाट या स्याद्वाद वहा जाता है। वार्शनिक युग में उसी का विस्तार हुआ, किन्तु उसका मूल रूप नहीं वटला। परित्राजक स्कन्टक के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर ने वतागा— एक जीव—

> द्रव्य दृष्टि से सान्त हैं। स्रेत्र दृष्टि से सान्त हैं। काल दृष्टि से अनन्त हैं। भाव दृष्टि से अनन्त हैं।

इसमें द्रव्य-दृष्टि के द्वारा जीव की स्वतन्त्र सत्ता का निर्देश किया गया है। योजना करते-करते जीव अत्यन्त वनते हैं, किन्तु अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता की दृष्टि से जीव एक-एक हैं—सान्त हैं।

दूसरी वात—अनन्त गुणों के समुदय से एक गुणी वनता है। 'गुणों से गुणी अभिन्न होता है। इसलिए अनन्त गुण होने पर भी गुणी अनन्त नहीं होता, एक या सान्त होता है। जीन असरस्य प्रदेश वाला है या आकाश के असंस्थ प्रदेशों में अनगाह पाता है, इसलिए चेन-हर्ष्टि से भी वह अनन्त नहीं है, सर्वन ज्यास नहीं है। काल-हर्ष्टि से अनन्त है। वह सदा था, है और रहेगा। शान, दर्शन और अगुस्लाधु पर्यायों की हर्ष्टि से अनन्त है। भगवान महावीर की स्तर-पद्धित में ये चार हर्ष्टियों मिलती हैं, वैसे ही अपित-अनिर्व हर्ष्टि या व्याख्या पद्धित और मिलती हैं, जिसके द्वारा स्याद्वाद विरोध मिटाने में समर्थ होता है । समाली को स्तर देते हुए भगवान ने कहा— ''जीन शाश्वत है वह कभी भी नहीं था, नहीं है और नहीं होगा—ऐसा नहीं होता।' वह था, है और होगा, इसलिए वह भुन, नित्य, शाश्वत, अस्य, अन्तप्य, अन्तिस्त है। जीन अशाश्वत है—नह नैरिंगक होकर विरोध हो

हो जाता है, तियंश्व होकर मनुष्य और मनुष्य होकर देव। यह अवस्था-चर्क बदलता रहता है। इस हिष्ट से जीन अशाश्वत है। विनिध अवस्थाओं में परिवर्तित होने के उपरान्त भी उसकी जीवरूपता नष्ट नहीं होती। इस हिष्ट से वह शाश्वत है। इस प्रतिपादन का आधार द्रव्य और पर्याय—ये दो हिष्ट्यों हैं। गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में वे स्पष्ट रूप में मिलती हैं:—

गौतम ! जीव स्थात् शाश्वत है, स्थात् अशाश्वत । द्रव्यार्थिक दृष्टि से शाश्वत है और पर्यापार्थिक दृष्टि से अशाश्वत र ।

ये दोनो धर्म बस्त में प्रतिपत्त सम स्थितिक रहते हैं, किन्त अपित सुख्य श्रीर स्नर्नापंत गौरा होता है। "जीव शास्वत है"-इसमे शास्वत धर्म मुख्य है और श्रशास्त्रत धर्म गौण । "जीव श्रशास्त्रत है" इसमें श्रशास्त्रत धर्म मुख्य है और शाश्वत धर्म गौगा। यह दिल्पता वस्त का स्वमाव-सिद्ध धर्म है। काल-भेर या एकरूपता हमारे बन्बन से उत्पन्न है। शाश्वत और ऋशाश्वत का काल मिन्न नहीं होता । फिर भी हम पदार्थ की शास्त्रत या श्रहास्त्रत कहते हैं --यह ऋषितानपित ब्याख्या है। पदार्य का नियम न शाश्वतवाद है और न उच्छेदबाद । ये दोनों उसके सतत-सहचारी धर्म हैं । मगवान महाबीर ने इन दोनों समन्वित धर्मों के आधार पर अन्य जातीयवाद (जात्यन्तर-वाद) की देशना दी। उन्होने कहा-"पदार्थ न शास्त्रत है और न श्रशास्त्रत, वह स्यात शारवत है--- अञ्युच्छितिनय की दृष्टि से और स्यात अशारवत है-व्युच्छित्तिनय की दृष्टि से । वह उभयात्मक है, फिर भी जिस दृष्टि (इब्य दृष्टि) से शास्वत है उससे शास्वत ही है और जिस हिन्द ( पर्याय-हिन्द ) से अशा-श्वत है चस दृष्टि से अशास्त्रत ही है, जिस दृष्टि से शास्त्रत है, उसी दृष्टि से अशाश्वत नहीं है और जिस दृष्टि से अशाश्वत है स्वी दृष्टि से शाश्वत नहीं है। एक ही पदार्थ एक ही काल में शास्त्रत और अशास्त्रत इस विरोधी धर्मयुगल का आधार है. इसलिए वह अनेकधर्मात्मक है। ऐसे अनन्तविरोधी-धर्मयुगलो का वह आधार है, इसलिए अनन्तधर्मात्मक है।

वस्तु अनन्तधर्मात्मक है, इसलिए बाह्य भी है—विसहस भी है, अवाह्य भी है, सहस भी है। एक पटार्थ दूसरे पदार्थ से विसहस होता है, इसलिए कि समुके सब ग्रुप समान नहीं होते। वे दोनो सहस भी होते हैं—इसलिए कि उनके अनेको गुण समान भी होते हैं। चेतन गुण की दृष्टि से जीव अपेता पूर्गल से प्रिन्न है तो अस्तित्व या प्रमेय गुण की अपेता वह पुर्गल से अभिन्न भी है '। कोई भी पदार्थ दृष्टि पदार्थ से न सर्वथा भिन्न है और न सर्वथा अभिन्न । किन्तु भिन्नाभिन्न है । विशेषगुण की दृष्टि से भिन्न है और सामान्य गुण की दृष्टि से अभिन्न ' । भगवती सूत्र हम वताता है—''जीव पुर्गल भी है और पुर्गली भी है'' ' । शरीर आत्मा भी है और आत्मा से भिन्न भी है ' । शरीर रूपी भी है और अस्पी भी है, सचित भी है और अचित भी ' ।

जीव की पुर्गल समा है, इसिलए वह पुर्गल है। पीर्गिलिक इन्द्रिय सिंहत है, पुर्गल का जमभोका है, इसिलए पुर्गली है अध्या जीव और पुर्गल में निमित्त नैमित्तिक भाव है (ससारी दशा में जीव के निमित्त से पुर्गल की परिणित होती है और पुर्गल के निमित्त से जीव की परिणित होती है। इसिलए पुर्गती है। अरोर आला की पीर्गिलक सुख-दुःख की अनुभूति का साधन बनता है, इसिलए वह उससे अभिन्न है। आला चेतन है, काय अवेतन है, वह पुनर्भवी है काय एकभवी है—इसिलए दोनों भिन्न हैं। स्यूल शरीर (औरारिक शरीर) की आत्वा वह रूपी है और सुर्गशरीर (कार्मण शरीर) की अपेता वह अस्पी है।

शरीर ज्ञालमा से कर्याचित् अप्रथक् भी है, इस दृष्टि से जीवित शरीर चितन है। वह प्रथक् भी है इस दृष्टि से अचित्त है। मृतशरीर भी अचित्त है। रखप्रमा पृथ्वी स्वात् है, स्वात् नहीं है और स्वात् अवकल्य है १४। वस्त स्व-दृष्टि से है, पर-दृष्टि से नहीं है, इसीलिए वह सत्-असत् उभयरप है। एक काल में एक धर्म की अपेचा वस्तु वक्तव्य है और एक काल में अनेक धर्मों की अपेचा वस्तु अवकल्य है। इसिलिए वह वक्तव्य-अवकव्य उभयरप है। यहाँ भी सन्देह नहीं है—जिम रूप में सत् है, उस रूप में सत् ही है और जिस रूप में असत् है। उस रूप में असत् है। वक्तव्य-अवकल्य का भी यही रूप वनता है।

इत आगम-गद्धति के आधार पर दार्शनिक युग में स्याद्वाह का रूपः चतुष्टय बना--- १—वस्तु स्थात् निस्त है, स्थात् ऋनित्य है। २—वस्तु स्थात् सामान्य है, स्थात् विशेष है। ३—वस्तु स्थात् सत् है, स्थात् श्रसत् है। ४—वस्तु स्थात् वक्तव्य है, स्थात् ऋवक्तव्य है।

उक्त चर्चा से कहीं भी "स्यात्" शब्द सदेह के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुन्ना है। फिर नी शाकरभाष्य से लेकर आज तक के अगलोचक साहित्य में स्याद्वाद को अनिर्धारित रूप ज्ञान या संशयवाद कहा गया है।

शकराचार्य की युक्ति के अनुसार — 'स्याद्वाद की पद्धति से जैन सम्मत सात पदायों की सख्या और स्वरूप का निश्चय नहीं हो सकता १५१ वे हैसे ही हैं या वैसे नहीं हैं, यह निश्चय हुए विना उनकी, प्रामाणिकता चली जाती हैं।"

श्राल के परिवर्तित युग में यह श्रालोचना मृल-स्पर्शी नहीं मानी जाती, तर कई व्यक्ति एक नई दिशा मुक्ताते हैं। जैसा कि डा॰ एस॰ के॰ बेलवालकर एम॰ ए॰, पी॰ एच॰ डी॰ ने लिखा है—शकराचार्य ने श्रपनी व्याख्या में पुरासन जैन-दिए का प्रतिपादन किया है, और इसलिए जनका प्रतिपादन जान वृक्तकर मिथ्याप्रकमण नहीं कहा जा सकता। जैनकमं का जैनेतर साहित्य में सबसे प्राचीन उल्लेख वादरायण के वेदान्स एम में मिलता है, जिस पर शंकराचार्य की टीका है। हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई कारण नजर नहीं श्राता कि जैनकमं की पुरातन वात को यह थोतित करता है। यह बात जैनकमं की सबसे हुवंल और सदीप रही है हों, श्रागामी काल में स्याद्वाद का दूमरा रूप हो गया, जो हमारे श्रालोचको के समझ है और श्रव उप पर विशेष विचार करने की किसी को श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती १ १

(समीचा) श्रागर हमारा भुकाव व्यक्तिवाद की आर नहीं है तो हमें यह सममत्ते में कोई किताई नहीं होगी कि शकराचार्य ने स्याद्वाद का जिस रूप में खण्डन किया है, अमका वह रूप ज़ैन दर्शन में कमी भी नहीं रहा है! वादरायण के "नैकस्मिन्नसम्भवात्" सूत्र में जैन वर्शन द्वारा एक प्रवार्य में अनेक विरोधी धमों के स्वीकार की वात मिलती है, सश्यय की नहीं। फिर भी शकराचार्य ने स्याद्वाद का सश्ययवाद की मिलि पर निराकरण किया, वह

जैन दर्शन की मान्य दृष्टि को हृदयगम किये बिना किया—पह कहते हुए हमारी तटस्थ बुद्धि मे कोई कम्पन नहीं होता।

इस परम्परा के उपजीवी विद्वान् डा॰ देवराज आज किंग एक बार उसकी पुनरावृत्ति चाहते हैं। वे लिराते हैं—"स्यादवाद का वाच्यार्थ है शायर बाद।" "अप्रेजी में इसे प्रोविविलिज्म (Probabilism) कह सकते हैं। अपने अतिरंजित रूप में स्यादवाद सदेहचाद का माई है। वास्तव में जैनियां को भगवान् बुद्ध की तरह तत्त्व-दर्शन मम्बन्धी प्रश्नो पर मीन धारण करना था। जिसके आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि पर निश्चित सिद्धान्त हों, उसके मुद्दा से स्यादवाद की बुद्दाई शोभा नही देती " ।"

(समीचा ) • महात्मा बुद्ध की भाति भगवान् महावीर के तात्विक प्रश्नी पर मौन रखने की सम्मति देते हुए भी विद्वान लेखक यह स्वीकार करते हैं कि भगवान् महावीर के स्त्रारमा स्त्रादि विषयक सिद्धान्त निश्चित है। उन्हें श्रापत्ति इस पर है-एक श्रोर निश्चित सिद्धान्त श्रीर इसरी श्रोर स्याद्वाद-वै इन दोनो को एक साथ देखना नहीं चाहते। यह ठीक भी है। निश्चित विद्धान्त के लिए अनिश्चयनाद की दुहाई शोभा नहीं देती। किन्तु जैन-दृष्टि ऐसी नहीं है। वह पदार्थ के अनेक विरोधी धर्मों की निश्चित किन्तु अनेक विन्दुओं द्वारा शहण करती है। आस्चर्य की वात यह है कि आली चक विद्वान् स्यादवाद की श्रनेक-विरोधी धर्म-प्राहक स्थिति देखते हैं, वैसे उसकी निश्चित अपेचा को नहीं देखते। यदि दोनो पहलू सम दृष्टि से देखें जाते तो स्याद्वाद को सरायवाद कहने का मौका ही नहीं मिलता। विद्वान लेखक ने अपनी दूसरी पुस्तक—''पूर्वो अौर पश्चिमी दर्शन" में स्यात का अर्थ कदाचित् किया है १८। इसमे कोई सदेह नही-"स्यात्" का अर्थ सशय मी होता है त्रौर "कदाचित्" भी। किन्तु 'स्याद्वाद', जो अनेकान्त दृष्टि का पितिनिधि है, में 'स्यात्' को कयचित् या अपेचा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। स्याद्वाद का ऋर्य है--क्यचित्वाद या ऋपेचावाद। स्राजोचको की दृष्टि स्याद्वाद में प्रयुक्त 'स्यात्' का संशय और कदाचित् अर्थ करने की ग्रोर दौड़ती है तो कथिनत् श्रीर श्रमेचा की श्रोर क्यों नहीं टौड़ती है

स्रपेत्ता-दृष्टि से विरोध होना एक बात है और अपेत्ता-दृष्टि को सशय-दृष्टि या कदाचित् दृष्टि दिखाकर विरोध करना दूसरी बात ।

हाँ, जैन-ऋागम में कदाचित् के ऋर्य में 'स्यात्' शब्द का प्रयोग हुआ है ° । कि्न्तु वह स्याद्वाद नहीं; उसकी सज्ञा 'भजना' है । मजना 'नियम' की प्रतिपत्ती है । दो धर्मी या धर्मों का साहचर्य निश्चित होता है, वह नियम है । और वह कभी होता है, कभी नहीं होता—यह भजना है ।

व्याप्य के होने पर व्यापक के, कार्य होने पर कारण के, उत्तरवर्ती होने पर पूर्ववर्ती के और सहभावी रूप में एक के होने पर दूसरे के होने का नियम होता है। व्यापक में व्याप्य की, कारण में कार्य की, पूर्ववर्ती में उत्तरवर्ती की और स्योग की भजना (विकल्प) होती है। इसिलए स्याद्वाद सशय और मजना (कदान्वद्वाद) दोनो से प्रयक् है। इनकी आकृति-रचना भी एक सी नहीं है। देखिए निम्नवर्ता यन्त्र:—

१---भजना---

श्रिमि कदाचित् सधूम होती है | निष्कर्ष—श्रमुक स्योग दशा में श्रीम कदाचित् निर्ध्म होती है | सधूम, श्रम्यथा निर्धूम, श्रम्यथा निर्ध्म निष्कर्ष—श्रद्ध पदा नहीं। पदार्थ श्रीनत्य है । निष्कर्ष—गदार्थ नित्यानित्य है। निष्कर्ष—गदार्थ नित्यानित्य है।

भजना अनेको की एकत्र स्थिति या अ-स्थिति बनाती है। इसलिए भजना साहचर्य का विकल्प है।

ं संशय एक-रूप पदार्थ में अनेक रूपों की करूपना करता है। संशय स्त्रनि-र्यावक विकल्प है।

स्वाद्वाद ऋनेक धर्मात्मक पदार्थों में ऋनेक धर्मों की निश्चित स्थिति वताता है। स्याद्वाद निर्णायक विकल्प है।

भजना कलापेस है, जैसे-वह वहाँ कदाचित् होता है, कद्राचित् नहीं

होता। सशय दोषपूर्णं सामग्री-सापेच है। पदार्थं का स्वरूप निश्चित होता।
है। किन्तु दोषपूर्णं सामग्री से आत्मा का संशय जान अनिश्चित वन जाता
है। स्याद्वाद पदार्थगत और शानगत समय है। पदार्थं का स्वरूप मी अने-कान्तात्मक है और हमारे जान में भी वह अनेकान्तात्मक प्रतिभाष्टित होता है।

डा० बलदेव एपाध्याय ने स्याद्वाद को सश्चवाद का रूपान्तर नहीं माना है। परन्तु अनेकान्तवाद का दार्शनिक विवेचन छन्हे अनेक अंशों में शृटिपूर्ण लगता है। वे लखते हैं—"यह अनेकान्तवाद संशयबाद का रूपान्तर नहीं है। परन्तु अनेकान्तवाद का दार्शनिक विवेचन अनेक अश में शृटिपूर्ण मतीत हो रहा है। जैन दर्शन ने क्स्तु-विशेष के विषय में होने वाली विषय लौकिक कल्पनाओं के एकीकरण का श्वाध्य प्रयत्न किया है, परन्तु सक्ता छती स्थान पर ठहर जाना दार्शनिक हिन्द से दोप ही माना जाएगा। यह निश्चत ही है कि इसी समन्वय-हिन्द से वह पदायों के विभिन्न स्पी का समीकरण करता जाता तो समय विश्व में अनुस्यूत परम तन्त्र तक अवश्य ही पहुँच जाता। इसी हिन्द को ध्यान मे रख कर शकराचार्य ने इस 'स्पाद्वाद' का मार्मिक खण्डन अपने शारीरिक आध्य (२-२-३३) में प्रवत्न श्रुतिमीं के तहारे किया है ३०।

(समीक्षा) "स्याद्वाद का एकीकरण वेदान्त के दृष्टिकोण के सर्वणा अनुकृत नहीं, इसीलिए वह उपाध्यायजी को श्रुटिपूर्ण लगता हो तब तो दूसरी वात है अन्यथा हमे कहना होगा कि स्याद्वाद में वह श्रुटि नहीं जो दिखाई गई है। अनेकान्त दृष्टि को परसग्रह की दृष्टि से "विश्वमेकम्" तक का एकीकरण मान्य है। किन्तु यही दृष्टि सर्वतोमद्र सत्य है, यह धात मान्य नहीं है। महा सत्ता की दृष्टि से खब का एकीकरण हो सकता है, सब दृष्टियों से नहीं। चैतन्य की दृष्टि से खेतन और अचेतन की मृत्य सत्ता एक नहीं हो सकती। यदि अचेतन का उपादान या मृत्य स्थात चेतन वन सकता है तब 'अचेतन के उपादान या श्रादि सोत वनता है' यह भृतवादी घारणा अगन्भव नहीं मानी जा मकती।

अनेकान्त के अनुसार एक परम तत्त्व ही परमार्थ सत्य नहीं है। चेतन-अनेतन द्वयात्मक जगत् परमार्थ सत्य है।

विद्वान् लेखक ने अनेकान्त को आपाततः छपादेय और मनोरलक वताते हुए मूलभूत तत्त्व का स्वरूप समकाने में नितान्त असमर्थ बताया है और इसी कारण वह परमार्थ के बीचोबीच तत्त्व-विचार को "कतिपय च्या के लिए विसम्भ तथा विराम देने वाले विश्राम यह से वटकर श्रिषक महत्त्व नहीं रखना।" ऐसा माना जाता है रही।

डा॰ देवराज ने स्याद्वाद की समीचा करते हुए लिखा है—"विभिन्न हिंछिकोणों अथवा विभिन्न अपेचाओं से किये यए एक पदार्थ के विभिन्न वर्णानों में सामज्जस्य या किसी प्रकार की एकता कैसे स्थापित की जाय, यह जैन दर्शन नहीं बतलाता। प्रत्येक सत् पदार्थ में प्रवृतता या स्थिरता रहती है, और प्रत्येक सत् पदार्थ सर्वा दर्शन उत्तर आहे. इन दो तथ्यो पर जैन दर्शन अलग-अलग और समान गौरव देता है। क्या इन दोनों स्थों को किसी प्रकार एक करके, एक सामज्जस्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। तत्व मीमासा (Ontology) में ही नहीं सत्य-मीमासा (Theory of Truth) में भी जैन दर्शन अनेकवादी है। विशिष्ट सत्य एक सामान्य सत्य के अश या अंग नहीं है। परमासुओं की माति उनका भी अलग-अलग अस्तित्व है। यस एक नहीं अनेक हैं, यहीं पर सगतिवाद और अनेकान्तवाद में मेद है। अलग एक नहीं अनेक हैं, यहीं पर सगतिवाद और अनेकान्तवाद में मेद है। अलग स्ववादी होने के कारण ही जैन दर्शन सामेच सत्यों से निरपेच सत्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना पाता। वह यह मानता प्रतित होता हैं कि पूर्ण सत्य अपूर्ण सत्यों का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श की का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श की का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श की का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श की का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श की का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श के अपेका योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श की का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श की का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श की का योगमात्र है, उनकी समस्ट (system) नहीं वर्श की समस्ट (system) की समस्ट (syste

(ममीत्ता) . जेन दर्शन श्रीव्य श्रीर उत्पाद-व्यय को पृथक्-पृथक् वस्त नहीं मानता । सत्य के दी रूप नहीं है । पदार्थ की अत्याद-व्यय-श्रीव्यात्मक सत्ता ही सत्य है । यह दो सत्यों का योग नहीं, किन्तु एक ही सत्य के श्रूनेक श्रमित्त रूप हैं । तात्ययं यह है कि न भेद सत्य है श्रीर न श्रमेट सत्य है—भेदामें सत्य है । द्वाय के विना पर्याय नहीं मिलतों, पर्याय के विना द्रव्य नहीं मिलतों, जात्यन्तर मिलता है—इव्य-पर्यायात्मक पदार्थ मिलता है, इसलिए भेद-श्रमित श्रमेट भी मत्य है । एक शब्द में मेदामें स्वाये हैं । एक शब्द में मेदामें सत्य है ।

सत्य की मीमाना में पूर्ण या अपूर्ण यह भेट नहीं होता। यह मेट हमा<sup>नी</sup> प्रतिपादन पद्धति का है। मत्य स्वरूप-इप्टि मे ऋविमाल्य है। श्रीस्य ने ज्लाद-स्थय तथा जलाद-स्थय से ब्रोव्य कमी प्रथम नहीं हो सकता। स्न<sup>वन्त</sup> धमों की एकरुपता नहीं, इस दृष्टि से क्थिचिन् विभाज्य भी है। इसी स्थिति के कारण वह शब्द या वर्णन का विषय यनता है। यही सापेच सत्यता है। पदार्थ निरमेज् सत्य है। उसके लिए सामेज सत्यता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। सामेज सत्यता, एक पदार्थ में अनेक विरोधी धर्मों की स्थिति से हमारे जान में जो बिरोध की छाया पड़ती है उसकी मिटाने के लिए हैं। जैन व्हीन जितना अनेकनादी है, उतना ही एकवादी है। वह सर्वधा एकवाती या अनेकवादी नहीं है। वेटान्त जैसे व्यवहार में अनेकवादी और परमार्थ में एकवादी है, वैसे जैन एक या अकनेवादी नहीं है। जैन हिए के अनुसार एकता श्रीर अनेकता दोनों वास्तविक हैं। अनन्त धर्मों की अप्रथक्-भाव सत्ता सम-न्नित सत्य है। यह सत्य की एकता है। ऐसे सत्य अनन्त हैं। सनकी स्वतंत्र सत्ता है। वे किसी एक सामान्य सत्य के श्रंश या प्रतिविम्ब नहीं है। वेदान्त की विश्व-विषयक कल्पना की जैन की एक पदार्थ-विषयक कल्पना से उलना होती है। दूसरे शब्दों में यो कहना चाहिए कि जैन दर्शन एक पदार्थ के बारे मे बैसे एकबादी है जैसे बेटान्त विश्व के बारे में। अनन्त सत्यों ना समीकरण या वर्गीकरण एक में या दो में किया जा सकता है, जिन्तु वे एक नहीं किये जा सकते। श्रस्तित्व (है) की दृष्टि से समूचा विश्व एक कीर स्वस्य की हरिट से समूचा निश्व दी (चेतन, अचेतन) स्व है। यह निश्चित्र

है कि अनन्त पदार्थों में व्यक्तिगत एकता न होने पर भी विशेष-गुएग्यत ममानता और सामान्य-गुएग्यत एकता है। अनन्त चेतन व्यक्तियों में चैतन्य गुण्-कृत समानता और अनन्त अचेतन व्यक्तियों में अचेतन गुण-कृत समानता है। वस्तुल गुण की दृष्टि से चेतन और अचेतन दोनों एक हैं। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से न सर्वथा भिन्न हैं——न सर्वथा अभिन्न है। सर्वथा अभिन्न नहीं है, इसिलाए पदार्थों की नानात्मक सत्ता है शिवशेष गुण की दृष्टि से पदार्थ निरपेस्त है। हमिलाए एकात्मक सत्ता है। विशेष गुण की दृष्टि से पदार्थ निरपेस्त है। सामान्य गुण की दृष्टि से पदार्थ सोपेस्त है। स्विलाए वह सदा रही है और रहेगी। इसिलाए हमारा वैसा ज्ञान कभी सत्य नहीं हो सकता, जो अनेक को अवास्तविक मानकर अनेक को वास्तविक माने ।

जैन दर्शन का प्रसिद्ध वाक्य—'जे एगं जाणइ, से सब्ब वास्पइ' जो एक को जानता है वह सबको जानता है, ऋदें त का बहुत बड़ा पोषक है <sup>2 \*</sup> । किन्तु यह ऋदे त जेयन्व या प्रसेयस्व गुण की दृष्टि से हैं। जो जान एक जेय की ऋनन्त पर्यायों को जानता है, वह जेय भाव को जानता है। जो एक जेय को सर्वरूप से नहीं जानता, वह सब जेयो को भी नहीं जानता। यही बात एक प्राचीन रुकोक बताता है—

"एको भावः सर्वथा येन हष्टः, सर्वे भावाः सर्वथा तेन हष्टाः । सर्वे भावाः सर्वथा येन हष्टाः, एको भावः सर्वथा तेन हष्टः ।"

एक को जान लेने पर सबको जान लेने की बात अथवा सबको जान लेने पर एक को जान लेने की बात सबंधा ऋहैत में तात्विक नहीं है । कारण कि सबमें एक ही तात्विक है, सब तात्विक नहीं । अनेकान्त-सम्मत जेय-दृष्टि से जो ऋदेत है, स्वीमं—"एक और सब टोनो सात्विक हैं, द्विलए जो एक को जानता है, वही एक को जानता है"— दमका पूर्ण सामझस्य है ।

तर्क-शास्त्र के लेखक गुलाबराय एम॰ ए॰ ने स्याद्वाट की अनिश्चय-यत्य मानकर एक काल्यनिक भय की रेखा खींची है। जैसे—"जैनो के अनेकान्तवाद में एक प्रकार से मनुष्य की दृष्टि को विस्तृत कर दिया है, किन्तु व्यवहार में हमकी निश्चयना के आधार पर ही चलना पड़ता है। यदि हम पैर बढ़ाने से पूर्व पृथ्वी की दृद्ता के "स्यावस्ति स्यान्नास्ति" के फेर में पह जाय तो चलना ही कठिन हो जाएगा 24।"

( समीता ) ... लेखक ने सही लिखा है! अनिश्चय-दशा में वैता है। वनता है। किन्तु निदान् लेखक को यह आशंका स्याद्वाद को संशववाह समस्तने के कारण हुई है। इसलिए स्याद्वाद का सही रूप जानने के साथ यह अपने आप मिट जाती है— "शायद घड़ा है, शायद घड़ा नहीं हैं — इसते दृष्टि का विस्तार नहीं होता प्रत्युत जानने वाला कुछ जान ही नहीं पाता। इष्टि का विस्तार तब होता है, जब हम अनन्त हिटिबिन्दु-प्राह्म सर्प को एकदृष्टिप्राह्म ही न मानें। सत्य की एक रेखा की मी हम निश्चय- पूर्वक न माप सकें, यह श्रष्टि का विस्तार नहीं, स्वकी बुराई है।

डा॰ तर् राधाकृष्णन् ने स्याद्वाद को अर्धतत्य बताते हुए किया है—
"स्याद्वाद हमें अर्ध क्यों के पास लाकर पटक देता है। निश्चित-अनिश्चित
अर्थक्त्यों का योग पूर्ण क्या नहीं हो सकता विश्वा

(समीचा) - इस पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि स्याद्वाद पूर्यंवस्य को देश काल की परिधि से मिध्यारूप बनने से बचाने वाला है। सत् की अनन्त पर्योप हैं, वे अनन्ततस्य हैं। वे विभक्त नहीं होती, इतलिए सत् अनन्त सस्यों का योग नहीं होता, किन्तु उन (अनन्त सस्यों) की विरोधास्मक गता को मिटाने वाला होता है। इसरी बात अनिश्चित सस्य स्थादाद को छूते ही नहीं। स्याद्वाद प्रमाण की कोटि में है। अनिश्चय अग्रमाण है। यह सही है—पूर्ण मत्य श्रम्य श्राप्त नहीं कहा जा सकता, इसीजिए "स्यात्" को सकेत यनाना पटा। स्याद्वाद निक्यचरित अल्ला सस्य को कहने वा दावा नहीं करता। वह हमें सापेच सस्य की दिशा में ले जाता है।

राहुलजी स्याद्वाद को सजय के विद्योपवाट का अनुकरण बताने हुए लिखते हैं— "श्राधुनिक जैन दर्शन का आधार न्याद्वाद है, जो मालूम होता है, अजय बेलडिपुत के चार अंग वाले अनेवान्तवाद को लेकर उसे सात अग वाला किया गया है, सजय ने तन्त्रों (परलोक, देवता) के यारे में इष्ठ भी निश्चयात्मक रूप से कहने से इन्कार करते हुए छस इन्कार को ज़ार प्रकार कहा है—

- (१) है .. नहीं कह सकता।
- (२) नहीं है ... नहीं कह सकता।
- (३) है भी और नहीं भी नहीं कह सकता।
- (४) न है और न नहीं है नहीं कह सकता।

इसकी तुलना की जिए जैनो के सात प्रकार के स्याद्वाद से-

- (१) है हो सकता है (स्याद्-अस्ति)
- (२) नहीं हैं • नहीं भी हो सकता है (स्थान्नास्ति)
- (३) है भी श्रीर नहीं भी हो सकता है श्रीर नहीं भी हो सकता है। (स्यादस्ति चनास्ति च) -

एक तीनो एतर क्या कहे जा सकते (वक्तव्य) है १ इसका एतर जैन "नहो" में देते हैं—

- (Y) "स्याद्" (हो सकता है) क्यायह कहाजा शकता (वक्तस्य) है ? नहीं "स्याद्" श्रवक्तस्य है।
  - (५) "स्याद् अस्ति" क्या यह क्तज्य है वहीं, "स्याद् अस्ति" अक्तज्य है।
- (६) "स्याद् नास्ति" क्या यह वक्तव्य है श्नही, "स्याद् नास्ति" ऋवक्तव्य है।
- (७) स्याद् ऋस्ति च नास्ति च"—क्या यह वक्तव्य है श नहीं, स्याद् श्वास्ति च नास्ति च" ऋवक्तव्य है।

वोनो के मिलाने से मालूम होगा कि जैनो ने सजय के पहिले वाले तीन वाक्यों (प्रश्न श्रीर उत्तर दोनों ) को अलग-अलग करके अपने स्यादवाद की छह मृगिया वताई श्रीर छसके जीये वाक्य "व है.श्रीर न नहीं हैं" को छोड़ कर "स्याद" भी वक्तव्य है, यह सातवा मग तैवार कर अपनी स्तासभी प्रीकी।

् उपलब्ध सामग्री से मालूम होता है कि सजय अपने असेकान्तवाद का प्रयोग---परलोक, देवता, कर्म-फल, युक्त प्रकष् जैसे परीच विषयो पर करता था। जैन सजय की युक्ति को प्रत्यन्न सुस्तुओं पर भी लागू करते हैं 1. उदाहर- णार्थ सामने भीजूद घट की सत्ता के बारे मे जैन दर्शन से याँव प्रश्न पृष्ठा जाए तो जत्तर निम्मप्रकार मिलेगा—

- (१) घट यहाँ है १-हो सकता है। ( न्याद् अस्ति )
- (२) घट यहाँ नहीं हैं 2-नहीं भी हो सक्ता है। (स्यात्रास्ति)
- (३) क्या यहाँ घट है भी और नहीं भी हैं !—है भी ख़ौर नहीं भी हैं। सकता है। (स्याद् ऋस्ति च नास्ति च)
- (४) हो सकता है (स्वाद्) क्या यह कहा जा मकता (वक्तन्य) है! नहीं, "स्याद" यह ऋवक्तत्र्य है।
- (५) "घट यहाँ हो सकता है" (स्याद् ऋस्ति) यह कहा जा सक्ता है। मही, "घट यहाँ हो सकता है", यह नहीं कहा जा सक्ता।
- (६) "घट यहाँ नहीं हो सकता" (स्याद् नास्ति) क्या यह कहा ला सकता है ? नहीं, घट यहाँ नहीं हो सकता, यह नहीं कहा जा सकता।
- (७) "घट यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है"—चया यह कहा जा सकता है? नहीं, घट यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह नहीं कहा जा सकता—

इस प्रकार एक भी विद्धान्त (बाद) की स्थापना न करना, जो कि उजय का बाद था, उसी को संजय के अनुयायियों के छुप्त हो जाने पर जैनों ने अपना लिया और उठकी चतुर्भक्षी न्याय को सप्तभंगी में परिण्त कर दिया २०।

(समीचा) अवह महुरी-प्रवाह क्यो चला और क्यों चलता जा रहा है पता नहीं। संजय के अनिश्चयवाद का स्याद्याद से कोई वास्ता तक नहीं, फिर भी पिसा आटा वार-बार पिसा जा रहा है। संजय का बाद न सद्भाव वताता है और न असद्भाव है। अनेकान्त, विधि और प्रतिपेध दोनों का निश्चयपूर्वक प्रतिपादन करता है। अनेकान्त निर्फ अनेकान्त ही नहीं, वह एकान्त भी है। प्रमास्त्रध्य को मुख्य मानने पर अनेकान्त क्लता है और नय दिन्द को मुख्य मानने पर एकान्त भी स्याद्वाद के अंतुरा से परे नहीं हो सकता। एकान्त असत्-एकान्त न बन जाय—"यह भी हैं" को छोड़कर वहीं हैं का रूप न से हो, इत्लिए वह अरुरी भी है।

भगवान् महावीर का युग दर्शन-प्रणयन का युग था। आत्मा, परलीक, स्वर्ग, मोह्न है या नहीं १ इन प्रश्नों की गूंज थी। षामान्य विषय भी जीखोल कर चर्चे जाते थे। प्रत्येक दर्शन-प्रखेता की अपने-अपने टग की उत्तर-शेली थी। महात्मा बुद्ध मध्यम प्रतिपदावाद या विमञ्चवाद के द्वारा समकाते थे। सजयवेलद्वीपुत्त विद्येषवाद या अनिश्चयवाद की भाषा में वोलते • भगवान् महावीर का प्रतिपादन स्याद्वाद के सहारे होता। इन्हें एक दूसरे का बीज मानना आग्रह से अधिक और कुछ नहीं लगता।

संजय की उत्तर-प्रणाली को अनेकान्तवादी कहना अनेकान्तवाद के प्रति योर अन्याय है। भगवान् महावीर ने यह कभी नहीं कहा कि मैं समकता होठां कि अमुक है तो आपको वतलाऊं। वे निर्णय की मापा मे बोलते । उनके अनेकान्त में अनन्त धमों को परखने वाली अनन्त हिस्सा और अनन्त वाणी के विकल्प हैं। किन्तु याद रिखए, वे सब निर्णायक हैं। संजय के अमन्वाद की माति लोगों को मृलमुलैया में डालने वाले नहीं हैं। अनन्त धमों के लिए अनन्त हिस्कोणों और कुछ भी निर्णय न करने वाले हिस्कोणों को एक कोटि में रखने का आग्रह धूप छाह को मिलाने जैमा है। इसे "हा और "नहीं" का मेद नहीं कहा जा सकता। यह मौलिक मेद हैं। 'अस्तीति न मणामि'—'हैं' नहीं कह सकता और "नास्तीति च न मणामि'—'नहीं हैं। नहीं कह सकता। संजय की इस संशयशीलता के विरुद्ध अनेकान्त कहता है—'स्वान् अस्ति'—अमुक अपेका से यह है ही, "स्यान् नास्ति"—अमुक अपेका से यह है ही, "स्यान् नास्ति"—अमुक अपेका से यह है ही, "स्यान् नास्ति"—अमुक अपेका से यह नहीं ही है।

'घट यहाँ हो सकता है'—यह स्याद्वाद की उत्तर-पद्धति नहीं है । उनके अनुसार 'घट हैं—अपनी अपेदा से निश्चित हैं' यह रूप होगा । अर्हिसा-विकास में अनेकान्त दृष्टि का योग

जैन धर्म का नाम याद आतें ही अहिंसा साकार ही आँखों के सामने आ जाती हैं | अहिंसा की आर्थाएमा जैन शब्द के साथ इस प्रकार पुली मिली हुई है कि इनका विमाजन नहीं किया जा सकता । लोक-मापा में यही प्रचितत है कि जैन धर्म यानी अहिंसा, अहिंसा यानी जैन धर्म।

धर्म मात्र ऋहिंसा को ऋगों किये चलते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं

मिलता, जिसका मूल या पहला तस्त "प्रहिंसा न हो। तब फिर जैन धर्म के साथ अहिंमा का ऐसा तादाल्य वयां? यहाँ विचार कुछ आगे वदता है।

अहिंसा का विचार अनेक भूमिकाओं पर विकसित हुआ है। कार्यिक, वाचिक और मानिमक श्राहिसा के वारे में अनेक धर्मों में विभिन्न धारखाए मिसती हैं। स्थूल रूप में स्क्लमता के बीज भी न मिसते ही, वैसी बात नहीं, किन्तु बीदिक अहिंसा के चेत्र में भगवान् महाबीर से जी अनेकान्त-हिंद मिसी, वही जाम कारण है कि जेन धर्म के माथ श्राहिसा का अविशिद्धन्त सम्बन्ध ही चला।

भगवान् महावीर ने देखा कि हिसा की यह विचारों की विप्रतिपिति है। वैचारिक असमन्वय से मानसिक उत्तेजना बढ़ती है और वह फिर वाचिक एवं कायिक हिंसा के रूप में अभिन्यक होती है। शरीर जड़ है, वाणी भी जड है। जड़ में हिंसा-अहिंसा के भाव नहीं होते। इनकी उद्भव-भूमि मानसिक चेतना है। उसकी भूमिकाए अनन्त हैं।

प्रत्येक वस्तु के अनन्त धर्म हैं। उनको जानने के लिए अनन्त इप्टिया है। प्रत्येक द्रष्टि सलाश है। सब धर्मों का बर्गीकृत रूप अदाण्ड वस्तु और सलाशी का वर्गीकरण अखण्ड सत्य होता है।

कोई बात या कोई शब्द सही है या गलत इसकी परख करने के लिए एक इंप्टि की अनेक घाराए चाहिए। बका ने जी शब्द कहा, तब बह किस अवस्था मे था १ उसके आस-पास की परिस्थितिया कैसी थी १ उसका शब्द किस शब्द-शक्ति से अन्वित था १ विवद्या में किसका प्राथान्य था १ उसका उद्देश्य क्या था १ वह किस साध्य को लिए चलता था १ उसकी अन्य निरुपण-पद्धतिया कैसी थाँ १ तत्कालीन सामयिक स्थितिया कैसी थाँ १ आदि-आदि अनेक छोटे-यहे वाट मिलकर एक-एक शब्द को सत्य के तराजू में तोलते हैं।

सत्य जितना चगावेय हैं, जतना ही जिटल और खिया हुआ है। उसे प्रकाश में लाने का एक मात्र माधन है शब्द । उसके सहारे सत्य का आदान-प्रदान होता है। शब्द अपने आप में सत्य वा अमत्य कुछ भी नहीं है। वक्ता की प्रवृत्ति से वह सख वा असत्य से जुड़ता है। 'रात' एक शब्द है, वह अपने आपमें सही या भूठ कुछ भी नहीं। वक्ता अगर रात को रात कहे तो वह शब्द सत्य है और अगर वह दिन को रात कहे तो वही शब्द असत्य हो जाता है। शब्द की ऐसी स्थित है, तब कैसे कोई ब्यक्ति केवल उसीके सहारे सत्य को ग्रहण कर सकता है।

इसीलिए भगवान् महावीर ने वताया—"प्रत्येक धर्म (वस्त्वंश) को अपेदा से ग्रहण करो। सत्य सापेन्न होता है। एक सत्याश के साथ लगे या छिपे अनेक सत्याशों को ठुकरा कर कोई ससे पकड़ना चाहे तो वह सत्याश भी उसके सामने असत्याश बनकर आता है।

दूसरों के प्रति ही नहीं किन्तु उनके विचारों के प्रति भी अन्याय मत
करों । अपने को समक्षने के साथ-साथ दूसरों को समक्षने की भी चेप्टा करों ।
यहीं है अनेकान्त हिष्ट, यहीं है अपेजावाद और इसीका नाम है—बौदिक
अिहिंसा । भगवान महावीर ने इसे दाशांनिक ज्ञेत्र तक ही जीभित्र नहीं रखा,
इसे जीवन-व्यवहार में भी उतारा । चडकौशिक साँप ने भगवान के डेक मारे
तव उनने चोचा—"यह अजानी है, इसीलिए सुक्ते काट रहा है, इस दशा में
में इस पर क्रीय कैसे करे ?" संगम ने भगवान को क्ष्य विये, ता उनने सोचा—
"यह मोह ज्याचिस है, इसिलए मुक्ते क्रीय करता चित्त नहीं ।"

भगवान ने चण्डवीरिक सीर स्पने असी की समान दृष्टि ने देखा, इसलिए देखा कि उनकी विष्टामंत्री की खपेता टोना समकत्त मिन थे।

चएडकीशिक व्यपनी अप्रता की प्रपेता भगपान का शतु माना जा नकता है किन्तु भगवान की मैत्री की अपेक्षा वह अनका शत्र नहीं माना ता सकता । इम बोहिक ऋहिंमा का विकास होने की आवश्यकता है।

स्कन्टक सन्यानी को उत्तर देते हुए भगवान ने यताया-विश्व सान्त भी है, अनन्त भी । यह अनेकान्त डार्शनिक क्षेत्र में उपयुज्य है । डार्शनिक समर्प इम इष्टि से बहत सरलता से सलकाये जा मकते हैं, किन्तु क्लह का चैत्र सिर्फ मतवार ही नहीं है। बीटम्बिक, सामाजिक और राजनीतिर श्रखाडे सपयों के लिए तदा राले रहते हैं। उनमें श्रमेकान्त दृष्टि लम्य बीदिक श्रहिंसा का निकान किया जाय तो बहुत मारे समर्र टल सकते हैं। जो कही भय या द्वेभीमान बटता है, उसका कारण ऐकान्तिक लाग्रह ही है। एक रोगी कहै, मिठाई बहुत हानिकारक वस्तु है, उस स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति को यवापर केंपना नहीं चाहिए। उसे सोचना चाहिए-"नोई भी निरपेच वस्त लाभकारक या टानिकारक नहीं होती". चनकी लाम और हानि की कृषि किसी व्यक्ति-विशेष के माथ खटने ते बनती है। जहर किसी के लिए जहर है। वहीं किसी के लिए अपृत होता है, परिल्थित के परिवर्तन में जहर जिनके लिए जहर होता है, उसीके लिए अमृत भी वन जाता है। साम्यवाद पूजीवाद को बुरा लगता है श्रीर पूजीवाद साम्यवाद को, इसमें ऐकान्तिकता ठीक नही हो सकती। किसी में कुछ और किसी में कुछ विशेष वथ्य मिल ही जाते हैं। इस प्रकार हर द्वेत्र में जैन धर्म ऋहिंसा को साथ लिए चलता है 3%। तत्त्व और आचार पर अनेकान्तद्धि

"वाल होकर भी ऋपने की पडित मानने वाले न्यक्ति एकान्त पत्त ने श्राधय से उत्पन्न होने वाले कर्मवन्थ को नहीं जानते <sup>3 53</sup>। ज्यावहारिक श्रीर तालिक समी जगह अनेकान्त का आश्रयण ही कल्याणकर होता है। -एकान्तवाद आग्रह या सक्लिष्ट मनोदशा का परिषाम है। उससे कर्मवन्ध होता है। अहिंसक के कर्मबन्ध नही होता। अनेकान्तहिष्ट में आग्रह या खंक्लेश नहीं होता, इसलिए वह ऋहिंसा है। साघक को उसी का प्रयोग करना

चाहिए। एकान्तदृष्टि से व्यवहार भी नहीं चलता, इसलिए उसका स्वीकार अनाचार है। अनेकान्तदृष्टि से व्यवहार का भी लोग नहीं होता, इसलिए उसका स्वीकार आचार है। इनके अनेक स्थानो का वर्णन करते हुए सूत्रकृतांग में बताया है—

- (१) पदार्थ नित्य ही है या अनित्य ही है—यह मानना अनाचार है । पदार्थ कथचित् नित्य है और कथचित् अनित्य—यह मानना आचार है ।
- (२) शास्ता—तीर्थंकर, उनके शिष्य या भन्य, इनका सर्वया उच्छेद हो जाएगा—ससार भन्य जीवन शून्य हो जाएगा, या मोच होता ही नहीं—यह मानना अनाचार है। भवस्य केवली मुक्त होते हैं, इसलिए वे शाश्वत नहीं हैं और प्रवाह की अपेदा केवली सदा रहते हैं, इसलिए शाश्वत भी हैं—यह मानना आचार है।
- (३) सब जीव विसदस ही हैं या सदस ही हैं—यह मानना अनाचार है। जैतन्य, अमूर्तत्व आदि की दृष्टि से प्राणी आपस में समान भी हैं और कर्म, गित, जाति, विकास आदि की दृष्टि से विसत्त्वण भी हैं—यह मानना आचार है।
- (४) सथ जीव कर्म की गांठ से बन्दे हुए ही रहेंगे अथवा सब छूट जाएंगे—यह मानना अनाचार है। काल, लब्धि, वीर्य, पराक्रम आदि सामग्री पाने वाले मुक्त होंगे भी और नहीं पाने वाले नहीं भी होंगे—यह मानना आचार है।
- (५) छोटे श्रीर वहे जीवों को मारने से पाप सरीखा होता है अथवा सरीखा नहीं होता—यह मानना अनाचार है। हिंसा से बन्ध की दृष्टि से साहरूप भी है और बन्ध की मन्दता, तीनता की दृष्टि से असाहरूप भी—यह मानना आचार है।
- (६) आधाकर्म आहार खाने से मुनि कर्म से लिप्त होते ही हैं या नहीं ही होते—यह मानना अनाचार है। जान बूककर आधा कर्म आहार खाने से लिप्त होते हैं और शुद्ध नीति से व्यवहार में शुद्ध जानकर लिया हुआ आधाकर्म आहार खाने से जिप्त नहीं भी होते—यह मानना स्थाचार है।

- (७) श्रीदारिक, वैक्रिय, ब्राहारक, तैजस और कार्मण शरीर श्रमिन्न ही हैं, या भिन्न ही है—यह मानना श्रनाचार है। इन शरीरो की घटक वर्गणाए मिन्न हैं, इस दृष्टि से ये भिन्न भी हैं और एक देश-काल में उपलब्ध होते हैं, इसलिए श्रमिन्न भी हैं—यह मानना श्राचार है।
- ( क् ) सर्वत्र वीर्य है, सब सब जगह है, सर्व मर्वात्मक है, कारण में कार्य का सर्वथा सद्भाव है या सब में सबकी शक्ति नहीं है—कारण में कार्य का सर्वथा स्थमाव है—यह मानना स्थनाचार है। स्थस्तित स्थादि सामान्य धर्मों की अपेचा पदार्थ एक सर्वात्मक भी है और कार्य-विशेष गुण स्थादि की अपेचा स्थ-सर्वात्मक-भिन्न भी है। कारण में कार्य का मद्भाव भी है और स्थन्मव भी—यह मानना स्थाचार है।
- (६) कोई पुरुष कल्याग्यवान् ही है या पापी ही है—यह नहीं कहना चाहिए। एकान्ततः कोई भी व्यक्ति कल्याग्यवान् या पापी नहीं होता।
- (१०) जगत् दुःख रूप ही है—यह नहीं कहना चाहिए। मध्यस्य दृष्टि बाले इस जगत् में परम सुखी भी होते हैं।

भगवान् महावीर ने तस्त और आचार दोनों पर अनेकान्त हिण्ड से विचार किया। इन पर एकान्त हिण्ड से किया जाने वाला विचार मानव- सक्लेश या आग्रह का हेत बनता है। अहिंना और संक्लेश का जन्मजात विरोध है। इसिलए अहिंना को पत्त्रवित करने के लिए अनेकान्त्रहिण्ड परम आवस्थक है। आत्मवारी दशंनों का मुख्य लह्म है—वन्ध और मोह्न की मीमासा करना। बन्ध, वन्ध-कारण, मोद्य और मोह्न-कारण—यह चतुष्ट्य अनेकान्त्र की माने विना घट नहीं सकता। अनेकान्त्रात्मकता के साथ कम-अक्रम ब्यास है। कम-अक्रम से अर्थ-किया व्यास है। अर्थ किया से असित्य व्यास है।

#### स्याद्वाद की आतोचना

- स्याद्वाद पराता गया और कनौटी पर कसा गया। वहुलाग्र तार्किकों की दृष्टि में वह सही निकला। कई तार्किकों को स्वर्मे सामियों दीखी, उन्होंने दुसलिए ससे दीपपूर्य बनाया। ब्रह्मसुत्रकार न्यास और माध्यकार शंकराचार्य ते लेकर जान तक स्याद्वाद के बारे में जो दोप बताए गये है, उनकी सख्या लगभग चाठ होती है, जैसे—

(१) विरोध (५) व्यक्तिर (२) वैयधिकरण्य (६) सराय (३) धनवस्था (७) स्त्रप्रतिपत्ति

(४) सदर (६) जमाव

१—टड शीर गर्मा में विरोध है, बेसे ही 'है' स्त्रोर 'नही' में विरोध है 31 "जो बस्तु है, बही नहीं है"—यह विरोध है।

२—जो बस्तु 'है' शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है, वही 'नही' शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त वनने की स्थिति में सामानाधिकरएय नहीं हो सकता | भिन्न निमित्तों से प्रवर्तित वो शब्द एक वस्तु में रहे, तव सामानाधिकरण्य होता है <sup>93</sup>। मत् वन्तु में अमन् की प्रवृत्ति का निमित्त नहीं मिलता, इसलिए गत् और अमन् का अधिकरण एक वस्तु नहीं हो सकती ।

३ - पदार्थ में गात भग जांडे जाते हैं, वैसे ही 'श्रस्ति' भग में भी लात भग जोड़े जा नकते हैं - श्रस्ति भंग में जुड़ी सप्त-भगी में अस्ति भग होगा, उनमें फिर सप्त भगी होगी। इस प्रकार सम-भगी का कहीं अन्त न श्राएगा।

( ४ ) 'है' स्त्रीर 'नहीं' दोनी एक स्थान में रहेंगे ती जिस रूप में 'है' है उसी रूप में 'नहीं' होगा—यह सकर दोप स्नाएगा।

(५) जिम रव से 'है' है, उमी रूप से 'नही' हो जाएगा और जिस रव से 'नहीं' है छमी रूप से 'हैं' हो जाएगा। विषय ऋलग-ऋलग नहीं रह सकेंगे।

(६,७,८) स्थाय से पदार्थ की प्रतिपत्ति (ज्ञान) नहीं होगी और प्रतिपत्ति हुए विना पदार्थ का स्त्रमाय होगा।

जैन ब्राचायों ने इनका उत्तर दिया-है। सचमुच स्यार्घाद में दोष नही आते। यह कल्पना जमका सही रूप - न समक्ष्मे का परिणाम हैं। इसके पीछे एक संध्य है। अव्य-शुग में अजैन विद्वानों को जैन अन्य पढ़ने में किकक थी। क्यों थी पता नहीं, पर थी अवश्य। जैन खाचार्य खुले दिल से ख्रन्य-दर्शन

के अन्य पहते थे। श्रजैन अन्यो पर उन द्वारा लिखी गई टीकाए इमका स्पष्ट प्रमाण है।

स्याद्वाद का निराकरण करते समय पूर्वपद्य यथार्थ नहीं रखा गया। स्याद्वाद से विरोध तव आता, जब कि एक ही हिन्द से वह दी धर्मों को स्वीकार करता। पर बात ऐसी नहीं है। जैन-आगम पर हिन्द डालिए। मगवान महावीर से पूछा गया कि—मगवन। "जीव मर कर दूसरे जन्म में जाता है, तब शरीर सहित जाता है या शरीर रहित।" अन्य में विरोध लगता है पर अपेदा हिन्द से समने आते ही वह मिट जाता है वह विरोध लगता है पर अपेदा हिन्द के सामने आते ही वह मिट जाता है वह विरोध लगता है

शरीर दो प्रकार के होते हैं—सूहम और स्थूल। शरीर मोस्त्र सा में पिहिले नहीं ख़ूटते, इस अपेसा से परमव-गामी जीव शरीर सहित जाता है। स्थूल शरीर एक-जन्म-सम्बद्ध होते हैं, इस दृष्टि से वह अ-शरीर जाता है। एक ही प्राणी की स शरीर और अशरीर गति विरोधी बनती है किन्तु अपेसा समफ्ते पर वह वैसी नहीं रहती।

विरोध तीन प्रकार के हैं—(१) वध्य-घातक-भाव (२) सहानवस्थान (३) प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव।

यहला निरोध बलवान् और दुर्थल के बीच होता है। वस्तु के अस्तित्व और नास्तित्व धर्म तुल्यहेतुक और तुल्यवली हैं, इसलिए वे एक दूसरे की बाध मही सकते।

इसरा निरोध वस्तु की क्रिमिक पर्यायों में होता है। वाल्य और यौवन क्रिमिक हैं, इसलिए वे एक साथ नहीं रह सकते। किन्तु अस्तित्व और नास्तित्व क्रिमिक नहीं हैं, इसलिए इनमें यह विरोध भी नहीं आता।

श्राम डठल से बन्धा रहता है, तब तक गुरु होने पर मी नीचे नहीं गिरता । इनमें 'प्रतिबन्ध्य-प्रतिबन्धक मान' होता है। श्रस्तित्व-मास्तित्व के प्रयोजन का प्रतिबन्धक नहीं है। श्रस्ति-काल में ही पर की श्रमेक्षा नास्ति-दुदि और नास्तिकाल में ही स्व की श्रमेक्षा श्रस्ति-दुद्धि होती है, इसलिए इनमें प्रतिबन्ध्य-प्रतिबन्धक भाव भी नहीं है। श्रमेक्षा-मेद से इनमें विरोध नहीं रहता। स्याद्वाद विरोध लाता नहीं किन्तु त्यविरोधी धर्मों में जो विरोध लगता है, उसे मिटाता है <sup>34</sup>।

(१) जिस रम से बन्तु सत् हं, उसी रूप से बस्तु असत् मानी जाए तो विरोध न्याता हैं दें। जैन दर्शन यह नहीं मानता। वस्तु को स्व-रम से सत् और पर-रम से असन् मानता है। शकराचार्य और मास्कराचार्य ने जो एक ही वन्तु को एक ही रम से सत्-अमत् मानने का विरोध किया है, वह जैन टर्शन पर लागू नहीं होता 39।

हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के सरकृत कॉलेज के प्रिन्धीगल निष्तिल विद्या-वारिधि परिडत अम्बादासजी शास्त्री ने स्याद्वाद में दीखने वाले विरोध को आपाततः सन्देह बताते हुए लिखा है—''यहाँ पर आपाततः प्रत्येक व्यक्ति को यह शंका हो सकती है कि इस प्रकार परस्पर विरोधी धर्म एक स्थान पर कैमें रह सकते हैं और इसी से बंदान्त सुत्र में व्यासजी ने एक स्थान पर लिखा है—'नैकम्पिन्नसम्भवात'—अर्थात् एक पदार्थ में परस्पर विद्यत्व निख्यानिख्यादि नहीं रह सकते । परन्तु जैनाचारों ने स्याद्वाद-सिद्धान्त से इन परस्पर विरोधी धर्मों का एक स्थान में भी रहना सिद्ध किया है। और वह युक्तियुक्त भी है क्योंकि वह विरोधी धर्म विभिन्न अपेद्याओं से एक वस्तु में रहते हैं, न कि एक डी अपेद्या से 2° 1°

भी० फणिभूपण ऋषिकारी ( ऋष्यद्य-दर्शन शास्त्र, काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय) के शक्तों में—''विद्वान् शकराचार्य ने इस सिद्धान्त के प्रति ऋन्याय किया। यह वात अस्य योग्यता वाले पुरुषों में चस्य हो सकती थी किन्तु यदि मुक्ते कहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान् विद्वान् को सर्वथा ऋच्म्य ही कहूँगा। यदापि में इश महर्षि का अतीव आदर की दिष्ट से देखता हूँ ऐसा जान पढ़ता है कि उन्होंने इस धर्म के, जिसके लिए अनादर से 'विवसन-समय' अर्थात् नग्न लोगों का सिद्धान्त ऐसा नाम वे रखते हैं, दर्शन शास्त्र के मूल अन्यों के अध्ययन की परवाह नहीं की।''

(२) वस्तु के 'सत्' ऋश से उसमे 'है' शब्द की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही उसके ऋसत् ऋंश से उसमे 'नहीं' शब्द की प्रवृत्ति होने का निमित्त बनता है। हैं और 'नहीं' ये दोनो एक ही वस्तु के दो भिन्न धर्मों द्वारा प्रवर्तित होते हैं। इसलिए वैयधिकरण्य दोप भी स्याद्वाद की नहीं छुता।

- (३) किमी वस्तु मे अनन्त विकल्य होते हैं, इसीलिए अनवस्था-दोप नहीं वनता। यह दोप तत्र बनें, जब कि कल्पनाए अधामाणिक हों, मसभिगया प्रमाण-सिंड हैं <sup>38</sup>। इसलिए एक पदार्थ में अनन्त-ससमगी होने पर भी यह दोप नहीं आता। धर्म में धर्म की कल्पना होती ही नहीं। अस्तित्व धर्म है उसमें दूसरे धर्म की कल्पना ही नहीं होती, तब अनवस्था कैसे 2
- (Y) षस्तु जिस रूप से 'ऋस्ति' हैं, उसी रूप से 'नास्ति' नहीं है। इसलिए सकर-दोप भी नहीं आएगा ४°।
- (५) अस्तित्व अस्तित्व रूप मे परिग्रत होता है और नास्तित्व नास्तित्व रूप में। किन्तु अस्तित्व नास्तित्व रूप में और नास्तित्व अस्तित्व रूप में परिग्रत नहीं होता ४१। 'है' 'नहीं' नहीं बनता और 'नहीं' 'है' नहीं बनता, इसिवाद व्यतिकरदीय भी नहीं आने वाला है ४२।
- (६) स्याद्वाद मे अनेक धर्मों का निश्चय रहता है, इसलिए वह सराय भी नहीं है। प्रो॰ आनन्दराकर वापू माई ध्रुव के शब्दों मे—"महाबीर के सिंडान्त में बताये गए स्याद्वाद को कितने ही क्षोग संशयवाद कहते हैं, इसे मैं नहीं मानता। स्याद्वाद सशयवाद नहीं है किन्तु वह एक हिस्टिबिन्दु हमको पपलब्ध करा देता है। विश्व का किस रीति से अवलोकन करना चाहिए, यह हमे सिखाता है। यह निश्चय है कि विविध दक्षिबिन्दुओं द्वारा निरीच्य किये बिना कोई भी वस्तु सम्पूर्ण रूप मे आ नहीं सकती। स्याद्वाद (जैनधर्म) पर आचे। करना अनुचित है।"
- (७-८) सशय नहीं तब निश्चित ज्ञान का अभाव—अप्रतिपत्ति नहीं होगी। अप्रतिपत्ति के विना वस्तु का अभाव भी नहीं होगा। त्रिभगी या सप्तभगो

्रश्रपनी सत्ता का स्वीकार और पर-सत्ता का अध्वीकार ही वस्तु का वस्तुत्व है <sup>४ ३</sup>। यह स्वीकार और अस्वीकार दोनों एकाअयी होते हैं। वस्तु में 'स्व' की सत्ता की माति 'पर' की असत्ता नहीं हो तो सरका स्वरूप ही नहीं यन सकता। वस्तु के स्वरूप का-प्रतिपादन करते समय असेक निकल्प करने श्रावर्यक हैं। भगवान् महाबीर ने गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—''रलप्रभा पृथ्वी स्वात् श्रातमा हैं, स्वात् श्रातमा हैं। स्वात् श्रवक्तव्य हैं भ ते की श्रपेत्वा श्रातमा श्रस्तित्व है, पर की श्रपेत्वा श्रातमा श्रस्तित्व नहीं हैं। युगपत् दोनो की श्रपेत्वा श्रवक्तव्य है। ये तीन विकल्प हैं, इनके स्वयोग से चार विकल्प श्रीर बनते हैं—

- (४) स्यात्- ऋखि, स्यात्-नाखि— रत्नप्रमा पृथ्वी खकी ऋपेचा है, पर की ऋपेचा नहीं है— यह दो अंशों की क्रमिक विवचा है।
- (५) स्यात्-अस्ति, स्यात्-अवक्तव्य-स्य की अपेचा है, युगपत् ख-पर की अपेचा अवक्तव्य है।
- (६) स्यात्-नास्ति, स्यात्-अवक्तव्य—पर की अपेचा नहीं है, युगपत् स-पर की अपेचा अवक्तव्य है।
- (७)स्यात्-अस्ति, स्यात्-नास्ति, स्यात्-अवक्तव्य—एक अश स्य की अपेचा है, एक अश पर की अपेचा नहीं है, युगपत् दोनी की अपेचा अवक्तव्य है।

#### प्रमाण-सप्तभगी

सत्त्व की प्रधानता से वस्तु का प्रतिपादन (१) इसलिए अस्ति ।
असत्त्व ,, ,, ,, ,, (२) इसलिए • नास्ति ।
समय धर्म की ,, से क्रमशः वस्तु का ,, (३) ,, अस्ति-नास्ति ।
,, ,, ,, ,, ,, ,, नहीं हो सकता (४) इसलिए
अवस्त्व्य ।

चभय धर्म की प्रधानता से थुगमत् वस्तु का प्रतिपादन नहीं हो सकता— सत्त्व की प्रधानता से वस्तु का प्रतिपादन हो सकता है ( धू ) इसिलए— अवस्तन्य-अस्ति।

डमय धर्म की प्रधानता के साथ उभय धर्म की प्रधानता से क्रमशः वस्तु का प्रतिपादन हो सकता है (७) इसलिए—अवक्तव्य-अस्ति-नास्ति।

## सप्तभगी ही क्यो ?

नस्तु का प्रतिपादन क्रम और यौगपछ, इन दो पद्धतियों से होता है। वस्तु में 'श्रस्ति' धर्म भी होता है और 'नास्ति' धर्म भी।

- (१-२) 'वस्तु है'—यह अस्ति धर्म का प्रतिपादन है। 'वस्तु नहीं है'—
  यह नास्ति धर्म का प्रतिपादन है। यह क्रमिक प्रतिपादन है। अस्ति और
  नास्ति एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए युगपत् अनेक धर्म प्रतिपादन की
  अपेता पदार्थ अनकत्य है। यह युगपत प्रतिपादन है।
- (३) क्रम-पद्धति में जैसे एक काल में एक शब्द से एक गुण के द्वारा समस्त वस्तु का प्रतिपादन हो जाता है, वैसे एक काल में एक शब्द से दो प्रतिपोगी गुणों के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन नहीं हो सकता, इसलिए युगपत् एक शब्द से समस्त वस्तु के प्रतिपादन की विवद्या होती है, तब वह अवकल्य यन जाती है।

षस्तु-प्रतिपादन के ये गीलिक विकल्प तीन ही हैं। अपुनरक रूप मे इनके चार विकल्प और हो सकते हैं, इसलिए सात विकल्प बनते हैं। बाद के भगों में पुनरिक्त आ जाती है। जनसे कोई नया बोध नहीं मिलता, इसलिए उन्हें प्रमाण में स्थान नहीं मिलता। इसका फलित रूप यह है कि वस्तु के अनन्तं धर्मों पर अनन्त सत्तमिया होती हैं किन्तु एक धर्म पर सात से अधिक भग नहीं बनते।

- (४) अञ्चनकक्त-विकल्य—सत् द्रव्याश होता है और असत् पर्यायाश। द्रव्याश की अपेदा वस्तु सत् है और अमान रूप पर्यायाश की अपेदा वस्त असत् है। एक साथ दोनों की अपेदा अवक्तव्य है। क्रम-विनक्ता में उभयात्मक है।
- (५-६-७) अवकव्य का सद्माव की प्रधानता से प्रतिपादन हो तय पीचरी, असद्माव की प्रधानता से हो तय छठा और क्रमशः दोनो की प्रधानता से हो तर मातवा भग बनता है।

प्रथम तीन श्रमायोगिक विक्लों में विविध्त धर्मों के द्वारा प्रखण्ड वस्तु का ग्रहण होता है, इसलिए ये सकलादेशी हैं। रोप चारों का विषय देशाविश्त धर्मी होता है, इसलिए वे विकलादेशी हैं ४%। एक निधार्थी में योग्यता, अयोग्यता, सिक्रयता और निष्क्रियता—ये चार धर्म मान सात भंगों की परीचा करने पर इनकी व्यावहारिकता का पता लग सकेगा। इनमें दो गुण सद्भाव रूप हैं और दो सनके प्रतियोगी।

किसी व्यक्ति ने ऋध्यापक से पूछा—"ऋमुक विद्यार्थी पहने में कैसा है ?" ऋध्यापक ने कहा—"बहा योग्य है।"

(१) यहाँ पढ़ाई की ऋपेत्ता से उसका योग्यता धर्म मुख्य वन गया और शेप सब धर्म उसके ऋन्दर छिए गए-गौप वन गए।

दूसरे ने पूछा—"विद्यार्थी नम्रता मे कैसा है 2" श्रध्यापक ने कहा—"वडा स्त्रयोख है।"

(२) यहाँ उद्दरहता की अपेचा से उसका अयोग्यता धर्म मुख्य वन गया और रोष सब धर्म गौगा वन गए १

किसी तीसरे व्यक्ति ने पूछा-"भह पढने में श्रीर विनय-व्यवहार में कैसा है १"

अध्यापक ने कहा--- "क्या कहे यह वड़ा विचित्र है। इसके बारे मे कुछ कहा नहीं जा सकता।"

(१) यह विचार उस समय निकलता है, जब उसकी पढ़ाई श्रीर उच्छू खलता, ये दोनों एक साथ मुख्य वन दृष्टि के सामने नाचने लग जाती हैं। श्रीर कमी-कभी यू भी उत्तर होता है "भाई श्रच्छा ही है, पढने में योग्य है किन्तु बैसे व्यवहार में योग्य नहीं।"

. पाचनां उत्तर—"योग्य है फिर भी वडा निचित्र है, उसके नारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।"

छडा उत्तर—''योग्य नहीं है फिर भी बड़ा विचित्र है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।"

सातवा सतर—"योग्य भी है, नहीं भी—अरे क्या पूछते हो वडा विचित्र लडका है, सक्के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।"

उत्तर देने वाले की मिन्न-भिन्न मनः स्थितिया होती हैं। कभी स्तके सामने योग्यता की दृष्टि प्रधान हो जाती है और कभी अयो-यता की | कभी एक साथ दोनों और कभी कमशः। कभी योग्यता का वृद्धान होते-होते योग्यता-अयोग्यता दोनों प्रधान बनती हैं, तब आदमी उलक जाता है। कभी अयोग्यता का बखान होते-होते दोनों प्रधान बनती हैं और उलक्कन आती है। कभी योग्यता और अयोग्यता दोनों का क्रमिक बखान चलते-चलते टोनों पर एक साय दृष्टि टौड़ने ही "कुछ कहा नहीं जा सकता"—ऐनी वाणी निकल पड़ती है।

जीव की सक्रियता और निष्कियता पर स्याद्-म्रस्ति, नास्ति, अवकव्य का प्रयोग :---

मानसिक, नाचिक और कायिक व्यापार जीव और पुद्गल के संयोग से होता है। एकान्त निरुचयवादी के अनुसार जीव निष्किय और अजीव सिक्तय है। साख्य दर्शन की भाषा में पुरुष निष्किय और प्रकृति सिक्तय है। एकान्त व्यवहारवादी के अनुसार जीव सिक्तय है और अजीव निष्किय। विज्ञान की भाषा में जीव सिक्तय और अजीव निष्क्रिय है। स्थाद्वाद की हिन्द से जीव मिक्तय भी है, निष्क्रय भी है और अवास्य भी।

लिंव वीर्य था शक्ति की अपेक्षा से जीव की निष्कियता सत्य है; करण-वीर्य या क्रिया की अपेक्षा से नीव की सिक्षयता सत्य है, समय धर्मों की अपेक्षा से अवक्तव्यता सत्य है।

गुण-सम्वाय की द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के प्रदेशों—ज्ञवयमां को लेक कहते हैं। व्यवहार-हण्टि के अनुसार द्रव्य का आधार भी लेक कहताता है। द्रव्य के परिणमन को काल कहते हैं। जिस द्रव्य का जो परिणमन है, वही उसका काल है। घड़ी, मुहूर्च आदि काल व्यावहारिक कह्यना है। द्रव्य के गुण्—गित-परिष्णमन को मान कहते हैं। प्रत्येक बत्त का द्रव्यादि चतुष्ट्य भिन्नभिन्न रहता है, एक जैसे, एक लेने, एक लेने, एक सम बने, एक सप्य बने, एक ल्य-रा बाले सी घड़ों में साहर्य हो सकता है, एकता नहीं। एक घड़े के मृत्-परमाणु द्रवरे घड़े के मृत्-परमाणुआं से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार अवगाह, परिणमन और गुण् भी एक नहीं होते।

वस्तु के प्रत्येक धर्म पर विधि-नियेध की क्ल्पना करने से अनन्त त्रिमगिया या सप्तमगिया होती हैं किन्तु स्तरके एक धर्म पर बिधि-नियेध की क्ल्पना करने ने त्रिमंगी या सप्तमगी ही होती है ४३) वस्तु के विषय सात हैं, इसलिए सात प्रकार के सदेह, सात प्रकार के सदेह हैं इसलिए सात प्रकार की जिज्ञासा, सात प्रकार की जिज्ञासा से सात प्रकार के पर्यनुयोग, सात प्रकार के पर्यनुयोग से सात प्रकार के विकल्प वनते हैं ४०। सिथ्या दिन्दि

> "श्राग्रही वत निनीपति युक्ति, तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । पच्चातरहितस्य तु युक्तियंत्र तत्र मतिरेति निवेशम्॥"

श्रामह सब में होता है किन्तु दूसरे के आग्रह का उचित मूल्य आक सके, बह आग्रही नहीं होता ।

श्रनेकान्त सम्यग्-हिप्ट है। सापेल एकान्त मी सम्यग्-हिप्ट है। निरमेल एकान्त-हिप्ट मिम्या-हिप्ट है। हिप्ट प्रमाद या भूल से मिम्या बनती है। प्रमाद अनेक प्रकार का होता है भाग अज्ञान प्रमाद है—अनजान मे आवमी यह से बढ़े अन्याय का समर्थन कर बैठता है। अनामिप्रहिक मिध्याल में अमस्य के प्रति आग्रह नहीं होता फिर भी अज्ञानवश असस्य के प्रति सख की अद्धा होती है, इसलिए वह मिध्या-हिप्ट है और इसीलिए अञ्चान को सबसे यहा पाप माना गया है।

"श्रहान कोष श्रादि पापो से बड़ा पाप है श्रीर इसलिए है कि सससे दका हुआ ममुष्य हित श्रहित का भेट भी नहीं समक सकता<sup>४ ६</sup>।" श्रहान-दशा मे होने बाली भूल भूल नहीं, यह जैन दर्शन नहीं मानता।

मिथ्या ज्ञान से होने वाली भूलें साफ हैं | ज्ञान मिथ्या होगा तो ज्ञेय का यथार्थ दोघ नहीं होगा। दर्शन की भाषा में यह विषयय या विषयीत ज्ञान है। वस्तु का स्वरूप अनेकान्त है, उसे एकान्त समकता विषयेय है।

संगय भी प्रमाद है। अनिश्चित ज्ञान से बस्तु वैसे नहीं जानी जा सकती जैसे वह है। इसलिए यह भी सम्यग्-दृष्टि बनने में वाधक है। जिजासा जीर सराय एक नहीं है १० । भाषा सम्बन्धी भूले

एकान्त माना, निरपेत्त एक धर्म को अखण्ड वस्तु कहने वाली माधा दोपपूर्ण है। निर्वयकारिखी मापा, जैसे - असुक काम करूँगा, आगे वह काम न कर सके, इसलिए यह भी सत्य की बाघक है। आवेश, कांघ, अभिमान, छल, लोभ-लालच की उम्र दशा में व्यक्ति ठीक-ठीक नहीं सोच पाता, इसलिए ऐसी स्थितियों में अयथार्थ बातें बढाचढ़ाकर या तोट्-मोडकर कही जाती हैं भा।

## ईक्षण या दर्शन सम्बन्धी मूले

बस्तु अधिक दूर होती है या अधिक निकट, मन चचल होता है, वस्तु अति स्हम होती है अध्वा किसी दूसरी चीज से व्यवहृत होती है, वो बस्तुएं मिली हुई होती है, जेन की विपमता होती है, कृहासा होता है, काल की विपमता, स्थिति की विपमता होती है, तब दर्शन का प्रमाद होता है—देखने की भूलें होती हैं भरें।

## आकने की भूलें

षस्तु का जो स्वरूप है, जो स्नेत्र है, जो काल और मान-पर्यों हैं, जन्हे स्रोइकर कोरी वस्तु को समक्तने की चेप्टा होती है, तव वस्तु का स्वरूप स्रोकने म भूले होती हैं।

## कार्य-कारण सम्बन्धी भूले

जो यहले होता है, वही कारण नहीं होता । कारण वह होता है, जिसके विना कार्य पैदा न हो सके। यहले होने मात्र से कारण मान लिया जाए. - अथवा कारण-सामग्री के एकारा को कारण मान लिया जाए अथवा एक वात को अल्य सब बातों का कारण मान लिया जाए—वह कार्य कारण सम्बन्धी भूलें होती हैं।

## प्रमाण सस्बन्धी भूले

जितने प्रमाणामास हैं, वे सब प्रमाण का प्रमाद होने से बनते हैं। वैसे ─
प्रत्यच्च का प्रमाद, परीच्च का प्रमाद, स्मृति-प्रमाद, प्रत्यिमशा-प्रमाद, वर्कप्रमाद, अनुमान-प्रमाद, आगम-प्रमाद, व्याप्ति-प्रमाद, हेतु-प्रमाद, क्वच्य-प्रमाद /
शानिकि क्षकाय सम्बन्धी प्रमाद

कम-विकास का सिद्धान्त गलेते हो है यह नहीं, यथार्थ ही है, यह मी

नहीं। फिर भी मानसिक मुकाव के कारण कोई उसे सर्वथा त्रुटिपूर्ण कहता है, कोई सोसह काना सही मानता है।

जपर की कुछ पित्तया सूत्र-रुप में हैं। इनसे हमारी दृष्टि विशाल बनती है। स्याद्वादकी मर्यादा समझने में भी सहारा मिलता है। वस्तु का स्यूल रूप देख हम उसे सही-सही समझ ले, यह बात नहीं। उसके लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। जपर के सूत्र सावधानी के सूत्र हैं। वस्तु की समझते समय सावधानी में कभी रहे तो दृष्टि मिथ्या बन जाती है और आगे चल वह हिंसा का रूप ले लेती है और यदि सावधानी बरती जाए—आस-पास के सब पहलुओं पर ठीक-ठीक दृष्टि डाली जाए तो वस्तु का असली रूप समझ में आ जाता है।

# चोदह

नयवाद सापेक्ष दिष्ट भरावान् महावोर की अपेक्षा दिष्टया समन्वय की दिशा धर्म-समन्वय धर्म और समाज को मर्यादा और समन्वय समय की अनुभृति का तारतस्य और

दिवेक और समन्वय-दृष्टि राजनीतिक वाद और अपेक्षा-दृष्टि प्रवृत्ति और निवृत्ति श्रद्धा और तर्क समन्वय के दो स्तम्भ नय या सहवाद स्वार्थ और परार्थ वचन-व्यवहार का वर्गीकरण नयवाद की पृष्ठ-भूमि सत्य का व्याख्यादार नय का सदेश्य नय का स्वरूप नैगम सग्रह और व्यवहार व्यवहारनय ऋजुस्त्र शब्दनय समभिरूढ

*<u>एवम्भत</u>* 

विचार की आधार-भिर्ति
दो परम्पराएँ
पर्यायाधिक नय
अर्थनय और शब्दनय
नय-विभाग का आधार
नय के विषय का अल्य-बहुत्त्व
नय की शब्द-योजना
नय की त्रिभंगी या सप्त भगी
ऐकान्तिक आग्रह या मिथ्यावाद
एकान्तवाद प्रत्यक्षज्ञान का विपर्यय

"नित्य नएहिं विहूर्यां, सुत्तं ऋत्योय निषमए कि चि । ऋासच्जन सोयारं, नए नय निसारक्रो वृत्रा॥"

म्राव॰ नि॰ राधा ७६२

## सापेक्ष-दृष्टि

प्रत्येक वस्तु में अनेक विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। अपेता के विना उनका विवेचन नहीं किया जा सकता। अख्यु इस्त्य को जानते समय उसकी समग्रता जान ली जाती है किन्तु इससे ज्यवहार नहीं चलता। उपयोग अखण्ड जान का ही हो सकता है। अपुक समय में अपुक कार्य के लिए अपुक वस्तु धर्म का ही व्यवहार या उपयोग होता है, अखण्ड वस्तु का नहीं। हमारी सहज अपेताएं भी ऐती ही होती हैं। विटामिन डी (VitaminD) की कमी वाला व्यक्ति सूर्य का आताप लेता है, वह बालसूर्य की किरयों का लेगा। शरीर-विजय की हष्टि से सूर्य का ताप सहने वाला उपणसूर्य की धूए में आताप लेगा। मिन्न-मिन्न अपेता के पीछे पदार्य का मिन्न-मिन्न उपयोग होता है। प्रत्येक उपयोग के पीछे हमारी निश्चय अपेता जुड़ी हुई होती है। यदि अपेता न हो तो प्रत्येक वचन और ज्यवहार आपस में विरोधी वन जाता है।

एक काठ के दुकड़े का मूल्य एक रुपया होता है, उसीका उस्कीर्यन (खुदाई) के बाद दस रुपया मूल्य हो जाता है, यह क्यों है काठ नहीं बदला फिर भी उसकी स्थिति बदल गई। उसके साथ साथ मूल्य की अपेन्ना बदल गई। काठ की अपेन्ना से उसका अब भी बही एक रुपया मूल्य है किन्तु खुदाई की अपेन्ना मूल्य वह नहीं, नौ रुपये और बढ़ गए। एक और दस का मूल्य बिरोधी है पर अपेन्ना भेद समक्रने पर बिरोध नहीं रहता।

अपेत्ता हमारा बुद्धिगत धर्म है। वह भेद से पैदा होता है। भेद मुख्य-कृत्या चार होते हैं—

(१) वस्तु-भेद।

🕻 २ ) चेत्र-धेद या श्वाश्रय सेद 🏻

- (३) काल-भेद।
- ( ४ ) अवस्था भेद ।

तात्पयं यह है—"सत्ता वही जहाँ अर्थ-किया, अर्थ किया वही जहाँ क्रम-अक्रम, क्रम-अक्रम वही जहाँ अनेकान्त होता है। एकान्तवादी व्यापक अनेकान्त को नहीं मानते, तब व्याप्य क्रम-अक्रम नहीं, क्रम-अक्रम के विना क्रिया व कारक नहीं, क्रिया व कारक के विना यन्य आदि चारों (बन्ध, यन्य कारण, मोस्न, मोस्न कारण) नहीं होने । इसलिए समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अनेकान्तहाँ ही शरण है। काठ के दुकड़े के मूल्य पर जी हमने विचार किया, वह अवस्था-भेद से उत्पन्न अपेसा है। यदि हम इस अवस्था-भेद से अरणन्न होने वाली अपेसा की अपेसा कर दें तो मिन्न मृत्यों का समन्वय नहीं किया जा सकता।

श्चाम की श्रह में ,रुपये के दो सेर आम मिलते हैं। श्रह वीवने पर सेर आम का मृत्य दो रुपये हो जाते हैं। कोई भी व्यवहारी एक ही वस्तु के इन विभिन्न मृत्यों के लिए कगड़ा नहीं करता। उसकी महज बुद्धि में काल-मेर की अपेक्षा समाई हुई रहती है।

काश्मीर मे मेने का जो मान होता है, वह राजस्थान में नहीं होता। काश्मीर का व्यक्ति राजस्थान में आकर यदि काश्मीर-सुलभ मूल्य में मेना लेने का आग्रह करे तो वह बुद्धिमानी नहीं होती। वस्तु एक है, यह अन्वय की हिण्ट है किन्तु वस्तु की खेत्राश्रित पर्याय एक नहीं है। जिसे आम की आवश्यकता है वह सीधा आम के पात ही पहुँचता है। ससकी अपेना यही तो है कि आम के अतिरिक्त सन वस्तुओं के अमान धर्म वाला और आप्र-परमाणु सद्मानी आम ससे मिले। इस सापेश-हिष्ट के विना व्यावहारिक समाधान भी नहीं मिलता।

## भगवान् महावीर की अपेक्षाद्दष्टिया

<sup>&</sup>quot;से निच्चनिच्चेहिं समिक्ख पण्यो<sup>२"</sup>—ऋव्युच्छेद की दृष्टि से वस्तु निस है, ज्युच्छेद की दृष्टि से ऋनित्य। मगवान् ने ऋविच्छेद और विच्छेद दोनों का समन्वय किया। फलस्वस्प ये निर्णय निकलते हैं कि—

<sup>(</sup>१) बस्तु न जित्य, न ऋनित्य किन्तु नित्य-ऋनित्य का समन्त्रय है।

- (२) वस्तु न मिन्न, न अमिन्न किन्तु भेद-अमेद का समन्वय है।
- (३) वस्तु न एक, न अनेक किन्तु एक-अनेक का समन्वय है। इन्हें बुद्धिगम्य बनाने के लिए उन्होंने अनेक वर्गीकृत अपेकाए प्रस्तुत कों। वे कल इम प्रकार हैं:—
  - (१) द्रव्य।
  - (२) चेत्र।
  - (३) काल।
  - (४) भाव-पर्याय वा परिणमन<sup>3</sup>।
  - (५) भव।
  - (६) संस्थान<sup>४</sup>।
  - (७) सूण।
  - ( = ) प्रदेश-अवयव ।
  - (६) सख्या।
    - (१०) ऋोघ।
    - (११) विधान।

काल और विशेष गुण्यकृत अविच्छिन्न नित्य काल और क्रमभावी धमप्टत विच्छिन्न अनित्य होता है। चेत्र और सामान्य गुण्युत अविच्छिन्न अभिन्त, चेत्र और विशेष गुण्युत विच्छिन्न मिन्न होता है। बस्तु और मामान्य गुण्युत्त अविच्छिन्न एक, बस्तु और विशेष गुण्युत विच्छिन्न अनेक होता है।

बस्तु के विशेष गुर्ख (स्वतन्त्र सत्ता-स्थापक धर्म ) का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य और जनके क्रम-भानी धर्म बनते-विगडते रहते हैं, इसलिए वह अनित्य है। "वह अनन्त धर्मात्मक है, इसलिए स्वका एक ही च्रण में एक स्वमान से उत्पाद होता है, दूसरे स्वमान से विनाश और तीसरे स्वमान से स्थिति '।" वस्तु में इन निरोधी धर्मों का सहस्य सामजस्य है। ये अपेचा हिएयों वस्तु के निरोधी धर्मों की मिटाने के लिए नहीं हैं। ये इस निरोध को मिटाने के लिए नहीं हैं। ये इस निरोध को मिटाने के लिए नहीं हैं। ये इस निरोध को मिटाने हैं, जो नर्शवाट ने उद्भत होता है।

#### समन्वय की दिशा

श्रभेत्तावाद समन्वय की श्रोर गति है। इनके श्राधार पर परम्पर निरोधी मालूम पड़ने वाले विचार सरलतापूर्वक सुलकाए जा सकते हैं। मध्यसुगीन दर्शन प्रणोताश्रो की गति इस श्रोर कम रही। यह दुःख का विषय है। जैन दार्शनिक नयवाद के श्रृणी होते हुए भी अपेत्ता का खुलकर सपयोग नहीं कर सके, यह अलन्त खेद की वात है। यदि ऐसा हुआ होता ती सत्य का मार्ग इसना कटीला नहीं होता।

समन्वयं की दिशा बताने वाले आचार्य नहीं हुए, ऐसा भी नहीं । अनेक आचार्य हुए हैं, जिन्होने दार्शनिक विवादों को मिटाने के लिए प्रचुर अम किया। इनमें हरिभद्र आदि अपस्थानीय हैं।

म्राचार्यं हरिमद्र ने कर्तृ स्ववाद का समन्वय करते हुए लिखा है—"श्राला में परम ऐश्वर्यं, जनन्त शक्ति होती है, इसलिए वह ईश्वर है और वह कर्ता है। इस प्रकार कर्तृ त्ववाद अपने आप व्यवस्थित हो जाता है"।"

जैन ईश्वर को कर्ता नहीं मानता, नैयायिक आदि मानते हैं। अनाकार ईश्वर का प्रश्न है, वहाँ तक दोनों में कोई मतमेद नहीं। नैयायिक ईश्वर के साकार रूप में कर्त का वतलाते हैं और जैन मनुष्य में ईश्वर बनने की जमता बतलाते हैं। नैयायिकों के मतानुसार ईश्वर का साकार अवतार कर्ता और जैन-हिष्ट में ऐश्वर्यशक्ति सम्पन्न मनुष्य कर्ता, इस विन्दु पर सत्य अमिनन ही जाता है, केवल विचार-पद्धित का मेद रहता है।

परियाम, फल या निष्कर्ष इमारे सामने होते हैं, उनमें विशेष विचार-मेंद नहीं होता । अधिकाश मतमेद निमित्त, हेतु या परिणाम सिद्धि की प्रक्रिया में होते हैं। उदाहरण के लिए एक तथ्य ले ली लिए—प्रंप्तर कर्त त्वादी संसार की उत्पत्ति, रियति और प्रलय मानते हैं। जैन, वौद्ध आदि ऐसा नहीं मानते । दोनो विचारधाराओं के अनुसार जयत् अनादि-अनन्त है। जैन-हिंद के अनुसार असत् से सत् और वौद्ध-हिंछ के अनुसार सत्-प्रवाह के विना सत् स्थान नहीं होता । यह स्थिति है। इसमें सव एक हैं। जन्म और मृत्युं, उत्पाद और नाश बरावर चल रहे हैं, इन्हें कोई अस्वीकार नहीं कर सवता। अ व मेद रहा सिर्फ इनकी निमित्त प्रक्षिया में। स्टिएसादियों के स्थित

पालन और संहार के निमित्त हैं—ब्रह्मा, निष्णु और महेश । जैन पदार्थ मात्र में छत्पाद, व्यय और ब्रीव्य मानते हैं। पदार्थ-मात्र की स्थिति स्विनिमित्त से ही होती हैं। छत्पाद और व्यय स्विनिमित्त से होते ही हैं और परिनिमित्त से भी होते हैं। वौद्ध छत्पाद और नाश मानते हैं। स्थिति सीधे शब्दों में नहीं मानते किन्तु सन्तति प्रवाह के रूप में स्थिति भी छन्हे स्वीकार करनी पड़ती है।

जगत् का स्ट्स या स्थूल कप में लियाद, नाश और भीव्य चल रहा है, इसमें कोई मतमेद नहीं। जैन-हिष्ट के अनुसार सत् पदार्थ त्रिक्ष हैं अरे वैदिक हिष्ट के अनुसार हैं रवीर वैदिक हिष्ट के अनुसार हैं रवीर विकार में हैं। निमित्त के विचार-मेद से इस प्रक्रिया को नैयायिक 'स्टिप्टिवाद,' जैन 'परिग्रामि-निख्याद' और वौद्ध 'प्रतीत्य समुत्याद वाद' कहते हैं। यह कारण-मेद प्रतीक परक है, सत्यपरक नहीं। प्रतीक के नाम और कल्पनाएँ मिन्न हैं किन्तु तथ्य की स्वीकारोक्ति मिन्न नहीं है। इस प्रकार अनेक दार्शनिक तथ्य हैं, जिन पर विचार किया जाए तो उनके केन्द्र-विन्दु प्रयक्-प्रथक् नहीं जान पडते।

मौगोत्तिक ज्ञेत्र में चिलिए, प्राच्य भारतीय ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को चर माना जाता है। सूर्य-तिखान्त के अनुसार सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चर । कोपरिनकस पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को चर मानता था।

वर्तमान विश्वान के अनुसार सूर्व को स्थिर और पृथ्वी को चर माना जाता है। आइन्स्टीन के अपेनाबाद के अनुसार पृथ्वी चर है, सूर्य स्थिर या सूर्य चर है और पृथ्वी स्थिर, यह निश्चयपूर्व के नहीं कहा जा सकता। ज्यवहार में जो सूर्य को स्थिर और पृथ्वी को चर माना जाता है, वह उनकी दृष्टि में गणित की सुविधा है, इसलिए वे कृद्धते हैं—यह हमारा निश्चयवाद नहीं किन्तु सुविधावाद है। ग्रहण आदि निष्कर्ष दोनों गणित-पद्भतियों से समान निकलते हैं, इसलिए वस्तु स्थिति का निश्चय इन्द्रियशन से सम्भव नहीं बनता। किन्तु मावी प्रसन्त परिणाम को व्यक्त करने की पद्भित की अपेना से क्षिसी को भी असत्य नहीं माना जा सकता।

## धर्म समन्वय

धर्म-दर्शन के तेत्र में समन्वय की श्रोर सकेत करते हुए एक श्राचार्य ने लिखा है-"समाज व्यवहार या दैनिक व्यवहार की अपेक्षा वैदिक धर्म, अहिंसा या मोचार्थ आचरण की अपेचा जैन धर्म. अति-माध्ये या करणा की अपेला बौद्ध धर्म श्रीर उपासना-पद्धति या योग की श्रपेला शैव धर्म क्षेप्ट है 1° 1" यह नहीं बात है। कोई भी तत्त्व सब अर्थों में परिपृर्ण नहीं होता! पटार्थ की पूर्णता अपनी मर्याटा में ही होती है और उम मर्यादा की अपेद्धा से ही वन्त को पूर्ण माना जाता है। निरमेद्ध पूर्णता हमारी कल्पना की बस्त हैं. वस्तस्थिति नहीं। श्रात्मा चरम विकास पा लेने के बाद भी अपने रूप में पूर्ण होती है। किन्तु अचेतन पटार्थ की अपेक्षा उसकी पूर्णता नही होती। अनेतन रूप में वह पूर्ण तब बने, जबिक वह सर्व भाव में अचेतन वन जाए-ऐसा होता नहीं, इसलिए अचेतन की सत्ता की अधिकारी कैसे वने । अचेतन अपनी परिधि में पूर्ण हैं। अपनी परिधि में ग्रन्तिम विकास हो जाए, उसी का नाम पूर्णता है। जैन धर्म जो मोस्र-पुरुपार्थ है, मोच की दिशा बताए, इसी में उसकी पूर्णता है और इसी अपेसा से वह जपादेय है। ससार चलाने की अपेद्धा से जैन धर्म की स्थिति प्राह्म नहीं वनती। तात्पर्य यह है कि ससार में जितना मोच है, उसकी जैन धर्म को अमेचा है किन्तु जो कोरा संसार है, उसकी अपेचा से जैन धर्म का अस्तित्व नहीं बनता। समाज की ऋषेता सिर्फ मोल ही नहीं, इसलिए उसे अनेक घर्मों की परिकरना आवश्यक हुई ।

#### धर्म और समाज की मर्यादा और समन्वय

आतमा अकेली है। अकेली आती है और अकेली जाती है। अपने निये का अकेली ही फल भोगती है। यह मोद्य धर्म की अपेता है। समाज नी अपेता इससे भिन्न है। उसका आधार है सहयोग। उसकी अपेता है, सब कुछ उहयोग से बने। सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति दोना विचार लिए जल नहीं सकता किन्तु बस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जो व्यक्ति मोद्य-धर्म की अपेता आजा का अपेतापन और नमाज की अपेदा उसका मामुटायिक रूप ममकवन चले तो गोई विरोध नहीं आता। इसी अपेदा इसिट से आवार्य भिद्ध ने बतायां— "संसार और मोच का मार्ग पृथक्-पृथक् हैं।" मोच-दर्शन की अपेचा व्यक्ति का अकेलापन सत्य है और समाज-दर्शन की अपेचा उसका सामुदायिक रूप। सामुदायिकता और आरम-साधना एक व्यक्ति में होती है किन्तु उनके उपादान और निमित्त एक नहीं होते। वे मिन्नहेतुक होती हैं, इसिलए उनकी अपेचाएं मी मिन्न होती हैं। अपेचाएं मिन्न होती हैं, इसिलए उनकी अपेचाएं मी मिन्न होती हैं। अपेचाएं मिन्न होती हैं, इसिलए उनकी अपेचाएं होता है। आत्मा के अकेलेपन का दृष्टिकोण समाज विरोधी है और आत्मा के सामूहिक कर्म या फल मोग का दृष्टिकोण धर्म-विरोधी। किन्तु वास्तव मे दौनों में कोई विरोधी नहीं। अपनी स्वरूप-पर्यादा में कोई विरोध होता नहीं। इसरे के संयोग से जो विरोध की प्रतीति बनती है, वह अपेचा मेद से मिट जाती है। किसी मी वस्तु में विरोध तव लगने लगता है, जव हम अपेचा की मुलाकर दो वस्तुओं को एक ही दृष्टि से समझने की चेन्टा करते हैं।

## समय की अनुभूति का तारतम्य और सामञ्जस्य

प्रिय वस्तु के सम्पर्क में वर्ष दिन जैसा और अप्रिय वस्तु के साहचर्य में दिन वर्ष जैसा लगता है, यह अनुभूति-सापेच हैं । सुख-दुःख का समान समय काल-स्वरूप की अपेचा समान बीतता है किन्तु अनुभृति की अपेचा समम समय तारतभ्य होता है । अनुभृति के तारतभ्य का हेतु है—सुख और दुःख का स्थोग । इस अपेचा से समान काल का तारतभ्य सत्य है । कालगति की अपेचा तुल्यअवधि में ही पूरा होता है—यह सत्य है ।

उपनिषद् में बहाको अप्राप्त से अप्राप्त महत् से महत् कहा गया है। वह सत् भी है और अप्रत् भी। उत्तरे न कोई पर है और न कोई अपर, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा ११।

अपेदा के विना महाकवि कालिदास की निम्न प्रकारोिक स्ट नहीं बनती—"प्रिया के पास रहते हुए दिन असु से असु लगता है और उसके वियोग में बड़े से भी बड़ा १२।"

प्रसिद्ध गणितज्ञ आइन्स्टीन की पत्नी ने उनसे पूछा-आपेचावाद क्या है ! आइन्स्टीन ने उत्तर में कहा-"धुन्दर लड़की के साथ वातचीत करने वाले व्यक्ति को एक प्रस्टा एक्. मिनट के वरावर समता हैं और नहीं,गर्म स्टॉब के के पास बैठता हे तब उसे एक मिनट भी एक घण्टा जितना सम्बा सगता है— यह है ऋषेचावाद १३।"

# विवेक और समन्वय-दृष्टि

श्रमुक कर्तव्य है या श्रक्तंव्य १ अच्छा है या बुरा १ उपयोगी है या श्रमुक वेश, काल श्रीर वस्तु की अपेद्धा जो कर्तव्य होता है, वही मिन्न देश, काल श्रीर वस्तु की अपेद्धा जो कर्तव्य होता है, वही मिन्न देश, काल श्रीर वस्तु की श्रपेद्धा आकर्तव्य वन जाता है। निग्येद्ध दृष्टि से कोई पदार्थ श्रम्छा-पुरा, उपयोगी-श्रमुपयोगी नहीं वनता। किसी एक श्रमेद्धा ले ही हम किसी पदार्थ को उपयोगी या श्रमुपयोगी कह सकते हैं। यदि हमारी दृष्टि में कोई विशेष श्रपेद्धा न हो तो हम किसी वस्तु के लिए कुछ विशेष वात नहीं कह सकते।

धनसम्रह की अपेचा से वस्तुओं को दुर्लभ करना अच्छा है किन्तु नैतिकता की हिण्ट से अच्छा नहीं है। सिन्निपात में दूध मिश्री पीना बुरा है किन्तु स्वस्य व्या में वह बुरा नहीं होता। शीतकाल में गर्म कोट उपयोगी होता है, वह मर्नी में नहीं होता। गर्मी में ठडाई उपयोगी होती है, वह सर्नी में नहीं होता। गर्मी में ठडाई उपयोगी होती है, वह सर्नी में नहीं होता। समाज की अपेचा से विवाह क्तंब्य होता है, वह युद्धकाल में नहीं होता। समाज की अपेचा से विवाह क्तंब्य है किन्तु आत्म-साधना की अपेचा वह कर्तब्य नहीं होता। कोई कार्य, एक देश, एक काल, एक स्थिति में एक अपेचा से कर्तब्य श्रीर अकर्तब्य नहीं वनता वैसे ही एक कार्य सब हिष्टियों से कर्तब्य या अकर्तब्य वने, ऐसा भी नहीं होता। कार्य का कर्तव्य और अकर्तब्य माव भिन्न-भिन्न अपेचाओं से परखा जाए, तमी उसमें सामञ्जस्य आसकता है।

एक ग्रहस्थ के लिए कठिनाई के समय मिद्धा जीवन-निर्वाह की हिन्दें से उपयोगी हो सकती है किन्तु वैसा करना अच्छा नहीं । योग-विद्या का अभ्यास मानसिक स्थिरता की हिन्दे से अच्छा है किन्तु जीविका कमाने के लिए उपयोगी नहीं है।

मस्य और अभस्य, खाब और अखार, ग्राह्म और अग्राह्म का विवेक मी सम्मेच होता है। ऋायुर्वेदशास्त्र में ऋतु-खादेश के अनुसार पथ्य और अपथ्य का विशव विवेचन और अनुपान के द्वारा प्रकृति-परिवर्तन का जो महान् सिद्धान्त मिलता है, वह भी काल और वस्तुयोग की अपेद्धा का आभारी है। राजनीतिकवाद और अपेक्षादिष्टि

राजनीति के चेत्र में अनेक वाद चलते हैं। एकतन्त्र पद्धति दृढ़ शासन की अपेच्या निर्दोष है, वह शासक की स्वेच्छाचारिता की अपेच्या निर्दोष नही मानी जा सकती।

जनतन्त्र में स्वेच्छाचारिता का प्रतिकार है, परन्तु वहाँ इट शासन का अभाव होता है, इस अपेदा से वह ब्रुटिपूर्य माना जाता है।

साम्यवाद जीवन यापन की पद्धति को क्षुगम वनाता है, यह ससका उज्ज्यल पस्त है ती दूसरी ओर व्यक्ति यन्त्र वनकर चलता है, वाणी और विचार स्यातन्त्र्य की अपेद्धा से वह रुचिगम्य नहीं वनता।

राष्ट्र-हित की श्रपेचा से जहाँ राष्ट्रीयता अच्छी मानी जाती है किन्तु इसरे राष्ट्री के प्रति घृणा या न्यूनता उत्पन्न करने की अपेचा से वह अच्छी नहीं होती। यही बात जाति, समाज और व्यक्तिल के लिए है।

पुण्य-पाण, धर्म-श्राधमें, अदाचार-असदाचार, श्राह्मा-हिंसा, न्याय-श्रन्याय यह सब सामेच होते हैं। एक की अपेचा जो पुण्य या धर्म होता है, वहीं दूसरे की अपेचा पाप या अधर्म बन जाता है। पूँजीवादी-अर्थ व्यवस्था की अपेचा मिखारी को दान देना पुण्य या धर्म माना जाता है किन्तु साम्यवादी-अर्थ-व्यवस्था की हिष्ट से मिखारी को देना पुण्य या धर्म नही माना जाता। लोकं-व्यवस्था की हिष्ट से विवाह सदाचार माना जाता है किन्तु आरम-साधना की अपेचा वह सदाचार नहीं है। स्थकी हिष्ट में सदाचार है—पूर्ण अक्षचर्म । यूतरे शब्दों में यू कह सकते हैं, समाज व्यवस्था की हिष्ट से सहवास के स्थयोगी सभी व्यावहारिक नियम पुण्य, धर्म या सदाचार माने जाते हैं किन्तु मोच्च साधना की हिष्ट से ऐसा नहीं है। स्थकी अपेचा में धर्म, स्वाचार या पुष्य कार्य वहीं है, जो अहिंसात्मक है।

समान की दृष्टि से व्यापार, खेती, शिल्पकारी आदि अल्प हिंसा या अनिवार्य हिंसा को अहिंसा माना जाता है किन्तु आत्म-धर्म की दृष्टि से यह अहिंसा नहीं है १४ । दृण्ड-विधान की अपेजा से अपराधी को अपराध के असु- स्प दण्ड देना न्याय माना जाता है किन्तु अध्यात्म की अपेद्धा से वह न्याय नहीं है। वह दूसरे व्यक्ति को दण्ड देने के अधिकार को स्वीकार नहीं करता। पापी ही अपने अन्तःकरण से पाप का प्रायश्चित्त कर सकता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति

प्रवृत्ति और निवृत्ति—ये दोनों आत्माश्रित धर्म हैं। परापेच प्रवृत्ति और निवृत्ति नेमाविक होती हैं और सापेच प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वाभाविक । आत्मा की करण—वीर्य या शरीर—योग सहकृत जितनी प्रवृत्ति होती है, वह वैमाविक होती है। एक क्रियाकाल में दूसरी क्रिया की निवृत्ति होती है, यह न्याभाविक निवृत्ति होती है, यह न्याभाविक निवृत्ति होती है, यह स्वाभाविक निवृत्ति होती है, यह स्वाभाविक निवृत्ति है आत्मा की विभाव से सुक्ति-संयम । सहज प्रवृत्ति है आत्मा की पुद्गल-निरपेच क्रिया (चित् और आनन्द का सहज छग्योग)।

शुद्ध श्रात्मा में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सहज होती हैं। पदार्थ के जो सहज धर्म हैं छनमें श्रव्छाई-सुराई, हेय-छपादेय का प्रश्न ही नहीं बनता। यह प्रश्न परपदार्थ से प्रमानित धर्मों के लिए होता है। बद्ध ज्ञात्मा की प्रवृत्ति पर-पदार्थ से प्रमानित भी होती है, तब प्रश्न होता है "प्रवृत्ति कैसी है"—अच्छी है या सुरी १ हैय है या स्पादेय १ निवृत्ति कैसी है—अप्रवृत्तित्य या विरिति-स्प श्र्मेसाहफ्ट के बिना इनका समाधान नहीं मिसता।

सहज प्रवृत्ति और सहज निवृत्ति न हैय है और न स्पादेय । वह आस्मा का स्वरूप है। स्वरूप न ख़ूदता है और न बाहर से जाता है। इसलिए वह हैय और उपादेय कैसे नने १ वैमानिक प्रवृत्ति दी प्रकार की होती है स्वम-प्रेरित और अस्वयम प्रेरित । स्वम-प्रेरित प्रवृत्ति आत्मा को स्वयम की और अप्रसर करती है, इसलिए वह साधन की अपेसा स्वारेय बनती है, वह भी सर्वाश में मोस हिए की अपेसा। लोक हिए सर्वाश में एसे समर्थन न भी दे।

श्रवयम प्रेरित प्रवृत्ति श्राहमा को बन्धन की स्रोर ले जाती है, इसिलए मोन की श्रमेना वह उपादेय नहीं है। लोक-हास्ट को इसकी उपादेयता स्वीकार्य है। संयम-प्रेरित प्रवृत्ति शुद्धि का पन्न है, इसिलए उसे लोक-हाँए का बहुलाश में समर्थन मिलता है किन्नु श्रवयम-प्रेरित प्रवृत्ति भोन्न-सिद्धि का पन्न नहीं है, इसिलए उसे मोन्न-हाँस्ट का एकाश में भी समर्थन नहीं मिराना।

संयम-प्रेरित प्रवृत्ति वैभाविक इसलिए है कि वह शरीर, वाणी श्रीर मन. जो आतमा के स्वभाव नहीं, विभाव हैं, के सहारे होती है। सामक-दशा समाप्त होते ही यह स्थिति समास हो जाती है, या यू कहिए शरीर, वाणी ऋौर मन के सहारे होने वाली संयम प्रेरित प्रवृत्ति मिटते ही साध्य मिल जाता है। यह त्रपूर्ण मे पूर्ण की अरोर गति है। पूर्णता के ज्ञेत्र में इनका कार्य समाप्त हो जाता है। असयम का अर्थ है-राग, द्वेष खोर मोह की परिणति। जहाँ राग. द्वेप और मोह की परिखति नहीं, वहाँ सवम होता है। निवृत्ति का अर्थ तिर्फ 'निपेघ' या 'नहीं करना' ही नहीं हैं। 'नहीं करना'—यह प्रवृत्ति की निवृत्ति है किन्छ प्रवृत्ति करने की जो स्त्रान्तरिक वृत्ति ( अविरिति ) है, उसकी निवृत्ति नहीं है। पत्त है, जिसे शास्त्रीय परिभाषा मे अत्याग या असंयम कहा जाता है। प्रवृत्ति ससका बाहरी वा स्थल रूप है। यह योगात्मक क्रिया यानि शरीर, भाषा और मन के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति है। जो प्रवृत्ति अविरति-प्रेरित होती है ( जहाँ अनिरति और प्रवृत्ति दोनों स्युक्त होती हैं ) वहाँ निवृत्ति का प्रश्न ही नहीं चठता स्त्रीर जहाँ ऋषिरति होती है, प्रसृत्ति नहीं होती वहाँ प्रवृत्ति की अपेत्ता ( मानसिक, वाचिक, कायिक कर्म की अपेत्ता ) निवृत्ति होती है। और जहाँ अविरति नहीं होती केवल प्रवृत्ति होती है, वहाँ अविरति की अपेचा निवृत्ति और मन, भाषा और शरीर की अपेचा प्रवृत्ति होती है। अपूर्ण दशा में पूर्ण निवृत्ति होती नहीं । अविरति-निवृत्तिपूर्वक जो प्रवृत्ति होती है, वहाँ निवृत्ति संयम है। अविरित्त के भाव में स्थूल प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है, वहाँ प्रवृत्ति नही होती, उससे असंयम को पौपण नही मिलता किन्तु मूलत श्रसयम का श्रमान नही, इसलिए नह ( निवृत्ति ) संयम नही बनती !

श्रद्धा और तर्क

अति अदानाद और अति तर्फनाद—ये दोनो मिथ्या हैं। प्रत्येक तत्त्व की यथार्थता अपने-अपने चेत्र में होती है। इनकी मी अपनी-अपनी मर्यादाए हैं।

भाव दो प्रकार के हैं:-

- (१) हेत् सम्य।
- (२) ऋहेतु गम्य १ ६ ।

है। इन्द्रिय प्रस्त को है, वही चरम या पूर्ण सल है, यह बात सरमान्त्रिक नहीं मानता। एक व्यक्ति को अपने जीवन में जो स्त्रय नात होता है, वह जात सरमान्त्रिक नहीं मानता। एक व्यक्ति को अपने जीवन में जो स्त्रय नात होता है, वह जातना ही नहीं खानता, उसने अविरिक्त भी जानता है। अविन्त्रिय कर्य हर्न का विषय नहीं बनता। यदि तर्क के द्वारा अतिन्त्रिय पदार्थ जाने जा सकती नाम का निरुद्धा हो गया होता १०१ तर्क के लिए जो अगम्य था, वह आज विज्ञान के अयोगो द्वारा गम्य वन गया। फिर भी नम कुछ गम्य हो गया, यह पहां कहा जा सकता। एक समन्या का समाधान होता है तो उसके साथ-माथ अनेक नई समस्याएं जन्म ले लेती हैं। आज ने मी वर्ण पूर्व वैभानिकों के सामने शक्ति के लोती को पाने की समस्या थी। उतका नमाधान हो गया। नई समस्या यह है कि उनका मितव्यय केने किया जाए? यही वात अगम्य की है। अगम्य जितने खंगों में मम्य जनता है, उसने कहीं अधिक अगम्य का जा खड़ा होता है।

इन्द्रिय और मन से परे भी ज्ञान हैं, यह शुद्ध तक के आधार पर नहीं नमका जा नकता किन्तु जब ऑकं मृँदकर या ऑकों पर सने आटे की मोटी पट्टी या सोह की घनी चहर लगा पुन्तक पड़ी नाती हैं, तब तक बाद ठिउर जाता है। इसीलिए अध्यात्मयोगी आचार्य हरिसड़ कहते हैं—"शुष्क दर्त का आप्तह मिथ्या अभिमान साता है, इत्तिस्त सुमृत्तु वैसा आप्तह न रहें रें।

शुष्क वर्क यह है जो ऋषनी सीमा से बाहर चले, ऋजीन्द्रिय ज्ञान का सहारा लिए विना ऋजीन्द्रिय पदार्थ का निराकरण करे।

तर्क के विना कोरी अडा अन्य विश्वास स्थान करती है। अडा की मी सीमा है। बीतराग की वाखी ही अडा का क्षेत्र है। बीतरागता स्वयं एक समस्या है। राग देण-हीन मनोवृत्ति में आग्रह-हीनता होगी। आग्रह-हीन ब्यक्ति मिध्यामिमान या मिध्या प्रकाशन नहीं करता, इत्तिलए अडा का केन्द्र विन्दु बीतरागता ही है। आग्रह-हीनता होने पर भी अज्ञान हो करता है। अज्ञान से स्वयं का प्रकाश नहीं मिल सकता। स्थ्यं का प्रकाश तर्र मिले, जब आग्रह न हो और जान हो। अडा का कर्ष पर और तर्क का अडा पर नियम्प रहता है, तब दोनों मिध्याबाद से वन्त्र जाते हैं।

श्रद्धा श्रीर तर्क परस्पर साप्तेच हैं, यही नय रहस्य है। इस प्रकार पदार्थ का प्रत्येक पहलू श्रपेचापूर्वक समका जाए तो दुराग्रह की गति सहज शिथिल हो जाती है।

#### समन्वय के दो स्तस्म

समन्त्रय केवल बास्तिविक दृष्टि से ही नहीं किया जाता। निश्चय श्रीर व्यवहार दोनो सिस के स्तम्म वनते हैं। व्यवहार बस्तु श्रारेगत सत्य होता है श्रीर निश्चय वस्तु श्रारेगत सत्य । ये दोनो मिलकर सत्य को पूर्ण बनाते हैं। निश्चय नय वस्तु-स्थिति जानने के लिए हैं। व्यवहार नय वस्तु के स्थूल रूप में होने वाली आग्रह-बुद्धि को मिटाता है। वस्तु के स्थूलल्प, जो इन्द्रिय-प्रत्यन्न होता है, को ही अन्तिम सत्य मानकर न चलें, यही समन्त्रय की दृष्टि है। प्रदार्थ एक रूप में पूर्ण नहीं होता। वह स्वरूप से सत्तात्मक पररूप से अवता-रंभक होकर पूर्ण होता है। केवल सत्तात्मक या केवल असत्तात्मक रूप में कोई प्रदार्थ है निहीं। परार्थ की यह स्थिति है, तब नय निरपेन्न वनकर स्वका प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि नय हमें पूर्ण सत्य तक ले नहीं जाते। वे ले जाते अवस्य हैं किन्तु सब मिलकर एक नय पूर्ण सत्य तक ले नहीं जाते। वे ले जाते अवस्य हैं किन्तु सब मिलकर एक नय पूर्ण सत्य का एक अश्र होता है। वह अन्य नय सापेन्न रहकर सत्याश्र का प्रतिपादक वनता है।

#### नय या सद्वाद ं

१--- एक धर्म का सापेल प्रतिपादन करने वाला नय वाक्य--- स्वद्वाद। २--- -- दक्ष धर्म का निरपेल प्रतिपादन करने वाला नाक्य--- दुर्नय। अनुयोग द्वार में चार प्रमाण वतलाए हैं ---

- (१) द्रव्य-प्रमाण ।
- (२) देश प्रमाण ।
- (३) काल-प्रमाण।
- (४) भाव-ग्रमाण।
- मान-प्रमाण के तीन भेड़ होते हैं —
- ' (१) शुण प्रमाप ।

- (२) नय-प्रमाण ।
- (३) सख्या-प्रमाण I

एक धर्म का झान और एक धर्म का शाचक शब्द,—ये दीनी निष कहलाते हैं १९। झानात्मक नय की 'नय' और बचनात्मक नय की 'नय' बाक्य' या 'सद्वाद' कहा जाता है।

नय-शान विश्लेषणात्मक होता है, इसिलए यह मानसिक ही होता है। ऐन्द्रियिक नहीं होता । नय से अनन्त धर्मक वस्तु के एक धर्म का बीध होता है। इससे जो बीध होता है, वह यथार्थ होता है, इसिलए यह प्रमाण है किन्तु इससे अखरड वस्तु नहीं जानी जाती । इसिलए यह पूर्ण प्रमाण नहीं बनता । यह एक समस्या वन जाती है। दार्शनिक आचारों ने इसे यू सुलकाया कि अखण्ड वस्तु के निश्चय की अपेता नय प्रमाण नहीं है। यह वस्तु-खण्ड को यथार्थ रूप से प्रहण करता है, इसिलए अप्रमाण भी नहीं है अप्रमाण तो है ही नहीं पूर्णता की अपेत्वा प्रमाण भी नहीं है, इसिलए इसे प्रमाणश कहना चाहिए!

अखण्डनस्तुमाही यथार्थ ज्ञान प्रमाण होता है, इस स्थिति से पस्तु की खएडशः जानने नाला निचार 'नय'। प्रमाण का चिन्ह है—'स्यात्' नय का चिन्ह है—'स्त्रत्'। प्रमाणवाक्य को स्याद्वाद कहा जाता है और नय नाक्य की सद्वाद। वास्त्रविक हिन्द से प्रमाण स्वार्थ होता है और नय स्वार्थ और परार्थ दोनो। एक साथ अनेक धर्म कहे नहीं जा सकते, इसलिए प्रमाण का बाक्य नहीं बनता। वाक्य वने विना परार्थ कैसे वने 2 प्रमाणनाक्य जो परार्थ वनता है, उसके दो कारण हैं ——

- (१) अभेदकृत्ति-प्राधान्य।
- (२) अमेदोपचार।

द्रव्यार्थिक नय के अनुसार धर्मों में अमेद होता है और पर्यायार्थिक की हिन्द से उनमें मेद होने पर भी अमेदोपचार किया जाता है दि इन दो निमित्तों से वस्तु के अनन्त धर्मों को अभिन्न मानकर एक गुण की मुख्यता से असिक्त बस्तु का प्रतिपादन विवस्तित हो, तब प्रमाणवास्य बनता है। यह

सकलादेश है, इसलिए इसमें वस्तु को विभक्त करने वाले अन्य गुणो की विवज्ञा नहीं होती।

वस्तु प्रतिपादन के दो प्रकार हैं—कम और योगपदा । इनके सिवाय तीसरा मार्ग नहो । इनका आधार है—मेद और अमेद की विवन्ना । योगपदा-पद्धति प्रमाणवाक्य है । मेद की विवन्ना में एक शब्द एक काल मे एक धर्म का ही प्रतिपादन कर सकता है । यह अनुपन्नरित पद्धति है । यह कम की मर्यादा में परिवर्तन नहीं ला सकती इसलिए इसे विकलादेश कहा जाता है ।

निकलादेश का अर्थ है—निरंश नस्तु मे गुण-मेद से श्रंश की कल्पना करना। श्रखरड वस्तु में काल श्रादि की दृष्टि से निमिन्न श्रशी की कल्पना करना अस्वामानिक नहीं है।

बस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया का आधार यही बनता है। विश्लेषण की अनेक दृष्टिया हैं—

- (१) ब्यवहार-दृष्टि।
- (२) निश्चय-दृष्टि।
- (३) राखायनिक-इष्टि।
- ( Y ) भौतिक विज्ञान-दृष्टि ।
- (५) शब्द-दृष्टि।
- (६) ऋर्य-दृष्टि । ग्ध्यादि-श्रादि।

व्यवहार दृष्टि मे चीटी का शरीर त्वक्, रस, रक्त जैसे पदायों से बना होता. हैं, रासायनिक विश्लेषण इन पदायों के भीतर सत्त्वमूल (Protoplasm) कई प्रकार के अम्ल -और चार, जल, नमक आदि वताता है। शुद्ध रासायनिक दृष्टि के अनुसार चीटी का शरीर आइजन (Ozone) - नाइट्रोजन (Nitrogen), काक्सीजन (Oxygen), गम्पक (Sulpher) फासफोरस (Phosphouns) और कार्यन (Oarbon) के परमाणुओं का समूह है। भौतिक विज्ञानी छसे पहले तो घन और अम्प विश्व तुक्यों का सुक्त और फिर शुद्ध वायु तन्त्र का भेद बताता है। निश्चय-दृष्टि में वह पाच वर्षा, दी गन्ध, पाच रस और स्राठ स्पर्श युक्त स्रोदारिक वर्षणा के पुद्गलो का समुदाय है।

एक ही वस्तु के ये जितने विश्लेषण हैं, उतने ही उनके हेतु हैं—- अपेचाएं हैं। इन्हें अपनी अपनी अपेचा से देखें तो सब सत्य हैं और यदि निरपेच विश्लेषण को सत्य मानें तो वह फिर दुर्नय वन जाता है। सापेच नय में विरोध नहीं आता और जमो ही ये निरपेच वन जाते हैं, त्यों ही ये असत् एकान्त के पोषक वन मिथ्या वन जाते हैं।

द्रस्य, चेन, काल, मान, अवस्था, वातावरण आदि के महारे वस्तुस्थिति को सही पकड़ा जा सकता है, उनका मोलिक ट्रिट-विन्दु या हार्द समका जा सकता है। द्रव्य आदि से निरपेद्ध वस्तु को समक्रने का प्रयक्ष हो तो कोरा कलेवर हाथ आ जाता है किन्तु उसकी सजीवता नहीं आती। मार्क्स ने हितहास के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर समाज के आधिक ढाचे की जो छानवीन की और निष्कर्य निकाले, उन्हें आर्थिक पहलू की अपेद्धा मिध्या कैसे माना जाय १ किन्तु आर्थिक व्यवस्था ही समाज के लिए सब कुछ है, यह आत्मशानित-निरपेद्धहिन्द है, इसलिए सख नहीं है।

शरीर के बाहरी आकार-प्रकार में क्रियक परिवर्तन होता है, इस हिष्ट से डारिवन के क्रम विकासवाद को मिथ्या नहीं माना का सकता किन्तु उनते आन्तरिक योग्यता की अपेत्ता रखे विना केवल बाहरी स्थितियों को ही परिवर्तन का मुख्य हेतु माना, यह सच नहीं है।

इसी प्रकार यहरुआवादी यहरुआ को, आकस्मिकवादी आकस्मिकवा को, कालवादी काल को, स्वमाववादी स्वभाव को, नियतिवादी नियित को, दैववादी देव को और पुरुषायंवादी पुरुषायं को ही कार्य-सिद्धि का कारण व्रवलाते हैं, यह मिथ्यावाद है। सापेव्हिष्ट से सब कार्य सिद्धि के प्रयोजक हैं और सब सच हैं। काल वस्तु के परिवृत्तन का हेतु है, स्वभाव वस्तु का स्वरूप या वस्तुत्व है, नियित वस्तु का श्रुव सख नियम है, दैव वस्तु के 'पुरुषायं का परिणाम है, पुरुषायं वस्तु की क्रियाशीलवा है।

पुरुषार्य तत्र हो सकता है, जब कि वस्तु में परिवर्तन का स्वभाव हो। स्वमाव होने पर भी तब तक परिवर्तन नहीं होता, जब तक प्रस्का कोई कारण न मिले। परिवर्तन का कारण भी विश्व के शाश्वितक नियम की छपेला नहीं कर सकता और परिवर्तन किया की प्रतिक्रिया के रूप में ही होगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार ये सब एक इसरें से सापेल बन कार्य-सिद्धि के निमित्त अनते हैं।

नय-दिष्ट के अनुसार न दैव को सीमाितरेक महत्त्व दिया जा सकता है और न पुरुपार्थ को । दोनों तुल्य हैं। आत्मा के व्यापार से कर्म संचय होता है, वहीं दैव या भाग्य कहलाता है। पुरुपार्थ के द्वारा ही कर्म का सच्य होता है और उसका मोग (विपाक ) भी पुरुषार्थ के विना नहीं होता। असीत का दैव वर्तमान पुरुषार्थ पर प्रमाव डालता है और वर्तमान पुरुषार्थ से मिष्ट के कर्म संचित्त होते हैं।

वलवान् पुरुषार्थं संचित कर्म को परिवर्तित कर सकता है श्रीर बलवान् कर्म पुरुषार्थं को भी निष्फल बना सकते हैं। ससारोन्मुख दर्शा में देसा चलता ही रहता है।

स्रात्म-विवेक जगने पर पुरुषार्थ में सत् की मात्रा बढ़ती है, तब वह कर्म को पछाड देता है स्त्रीर पूर्ण निर्जरा द्वारा स्त्रात्मा को उससे सुक्ति भी विक्षा देता है। इनिलाए कर्म या भाग्य को ही सब कुछ मान जो पुरुषार्थ की स्वविद्याना करते हैं, वह दुर्नय है स्त्रीर को व्यक्ति स्रतीत-पुरुषार्थ के परिणाम रूप भाग्य को स्वीकार नहीं करते, वह भी दुर्नय है।

## स्वार्थ और परार्थ

पाच ज्ञानों से चार ज्ञान मूक हैं और श्रुत ज्ञान असूक। जितना वाणी व्यवहार है, वह सब श्रुत ज्ञान का है भे । इसके तीन सेद हैं :—

- (१) स्याद्वाद-श्रुत ।
- (२) नय श्रुत <sup>२२</sup>।
- (३) मिथ्या-श्रुत या दुर्नय श्रुत ।

शेप चार ज्ञान स्वार्थ ही होते हैं। श्रुत स्वार्य और परार्थ दोनो होता है; ज्ञानात्मकश्रुत स्वार्थ ऋौर वन्ननात्मकश्रुत परार्थ। नय वन्ननात्मक श्रुत के भेद हैं, इसीलिए कहा गया है—"जितने वन्ननथथ हैं, अतने ही नय हैं <sup>23</sup>!" पर प्रतीति के लिए अनुमान या प्रत्यत्त किसी के द्वारा शांत अर्थ वहां जाए, वह परार्थ शुत ही होगा।

जैनेतर दर्शन केवल अनुमान यचन को ही परार्थ मानते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने प्रत्यच यचन को भी परार्थ माना है। "धूम है, इसलिए ऋपि है"— यह यताना जैसे परार्थ है, वैसे ही "देख, यह राजा जा रहा है"—पह भी परार्थ है <sup>२४</sup>। पहला अनुमान यचन है, दूसरा प्रत्यच्च वचन। जहाँ वचन वनता है, वहाँ परार्थता अपने आप वन जाती है।

## वचन-व्यवहार का वर्गीकरण

वचन-स्यवहार के श्रनन्त मार्ग हैं किन्तु उनके वर्ग श्रनन्त नहीं हैं। <sup>सनके</sup> मौलिक वर्ग दो हैं:---

- (१) मेद परका।
- (२) अमेद-परक।

मेद और अमेद—ये दोनों पदार्थ के भिन्नामिन्न धर्म हैं। न अमेद से मेद सर्वथा पृथक् होता है और न मेद से अमेद। नाना रूपों में वस्तु—सता एफ है और एक वस्तु-सत्ता के नाना रूप हैं। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु है। वह सत् है और जो सत् नहीं, वह अवस्तु है—कुछ भी नहीं है। सत् है— करताह, ज्यय और प्रीज्य की मर्यादा। इसका अतिक्रमण करें, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। इसिलए सत् की हप्टि से सव एक हैं—स्पाद, ज्यय-प्रीज्यासक हैं। विरोप धर्मों की अमेत्वा से एक नहीं हैं। चेतन और अचेतन में अनैक्य हैं—मेद हैं। चेतन की देश-काल-इत अवस्थाओं में मेद है फिर भी चेतनता की हप्टि से सब चेतन एक हैं। यूं ही अमेतन के लिए समक्तिए।

हत्याद, ज्यय और श्रीन्यात्मक सत्ता प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है किन्तु वह भस्तुओं की सत्यादक या निवासक सत्ता नहीं है। वस्तु मात्र में उसकी उपलिव है, इसीलिए वह एक है। वस्तु-स्वरूप से अतिरिक्त दशा में ज्याप्त होकर वह एक नहीं है। अनेकता मी एक सत्ता के विशेष स्वरूप से सद्भूत विविध रूप वाली नहीं है। वह सत्तात्मक विशेष स्वरूपवाली वस्तुओं की विविध अवस्थाओं से स्वरूप होती है, इसीलिए वस्तु का स्वरूप सर्व्या एक या अनेक नहीं बनता। वय-नाइक वस्तु प्रतिपादन की एइति है। उत्तरम्म

अखण्ड वस्तु 'जगत्' और विशेष-स्वरंपात्मक अखण्ड वस्तु 'हव्य' वस्तुवृत्या अवतंत्य हैं। इसिलए नय के द्वारा क्रिमिक प्रतिपादन होता है। कंभी वह सत्तात्मक या द्रव्यात्मक सामान्यधर्म का प्रतिपादन करता है और कभी विशेष स्वरंपात्मक पर्याय धर्म का। सामान्य-विशेष दोनों पृथक् होते नहीं, इसिलए सामान्य की विवद्या मुख्य होने पर विशेष और विशेष की विवद्या मुख्य होने पर सामान्य गौण वन जाते हैं। देखिए—जागतिक व्यवस्था की कितनी सामझस्यपूर्य स्थिति है। इसमें सवको अवसर मिलता है। दोनों प्रधान रहे, यह विरोध की स्थित है। दोनों अप्रधान वन जाएं, तव काम नही वनता। अविरोध की स्थिति है। दोनों अप्रधान वन जाएं, तव काम नही वनता। अविरोध की स्थिति है। दोनों अप्रधान वन जाएं, तव काम नही वनता। अविरोध की स्थिति है। होनों सम्बन्ध हुआ है।

## नयवाद की पृष्ठभूमि

विभिन्न विचारों के सधर्षण से स्फुलिझ बनते हैं, ज्योतिपुद्ध से विलग हो नम को छूते हैं, चण में लीन हो जाते हैं—यह एकागी हिन्दि की चित्र हैं। नय एकागी हिट है। किन्तु ज्योतिपुद्ध से पृथक् जा पड़ने वाला स्फुलिझ नहीं। वह समझ में ज्याप्त रहकर एक का ब्रहण या निरुपण करता है।

बौद्ध कहते हैं— रूप आदि अवस्था ही वस्तु— प्रव्य है। रूप आदि से मिल्न सजातीय क्षण परम्परा से अतिरिक्त उच्च — वस्तु नहीं हैं "। वेदान्त का अभिमत हैं— इच्य ही वस्तु है, रूप आदि गुण तास्त्रिक नहीं हैं विश्व वौद्ध की हिन्द में गुणों का आधार-उच्च तास्त्रिक नहीं, इसिलए -भेद सत्य है। वेदान्त की हिन्द में द्रव्य के आधिय गुण तास्त्रिक नहीं, इसिलए अभेद सत्य है। प्रमाण-सिद्ध अभेद का लीप नहीं किया जा सकता, इसिलए बौदों को सल के हो रूप मानने पढ़े—(१) सब्ति (२) परमार्थ। मेव की दिशा में वेदान्त की मी यही स्थिति है। उसके अनुमार जगत् या प्रपच्च प्रातीतिक सत्त्र है और ब्रह्म वास्त्रिक सत्य। मेट और अभेद के दन्द्र का यह एक निदर्शन है। यही नयवाद की एष्टम्मि है।

नयवाद अभेद और भेद-इन दो वस्तु-धर्मों पर टिका हुआ है। इसके अनुसार वस्तु अभेट और भेट की ममष्टि है। इसलिए अभेट भी मत्य है श्रीर भेद भी । अभेद से भेद और भेद से अभेद सर्वथा मिन्न नहीं है, इसिए यूं कहना होगा कि स्वतन्त्र अभेद भी सत्य नहीं हैं, स्वतन्त्र भेद भी सत्य नहीं है किन्तु सापेच अभेद और भेद का संबंधित रूप सत्य हैं। आधार भी नत्य हैं, आधेय भी सत्य है, द्रव्य भी सत्य है, पर्वाय भी सत्य हैं, वगत् भी सत्य हैं, इस भी सत्य है, विभाव भी सत्य है, स्वभाव भी सत्य हैं। जो निकाल-अवाधित है, वह सब सत्य है।

सत्य के दो रुप हैं, इसिलाए परखने की दो दृष्टिया हैं—(१) द्रव्य-दृष्टि
(२) पर्याय दृष्टि । सत्य के दोनो रूप मापेल हैं, इसिलाए ये भी नापेल हैं।
द्रव्य-दृष्टि का अयं होगा द्रव्य प्रधान दृष्टि और पर्याय दृष्टि का अर्थ पर्याय
प्रधान दृष्टि । द्रव्य-दृष्टि में पर्याय दृष्टि का गीण रूप और पर्याय-दृष्टि में
द्रव्य-दृष्टि का गीण रूप अन्तिहित होगा। द्रव्य-दृष्टि अमेद का स्वीकार है
और पर्याय-दृष्टि मेद का। दोनों की नापेल्लता भेदामेदात्मक सल का
स्वीकार है।

अमेर और मेद का विचार आध्यात्मिक और वस्तुविज्ञान—इन दो दृष्टियों से किया जाता है। जैसे :—

साल्य-प्रकृति पुरुष का विवेक-पेट ज्ञान करना सम्यग् दर्शन, इनका एकत्व मानना मिथ्या दर्शन।

वेदान्त-प्रपंच और ब्रह्म को एक मानना सम्बग् वर्शन, एक तत्त्र को नाना समसना मिथ्या वर्शन।

जैन-चितन और अचेतन को मिन्न मानना सम्यग् दर्शन, इनको अभिन्न मानना मिथ्या दर्शन ।

मेद-अभेद का यह विचार आध्यात्मिक दृष्टिपरक है। वस्तु विज्ञान की
दिष्टि से वस्तु छमयात्मक (द्रव्य-पर्यायात्मक) है। इसके आधार पर ने
दृष्टिया यनती हैं:---

- (१) निश्चय ।
- (२) व्यवहार।

निश्चय दृष्टि द्रव्याश्रमी या अमेदाश्रमी है। व्यवहार दृष्टि पर्यायाश्रमी या मेटाश्रमी हैन वेदान्त और बाँद्ध सम्मत व्यवहार-दृष्टि से जैन सम्मत व्यवहार-दृष्टि का नाम साम्य है किन्तु स्वरूप साम्य नहीं । वेदान्त व्यवहार, माया या अविद्या को और बाँद्ध सवृत्ति को अवास्त्रविक मानता है किन्तु जैन दृष्टि के अनुसार वह अवास्त्रविक नहीं है। नैगम, सबह और व्यवहार—ये तीन निश्चय दृष्टियाँ हैं; ऋतु स्व, शब्द, समिभस्ट और एवम्भूत—थे चार व्यवहार दृष्टियाँ विश्वविक स्वति हैं विद्या प्रकारान्तर से भी मिलती हैं विद्या

व्यवहार—स्यूल पर्याय का स्वीकार, लोक सम्मत तथ्य का स्वीकार। निरुचय—चस्तुस्थिति का स्वीकार।

पहली में इन्द्रियगम्य तथ्य का स्वीकार है, दूसरी में प्रज्ञागम्य सत्य का। व्यवहार तर्कवाव है और निश्चय अन्तरात्मा से उद्भृत होने वाला अनुभव।

चार्यक की दृष्टि में सत्य इन्द्रियगम्य है और वेदान्त की दृष्टि में सत्य अतीन्द्रिय है <sup>२६</sup>। जैन-इष्टि के अनुसार होनों सत्य हैं। निश्चय वस्तु के सूहम और पूर्य स्वरूप का अंगीकार है और व्यवहार उसके स्थूल और अपूर्य स्वरूप का अंगीकार। मात्रा-भेद होने पर भी दोनों में सत्य का ही अगीकार है, इसिलए एक को अनास्तविक और दूतरे को वास्तविक नहीं माना जा मकता।

सुष्डकोपनिषद् (१।४।५) में निद्या के दो मेद हैं—अपरा और परा। पहली का निषय नेद-जान और दूसरी का शाश्वत ब्रह्म जान है। इन्हें तार्किक और आनुमिवक ज्ञान के दो रूप में व्यवहार और निश्चय स्थ नद वहा जा नकता है। व्यवहार-हिष्ट से जीव सवर्ण हैं और निश्चय हिष्ट से वह अवर्ण ३०। जीव अमूर्च हैं, इसलिए वह वस्नुत वर्ण्युक्त नहीं होता—यह वास्तविक नत्य हैं। शरीरधारी जीव कथचित् मूर्च होता है—शरीर मूर्च होता है। जीव समे कथचित् अभिन्न हैं, इसलिए वह भी सवर्ण हैं, वह औपचारिक सत्य है।

इन प्रकारान्तर से निरूपित व्यवहार और निरुच्य दृष्टियो का आधार नयवाद की आधार-भित्ति से मिन्न हैं। उसका आधार अभेद-भेदारमक वस्तु ही है। इसके अनुसार नय एक ही है—"द्रव्य पर्यायार्थिक"। वस्तु-स्वरूप मेदामेदारमक है, तब नय द्रव्य-पर्यायारमक ही हीगा।

नय सापेच् होता है, इसलिए इसके दो रूप बन जाते हैं।

- (१) जहाँ पयार्य गीण और द्रव्य मुख्य होता है, वह द्रव्यार्थिक।
- (२) जहाँ द्रव्य गीण तथा पयार्थ मुख्य होता है, वह पर्यायार्थिक । वस्तु के सामान्य और विशेष रूप की अपेद्धा से वय के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—ये दो भेद किए, वैसे ही इसके दो भेद और वनते हैं :—
  - (१) शब्दनय।
  - (२) अर्थनय।

मान दो प्रकार का होता है—शब्दाअयी और अर्थाअयी | उपयोगात्मक या विचारात्मक नय अर्थाअत स्त्रोर प्रतिपादनात्मक नय आगम या शाब्द नान का कारण होता है, इसलिए श्रोता की अपेला वह गब्दाअत होना चाहिए किन्तु यहाँ यह अपेला नहीं है। यहाँ वाल्य में वाचक की प्रवृत्ति को गोण-मुख्य मानकर निचार किया गया है। अर्थनय में अर्थ की मुख्यता है और उसके वाचक की गीणता। शब्दनय में शब्द-प्रयोग के अनुसार अर्थ का वोध होता है, इसलिए यहाँ शब्द मुख्य आपक वनता है, अर्थ गीण रह जाता है।

- (१) वास्तिविक इप्टिको मुख्य मानने वाला ऋभिमाय निरुचय नय कहलाता है।
- (२) लीकिक इंग्डिको मुख्य मानने वाला ऋभियाय व्यवहार नय कहलाता है।

मात नय निश्चय नय के भेट हैं। व्यवहार नय को उपनय भी कही जाता है। व्यवहार उपचरित है। अवझा मेह वरसता है, तव कहा जाता है "प्रनाज वन्स रहा है।" यहाँ कारण में कार्य का उपचार है। मेह तो अनान या कारण है, उने अपेद्यानश धान्योत्पादक मृष्टि की प्रतुक्तता नाने के निष्णाना समना या बहा लाए, यह उनित है किन्तु उने पान ही समम लिया जाए, वह सही दृष्टि नहीं। व्यवहार की वात को निरचय की दृष्टि से देखा जाए, वहाँ वह मिथ्या बन जाती है। अपनी मर्यादा में यह स्त्य है। सात नय मे जो व्यवहार है, उसका अर्थ उपचार या स्यूलदृष्टि गेहीं है। उसका अर्थ है—विभाग या मेद। इसलिए इन दोनो मे शब्द-साम्य होने पर भी अर्थ साम्य नहीं है।

- (३) ज्ञान को मुख्य मानने वाला श्वमिप्राय ज्ञान नय कहलाता है।
- ( Y ) किया को सुख्य मानने वाला श्रमिश्राय कियानय कहलता है श्रादि-श्रादि।

इस प्रकार अनेक, असल्य या अनन्त अपेक्वाऍ वनती हैं। वस्तु के जितनं सहमानी ओर क्रममानी, सापेक्व और परापेक्व धर्म हैं, जतनी ही अपेक्वाए हैं। अपेक्वाए स्पष्ट बोध के लिए होती हैं। जो स्पष्ट बोध होगा, वह मापेक्व ही होगा।

#### सत्य का व्याख्याद्वार

सत्य का साम्रात् होने के पूर्व सत्य की व्याख्या होनी चाहिए। एक सत्य के अमेक रूप होते हैं। अनेक रूपों की एक ब्रा और एक की अमेक रूपता ही साम है। उनकी व्याख्या का जो साधन है, वहीं नय है। मत्य एक और अमेक भाव का अविभक्त रूप है, इसलिए उसकी व्याख्या करने वाले नय भी परस्परसापेम्न हैं।

मत्य अपने आपमे पूर्ण होता है। न तो अनेकता-निरमेल एकता मत्य है और न एकता-निरमेल अनेकता। एकता और अनेकता ना ममन्त्रित टप ही पूर्ण क्य है। तत्य की व्याख्या वस्तु, लेव, काल और अवस्था वी अपेता में होती है। एक के लिए जो गुरु है, वही दूसरे के लिए लप्नु, एक के लिए जो एक है, वही दूसरे के लिए जो उच्चे है, वही दूसरे के लिए निकट, एक के लिए जो उच्चे है, वही दूसरे के लिए निम्म, एक के लिए नी सग्ल है, वही दूसरे के लिए नक। अपेता के विमा हमा है। तकती। गुरु और लघु क्या है। दूर और निम्म क्या है। सरल प्रोर नम क्या है। स्यास ना प्रकार ने स्थान स्थान

वास-जगत्-निरपेच अपनी स्थिति मी अपेचा से गुक नहीं है। कारण कि पदार्थ अनन्त गुर्गों का सहज सामञ्चल्य है। सकते सभी गुज, धर्म या शक्ति अपेचा की श्रृक्कला में गूथे हुए हैं। एक गुर्ग की अपेचा पदार्थ का जो त्वरूप है, वह सकती अपेदा से हैं, इसरे की अपेचा से नहीं। चेतन पदार्थ चेतन्य गुर्ग की अपेचा से चेतन हैं किन्तु समके सहमात्री आस्तित्व, करतुल आदि गुर्गों को अपेचा से चेतन पदार्थ की चेतनशीलता नहीं है। अनन्त शिक्तियों और उनके अनन्त कार्य या परिश्वामों की जो एक संकलना. समन्वय या श्रृंखला है वही पदार्थ है। इसलिए विविध शक्तियों और उन्जनित विविध परिणामों का अविरोधमाव सापेच स्थित में ही हो सकता है।

नय का - उद्देश्य

"सब्बेर्नि पि षयार्था, बहुबिह वसव्वय जिसामिता। त सब्बण्यबिसुद्ध, जं चरसागुणहिन्नो साहू॥" —भद्यवाह—न्नावश्यक निर्धाक्त १०१५५

चरण गुण न्थिति परम माध्यस्थ्यरण है। वह राग-द्वेप का विलय होने से मिलती है। नय का उद्देश्य है—माध्यस्थ्य बढ़े, मनुष्य विचार सिहप्पु बने, नानाप्रकार के विरोधी लगने वाले विचारों में समन्वय करने की योग्यती विकतित हो।

कोई भी व्यक्ति सदा पदार्थ को एक ही हृष्टि से नहीं देखता। देश, कार्त श्रीर स्थितियों का परिवर्तन होने पर दर्शक की हृष्टि में भी परिवर्तन होता है। यही न्यिति निरुपण की है। वक्ता का कुकाब पदार्थ की क्षीर होता। वहीं वात पदार्थ की क्षीर होता। यहीं वात पदार्थ की श्रीम होता। यहीं वात पदार्थ की श्रीम स्थाप में विषय में है। मुल्ने वाले की बन्ता की विवत्ता ममननी होती। उने समनने के लिए उनके पानियाहितक वातानगर, हुद्य, स्त्रेम, कार्त की भार की तमलना होता। निरुप्ता के पान कुप यनते हैं—

- (१) द्रव्य की विकास प्रकृष में ही क्लिम और तप स्मादि होते हैं।
- (२) पर्नंत भी निवताः -सिठाम और सब स्वारित ही पूछ है।
- ( ३ ) इत्य के परिस्तान माप की विनदार हुए है।
- ( Y ) रार्वेव के बास्तिस्य साथ की विवता। किताम है राप कार्वि है।

```
( ५) धर्म-धर्मि-नम्बन्ध की विवत्ता-प्रदूष का मिठाम, नय स्त्रादि ।
    इनके वर्गाकरण से हो हिष्ट्या बनती हैं :--
    (१) द्रव्य प्रधान या स्त्रभेद प्रधान ।
    (२) पर्याय प्रधान या भेद-प्रधान ।
    नय का रहस्य यह है कि हम इसरे टाक्ति के विचारों की उसी के
अभिप्रायानकल समस्ते का यह वरें।
नय का स्वरूप
    कपनीय बन्त दो है:--
    (१) पदार्थ-द्रव्य ।
    (२) पदार्थं की अवस्थाए - पर्याय ।
    श्रभिप्राय व्यक्त करने के नाधन हो हैं :---
    (१) মর্ঘ।
    (२) शब्द ।
    गर्य के प्रकार की है :---
    (१) सामान्य ।
    (२) विशेष ।
    गध्द की प्रवृत्ति के हेन दो हैं :--
    (१) रुदि।
    (२) व्यत्पत्ति ।
    रपुत्रति प्रयोग के कारण हो है :---
    (१) गामान्य निमित्त ।
    (२) तत्रालमानी निमित्र।
(१) नेपन-रामान्य-पिरेट के सुद्धा नर का निरुद्ध नेपन नर है।
(२) गमर-चेयन मामान्य का जिल्ला गान न्य है।
(१) जनगर-नेपा स्थित का विकास सम्मान नह "।
ا و لد كشد صدي له دون يددي يدد شد در ١
(١٤) كالمناسسة به قبائة شك عند كالم المراسية عب معيانكما المب
```

mit.

- (६) नमिमस्ट-च्युत्पत्ति से होने वाली शब्द की श्रवृत्ति का अभिप्राय समिमस्ट नव है।
- (७) एवम्भृत-वार्तमानिक या तत्कालमात्री व्युत्पत्ति से होने वाली घण्य की प्रवृत्ति का अभिग्राय एवम्भृत नय है।

इस प्रकार सात नयों में शाब्दिक और आर्थिक, बास्तविक और व्यावहारिक द्राव्यिक और पार्याविक, नभी प्रकार के अभिप्राय संग्रहीत ही जाते हैं, इसलिए प्रत्येक नय का विशद रूप नमकता आवश्यक है। नैशम

तावारम्य की अपेदाा से ही शामान्य-विशेष की मिन्यता का समर्थन किया जाता है। यह दृष्टि नैगमन्य है। यह समयप्राही-दृष्टि है। सामान्य और विशेष, दोनो इसके विषय हैं। इससे सामान्य-विशेषात्मक बस्त के एक देश का बोष होता है। सामान्य और विशेष स्वतन्त्र पदार्थ है—इस कणादृष्टि की जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। कारण, सामान्य रहित विशेष और विशेष-रित सामान्य की कहीं भी प्रतीति नहीं होती। ये दोनो पदार्थ के धर्म हैं। एक पदार्थ की इसरे पदार्थ, देश और काल में को अनुवृत्ति होती है, वह विशेष-अश्य। केवल अप्रवृत्ति स्थ या केवल व्यावृत्ति स्थिप नहीं होती। जिल पदार्थ की कित समय दूतरों से अनुवृत्ति मिलती है, सतकी स्थी समय दूतरों से अनुवृत्ति मिलती है, सतकी स्थी समय दूतरों से न्यावृत्ति मिलती है।

सामान्य-विशेषात्मक पदार्य का शान प्रमाण से ही सकता है। अख्टह वस्तु प्रमाण का विषय है। नय का विषय उसका एकाश है। नैगम नय बोध कराने के अनेक मार्गों का स्पर्य करते वाला है, फिर भी प्रमास नहीं है। प्रमास में सब धर्मों को मुख्य स्थान मिलता है। यहाँ सामान्य के मुख्य होने पर विशेष गीण रहेगा और विशेष के मुख्य वनने पर सामान्य गीप। दोनों को यथा स्थान मुख्यता और गीणता मिलती है। संग्रहनय केवल सामान्य अंग का ग्रहस करता है और व्यवहारनय केवल विशेष अंश का। -नैगम नय टोनों (सामान्य-विशेष) की एकाअयता का साधक है। प्रमारण की दृष्टि से द्रव्य और पर्याय में कथित मेद और कथित् अमेद हैं। उससे मेदामेद का युगपत् ग्रह्म होता है।

नैगमनय के अनुसार द्रव्य और पर्याय का सम स्थित में युगपत् ग्रहण नहीं होता। अमेद का ग्रहण मेद को गौण वना डालता है और मेद का ग्रहण अमेद को। मुख्य प्रस्पणा एक की होगी, प्रमाता जिसे चाहेगा उसकी होगी। आमन्द चेतन का धर्म है। चेतन में आनन्द है—इस विवत्ता में आनन्द मुख्य वनता है, जो कि मेट है—चेतन की ही एक विशेष अवस्था है। "आनन्दी जीव की बात छोडिए"—इम विवद्धा में जीव मुख्य है, जो कि अमेट है—अमन्द जैसी अनन्द सूहम-स्थूल विशेष अवस्थाओं का अधिकरण है।

नैगमनय भावो की अभिन्यक्षना का न्यापक स्रोत है। "स्रानन्द छा रहा है" — यह ऋजुस्त्र नय का ऋभिन्नाय है । इसमें केवल धर्मया भेद की ग्रभिन्यक्ति होती है। "त्रानन्द कहाँ १"-यह उससे व्यक्त नही होता। "द्रव्य एक है"---यह सग्रह नय का ऋभिप्राय है किन्तु द्रव्य में क्या है !---यह नहीं जाना जाता । "त्र्यानन्द चेतन मे होता है" और उसका ऋधिकरण चेतन ही है, यह दोनो के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति है। यह नैगमनय का अभिप्राय है। इस प्रकार गुण-गुग्गी, अवयव-अवयवी, क्रिया-कारक, जाति-जातिमान् ग्रादि मे जो भेटाभेद-सम्बन्ध होता है, उसकी व्यक्तना इसी दृष्टि से होती है। पराक्रम और पराक्रमी की सर्वथा एक माना जाए तो वे वस्तु नहीं हो सकते। यदि उन्हें सर्वधादो माना जाए तो उनमें कोई सम्बन्ध नही रहता | वे वो हैं—यह भी प्रतीति-सिद्ध है, उनमें सम्बन्ध है—यह भी प्रतीति-सिद्ध है किन्तु हम दोनों को शब्दाश्रयी जान द्वारा एक साथ जान सकें या कह सकें-यह प्रतीति सिद्ध नहीं, इसलिए नैगमहास्टि है, जो अग्रुमुक वर्म के माथ अमुक धर्म का सम्बन्ध बताकर यथा समय एक दूसरे की मुख्य स्थिति की ग्रहण कर सकती है। ''पराक्रमी हनुमान्" इस वर्णन शैली में हनुमान् की मुख्यता होगी। हनुमान् के पराक्रम का वर्णन करते समय उसकी (पराक्रम की) मुख्यता अपने आप हो जाएगी। वर्णन की यह सहज शैली ही इस टिप्ट का श्र्याचार है ।

इसका दूसरा आधार लोक-व्यवहार भी है। लोक-व्यवहार में शब्दों के जितने और जैसे ऋषं माने जाते हैं, उन सबको यह दृष्टि मान्य करती है।

तीसरा आधार सकल्य है। सकल्प की सत्यता नैगम दृष्टि पर निर्मर है।
भूत को वर्तमान मानना--जो कार्य हो चुका, ससे हो रहा है--ऐसे मानना
सत्य नहीं है। किन्तु सकल्प या आरोप की दृष्टि से सत्य हो सकता है।

इसके तीन रूप बनते हैं:--

१---भृत पर्याय का वर्तमान पर्याय के रूप में स्वीकार ( अतीत में वर्तमान का संकल्प ) -भारतीयम ।

२—श्रपूर्य वर्तमान का पूर्ण वर्तमान के रूप में स्वीकार (अनिध्यत्रिक्ष वर्तमान से निष्पत्रिक्षय वर्तमान का संकल्य) • वर्तमान नैगम।

३---भविष्य पर्याय का भृतपर्याय के रूप में स्वीकार ( मविष्य में भृत की संकल्प ) · · भावीनैगम।

जयन्ती दिन मनाने की सत्यता भृत नैगम की दृष्टि से है। रोटी पकानी शुरु की है। किसी ने पूछा आज क्या पकाया है। उत्तर मिलता है "'रोटी पकायी है।" रोटी पकी नहीं, पक रही है फिर भी वर्तमान नैगम की अपेका "पकाई है" ऐसा कहना उस्त है।

च्रमता और योध्यता की अपेद्या अकिव को किव, अविद्वान् की विद्वान् कहा जाता है। यह तभी सत्य होता है जब हम, भावी का भूत में उपचार है, इस अपेद्या को न भूतें।

नैगम के तीन भेद होते हैं .--

- (१) द्रव्य-नैराम ।
- (२) पर्याय-नैगम ।
- (३) द्रव्य-पर्याय नैगम । इनके कार्य का क्रम यह है .—
- (१) दो वस्तुत्रो का ग्रह्ण।
- (२) दो अनस्थाओं का ग्रहण।
- (३) एक वस्तु श्रीर एक श्रवस्था का श्रहशा । नैगम नय जैन दर्शन की श्रनेकान्त दृष्टि का प्रतीक है। जैन दर्शन के श्रनुवार

नानाल और एकल दोनो सत्य है। एकत्व निरपेक्ष-नानात्व और नानात्व-निरपेत्त एक्त-ये दोनो मिथ्या हैं। एकत्व आपेत्तिक सत्य हे। 'गोल' की श्रपेदा से सब गायों में एकत्व हैं। पश्रत्व की अपेदा से गायों और अन्य पणुत्रों में एकत्व है। जीवत्व की ऋषेचा से पशु और ख्रन्य जीवों में एकत्व है। इच्यत्व की अपेद्धा से जीव और अजीव में एकरव है । अस्तित्व की अपेद्धा से ममचा विश्व एक है। ऋषित्तिक-उत्स से हम वान्तविक सत्य की ऋषि जाते हैं. तव हमारा दृष्टिकोण भेद-वादी वन जाता है। नानात्व वास्तविक सत्य है। जहाँ श्रुत्तित्व की अपेका है, वहाँ विश्व एक है किन्तु चैतन्य और अचैतन्य, जो अत्यन्त विरोधी धर्म हैं. की ऋषेचा विश्व एक नहीं है। उसके दो रूप हैं— (१) चेतन जगत् (२) अचेतन जगत् । चैतन्य की अपेचा चेतन जगत् एक है किन्तु स्वस्थ चैतन्य की अपेका चेतन एक नहीं है। वे अनन्त हैं। चेतन का वालाविक रूप है-स्वारम प्रतिष्ठान । प्रत्येक पदार्थ का शुद्ध रूप, यही स्वप्रतिष्ठान है। बास्तविक रूप भी निरपेक्ष सत्य नहीं है। स्व में या व्यक्ति में चैतन्य की पूर्णता है। वह एक ज्यक्ति—चेतन अपने समान अन्य चेतन ध्यक्तियों से सब्या भिन्न नहीं होता. इसलिए उनमें नजातीयता या सापेसता है। यही तथ्य छागे बढता है।

चेतन और अचेतन में भी सर्वथा भेद ही नहीं, अभेद भी हैं। भेद हैं वह चेतन्य और अचेतन्य की अपेक्षा से हें। इन्यत्य, बस्तुत्य, अस्तित्व, परस्परा-सुगमत्व आदि-आदि अस्टब्य अपेक्षाओं से उनमें अभेद हैं।

दूसरी दृष्टि से उनमें सर्वथा अपेद ही नहीं भेद भी है। अपेद श्राहित आहित की अपेदा से हैं, चैतन्य की अपेदा से मेद भी हैं। उनमें स्वरूप-भेद हैं, इस्र लिए दोनों की अर्थकिया भिन्न होती हैं। उनमें अपेद भी हैं, इस्र लिए दोनों में क्षेप कायक, ब्राह्म-ब्राह्क आदि-आदि सम्बन्ध हैं। संग्रह और स्थावहार

अभेद और भेद मे तादातम्य सम्बन्ध है—एकात्मकता है। सम्बन्ध दो से होता है। केवल भेद या केवल अभेद मे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता ।

ग्रभेद का --

शुद्धरूष है—सत्तारूप वामान्य या निर्विकल्पक महामत्ता । अशुद्धरूष है—स्रवान्तर सामान्य (सामान्यविशेषोमयात्मक सामान्य ) भेर का—

- (१) शुद्धरूप है--श्रन्त्यस्वरूप-च्यावृत्ति ।
- (२) ग्रशुद्धरूप है-श्रवान्तर-विशेष ।

संग्रह समन्त्रय की द्रिष्ट हैं और व्यवहार विमाजन की । ये दोनो द्रिष्टियाँ समानान्तर रेखा पर चलने वाली हैं किन्तु इनका गति-क्रम विपरीत हैं। स्प्रह-दृष्टि सिमटती चलती हैं, चलते-चलते एक हो जाती हैं। व्यवहार दृष्टि खुलती चलती है—चलने-चलने अनन्त हो जाती हैं।

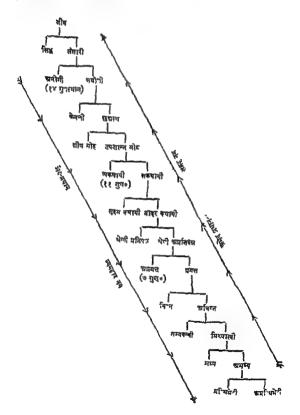

यदि सब पदार्थों में सर्वथा अभेद ही होता—वास्त्रविक एकवा ही होती वो व्यवहार नय की (मेद को वास्त्रविक मानने की) बात बुटिपूर्ण होती। इसी प्रकार सब पदार्थों में सर्वथा मेद ही होता, वास्त्रविक अनेकता ही होती वो सप्रहन्हिन्द की (अभेद को वास्त्रविक मानने की) बात सत्य नहीं होती।

चैतन्य गुण जेसे चेतन व्यक्तियों में सामझस्य स्थापित करता है, वैसे ही यदि यही गुण अचेतन व्यक्तियों का चेतन व्यक्तियों के साथ सामझस्य स्थापित करता तो चैतन्य धर्म की अपेक्षा चेतन और अचेतन को अत्यन्त विरोधी मानने की स्थिति नहीं आती। चेतन और अचेतन में अन्य धर्मों द्वारा सामझस्य होने पर भी चेतन धर्म द्वारा सामझस्य नहीं होता। इसिलए भेद भी तास्त्रिक हैं। सत्ता, द्रव्यत्व आदि धर्मों के द्वारा चेतन और अचेतन में यदि किसी प्रकार का सामझस्य नहीं होता तो दोनों का अधिकरण एक जगत् नहीं होता। वे स्वरूप से एक नहीं हैं, अधिकरण से एक हैं, इसिलए अभेद भी तास्त्रिक हैं।

श्रमेद श्रीर भेद की सास्त्रिकता के कारण भिन्न-भिन्न हैं। सत्ता या श्रम्तिल श्रमेद का कारण है, यह कभी भेद नहीं डालता। हमारी श्रमेदपरक- हिन्द इसके तहारे बनती है।

विशेष धर्म या नास्तित्व (जैसे चेतन का चैतन्य) भेद का कारण है | इसके सहारे भेद-परक इष्टि चलती है |

बस्तु का जो समान परिणाम है, वही सामान्य है। समान परिणाम असमान परिणाम के विना हो नहीं सकता।

असमानता के विना एकता होगी, समानता नहीं । वह असमान परिप्पाम ही विशेष है <sup>3 ९</sup>।

नैगम दृष्टि अभेद और भेद शक्तियों की एकाअवता के द्वारा पदार्थ की अभेदक और भेदक धर्मों का समन्वय मानकर अभेद और भेद की वालिक्ता का समर्थन करती है। सप्रह और व्यवहार—ये दोनों क्रमशः अभेद और भेद को सुख्य मानकर इनकी वास्तविकता का समर्थन करने वाली दृष्टियाँ हैं।

व्यवहार नय

यह (१) उपचार-बहुल और (२) लाँकिक होता है।

- (१) उपचार-बहुल-वहाँ गौण-वृत्ति से उपचार प्रधान होता है। जैसे-पर्वत जल रहा है-यहाँ प्रचुर-टाह प्रयोजन है। मार्ग चल रहा है-यहाँ नैरन्तर्य प्रतीति प्रयोजन है।
  - (२) लौकिक-भौरा काला है।

## ऋजुसूत्र

यह वर्तमानपरक दृष्टि है। यह अतीस और भविष्य की वास्त्विक सत्ता स्वीकार नहीं करती। अतीत की क्रिया नष्ट हो चुकती है। भविष्य की क्रिया प्रारम्भ नहीं होती। इसिलए भूतकालीन वस्तु और भविष्यकालीन वस्तु न तो अर्थिकिया समर्थ (अपना काम करने में समर्थ) होती है और न प्रमाण का विषय वनती है। वस्तु वहीं है जो अर्थिकिया समर्थ हो, प्रमाण का विषय वने। ये दोनों वार्ते वार्तमानिक वस्तु में ही मिलती हैं। इसिलए वहीं तास्विक सत्ता है। अतीत और भविष्य में 'तुला' तुला नहीं है। 'तुला' वसी समय तुला है, जब सत्तरे तोला जाता है।

इसके अनुसार कियाकाल और निष्ठाकाल का आधार एक द्रव्य नहीं हो सकता ! साध्य-अवस्था और साधन अवस्था का काल मिन्न होगा, तब मिन्न काल का आधारभृत द्रव्य अपने आप मिन्न होगा ! दो अवस्थाएं समन्वित नहीं होती ! मिन्न अवस्थावाचक पदार्थों का समन्वय नहीं होता ! इस प्रकार यह पौर्वापर्य, कार्य-कारण आदि अवस्थाओं की स्वतन्त्र सत्ता का समर्थन करने वाली दृष्टि है ।

#### शब्दनय

शब्दनय भिन्न-भिन्न लिझ, बचन आदि युक्त शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। यह शब्द, रूप और उसके अर्थ का नियामक है। व्याकरण की लिझ, बचन आदि की अनियामकता को यह प्रमाण नहीं करता। इसका अभिप्राय यह है:—

(१) पुलिङ्क का बाच्य अर्थ स्त्रीलिङ्क का बाच्य अर्थ नहीं बन सकता। 'पहाइ' का जो अर्थ ई वह 'पहाड़ी' शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। डूसी प्रकार स्त्रीलिङ्क का बाच्य अर्थ पुर्लिग का बाच्य नहीं बनता। 'नदी' के लिए 'नद' शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फलित यह है—जहाँ शब्द का लिझ-भेद होता है, वहाँ ऋर्य-भेद होता है।

(२) एक वचन का जो बाच्य अर्थ है, वह बहुवचन का बाच्यार्थ नहीं होता। बहुवचन का बाच्य-अर्थ एक बचन का बाच्यार्थ नहीं बनता। "मनुष्य है" और "मनुष्य हैं" ये दोनों एक ही अर्थ के बाचक नहीं बनते। एकत्व की अवस्था बहुत्व की अवस्था से मिन्न है। इस प्रकार काल, कारक रूप का भेद अर्थ-भेड का प्रयोजक बनता है।

यह दृष्टि शब्द-प्रयोग के पीछे छिपे हुए इतिहास को जानने में वड़ी यहायक है। सकेत-काल में शब्द, लिझ आदि की रचना प्रयोजन के अनुरूप वनती है। वह रूढ जैमी वाद में होती है। सामान्यतः हम 'स्तुति' और 'स्तोन' का प्रयोग एकार्थक करते हैं किन्तु वस्तुतः ये एकार्थक नहीं हैं। एक स्लोकात्मक मिक काव्य 'स्तुति' और वहु श्लोकात्मक-मिक काव्य 'स्तुनि' और वहु श्लोकात्मक-मिक काव्य 'स्तुनि' और कहलाता है उन्। 'युन' और 'युनी' के पीछे जो लिझ भेद की, 'तुम' और 'श्रापके' पीछे जो वचन-भेद की मावना है, वह शब्द के लिझ और वचन-भेद द्वारा व्यक्त होती है। शब्द-नय शब्द के लिझ, वचन आदि के द्वारा व्यक्त होते वाली अवस्था को ही तात्मिक मानता है। एक ही व्यक्ति को स्थायी मानकर कमी 'तुम' और कमी 'आप' शब्द से सम्बोधित किया जा सकता है किन्तु शब्दनय छन दोनो को एक ही व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। 'तुम' का वाच्य व्यक्ति लघु या प्रेमी है, जब कि 'आप' का वाच्य गुव या सम्मान्य है।

## समभिरूढ

एक वस्तु का बूझरी वस्तु मे सक्रमण नहीं होता। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में निष्ठ होती है। स्यूल दृष्टि से हम अनेक वस्तुओं के मिश्रण या यहस्यिति को एक वस्तु मान लेते हैं किन्तु ऐसी स्थिति में भी प्रत्येक वस्तु अपने-अपने स्वरूप में होती है।

जैन दर्शन की माषा में अनेक वर्गणाए और विज्ञान की भाषा में अनेक गैलें (Gases) आकाश-मडल में ज्यास हैं किन्तु एक साथ ज्यास रहने पर भी वे अपने-अपने स्वरूप में हैं। समिमरूढ़ का अभियाय यह है कि जो वस्तु जहाँ ऋरूद है, उसका वहीं प्रयोग करना चाहिए। यह दृष्टि वैज्ञानिक विश्लेपण के लिए वहत जवयोगी है। स्थूल दृष्टि में घट, क्ट, कुम्म का ऋषे एक है। समिनिरुढ इसे स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार 'घट' शब्द का ही अर्थ घट वस्तु है, बूट शब्द का अर्थ घट वस्तु नही; घट का कुट में सक्रमण श्रवस्तु है। 'घट' वह वस्तु है, जो माथे पर रखा जाए। कहीं वड़ा कही चौडा श्रीर कहीं सकडा--यू जो कुटिल श्राकार वाला है, वह 'कुट' है <sup>98</sup>। माघे पर रखी जाने योग्य अवस्था और कुटिल आकृति की अवस्था एक नहीं है। इसलिए दोनो को एक शब्द का अर्थ मानना भूल है। अर्थ की ऋवस्था के अनुरूप शब्दप्रयोग और शब्दप्रयोग के अनुरूप अर्थ का बोध हो, तभी सही व्यवस्था हो सकती है। अर्थ की शब्द के प्रति और शब्द की अर्थ के प्रति नियामकता न होने पर वस्तु साकर्य हो जाएगा। फिर कपडे का अर्थ घटा और घडे का अर्थ कपडान समकते के लिए नियम क्या होगा। कपडे का अर्थ जैसे तन्तु-पमुदाय है, वैसे ही मृत्मय पात्र भी हो जाए और सब कुछ हो जाए तो शब्दानुसारी प्रवृत्ति-निवृत्ति का लोग हो जाता है, इसलिए शब्द की अपने वास्य के प्रति सन्ना होना चाहिए। घट अपने अर्थ के प्रति सन्ना रह सकता है, पट या कुट के अर्थ के प्रति नहीं । यह नियामकता या समाई ही इसकी मौलिकता है।

## एवस्भूत

समिल्ड मे फिर भी स्थितिपालकता है। वह अतीत और भिष्ण की किया को भी शब्द-प्रयोग का निभिन्त मानता है। यह नय अतीत और भिष्ण की किया से शब्द और अर्थ के प्रति नियम को स्वीकार नहीं करता। सिर पर रखा जाएगा, रखा गया इसिलए वह घट है, यह नियमिक्रया शस्य है। घट वह है, जो माथे पर रखा हुआ है। इसके अनुतार शब्द अर्थ की वर्तमान-चेप्टा का प्रतिविश्व होना चाहिए। यह शब्द को अर्थ का और अर्थ को शब्द का नियामक मानता है। घट शब्द का वाच्य अर्थ वही है, जो पानी लाने के लिए मस्तक पर रचखा हुआ है—वर्तमान प्रवृत्तियुक्त है। घट शब्द मी वही है, जो घट-कियायुक्त अर्थ का प्रतिपादनं करे।

### विचार की आधारभित्ति

विचार निराश्रय नहीं होता। उसके अवलम्बन तीन हैं---(१) ज्ञान (२) अर्थ (३) शब्द।

- (१) जो विचार संकल्प-प्रवान होता है, उसे जानाश्रयी कहते हैं। नैगम नय जानाश्रयी विचार है।
- (२) अर्थाश्रमी विचार वह होता है, जो अर्थ को प्रधान मानकर चले। सग्रह, व्यवहार और ऋजुस्त्र—यह अर्थाश्रमी विचार है। यह अर्थ के अमेद और भेद की मीमासा करता है।
- (३) शब्दाश्रयी विचार वह है, जो शब्द की मीमासा करें। शब्द, समिमिलढ और एवम्मृत—ये तीनो शब्दाश्रयी विचार हैं।

इनके आधार पर नयों की परिभाषा यूँ होती है :--

- (१) नैगम-संकल्प या कल्पना की अपेद्या से होने वाला विचार।
- (२) सप्रह-समूह की ऋषेद्या से होने वाला विचार।
- (३) व्यवहार व्यक्तिकी " " " "
- (४) ऋजुद्श--वर्तमान अवस्था की अपेचा से होने वाला विचार !
- (५) शन्द—यथाकाल, यथाकारक शन्दप्रयोग की ऋपेदा से होने वाला विचार।
- (६) समिम्बद—शुब्द की छरपत्ति के अनुरूप शब्दप्रयोग की अपेता से होने वाला विचार।
- (७) एवम्मूत—ज्यक्ति के कार्यानुरूप शब्दप्रयोग की अपेक्षा से होने वाला विचार।

नयविभाग • • सत दृष्टिविन्दुन्त्रर्थाश्रित ज्ञान के चार रूप वनते हैं।

- (१) सामान्य-विशेष समयात्मक के ऋर्थ नैगमदृष्टि।
- (२) सामान्य या श्रमिन्न ग्रर्थ संग्रह-दृष्टि
- (३) विशेष या मिन्न ऋर्यः व्यवहार-दृष्टि
- (४) वर्तमानवर्ती निशेष अर्थ अनुसुत्र दृष्टि

<sup>पहली</sup> दृष्टि के अनुसार अमेदशून्य भेट और मेदशून्य अभेद रूप अप

नहीं होता। जहाँ अमेद रूप प्रधान वनता है, वहाँ मेदरूप गीए वन जाता है और जहाँ मेदरूप मुख्य वनता है, वहाँ अमेदरूप गीण। अमेद और भेद, जो पृथक् प्रतीत होते हैं, उसका कारण दृष्टि का गीया-मुख्य-माव है, किन्तु उनके स्वरूप की पृथकता नहीं।

दूसरी दृष्टि से केवल अर्थ के अनन्त धर्मों के अमेद की निवन्ना शृष्प दोती है। यह मेद से अमेद की ओर गित है। इसके अनुसार पदार्थ में सर-भावी और क्षममानी अनन्त-धर्म होते हुए भी वह एक माना जाता है। सजातीय पदार्थ सहया से अनेक, असहय या अनन्त होने पर भी एक माने जाते हैं। विजातीय पदार्थ पृथक होते हुए भी पदार्थ की सत्ता में एक वन जाते हैं। यह मध्यम या अपर समह बनता है। पर या उन्कृष्ट समह में निरव एक यन जाता है। अस्ति-सामान्य से परे कोई पदार्थ नहीं। अस्तिल नी सीमा में सब एक यन जाते हैं, फलतः विश्व एक सद-अविशेष या सत्-सामान्य यन जाता है।

यह दृष्टि दो धर्मों की समानता से प्रारम्म होती है और समूचे जगत की समानता में इनकी परि समाप्ति होती है अभेद चरम कोटि तक नहीं पहुँचती। तय तक अपर सबह चलता है।

तीमरी दृष्टि ठीक इससे विषयीत चलती है। यह अभेद से भेद की लोग जाती है। इन दोनों का चेत्र तल्य है। केवल दृष्टि-भेद रहता है। दूसरी दृष्टि मन मे लाभेद ही लाभेद वेदाती है लीर इसे सब में भेद ही भेद दीग पहता है। दूसरी नाभेदांण प्रधान या निरुचय दृष्टि है, यह है भेदांण या उपनोगिता प्रधान दृष्टि। दृष्ट्यस्य से कुछ नहीं बनता, उपयोग दृष्ट्य हो होना है। गोरव दृष्ट नहीं हेता, दूष गाय हेती है।

नीकी द्रष्टि नका भेद भी द्रष्टि है। जैसे प्रमासह में श्रभेट चरम मीटि नग पहुँन जाता है—बिहर एवं बन जाता है, वैसे ही इसमें भेद नका भने जाता है। स्वार मधा श्रीव नक्दार के ये होनी निते हैं। यहाँ में उनकी क्रिक्त होता है।

यही एक प्रदेश के किए प्राथमार है। प्राप्त मध्य की सामग्र सर्प गरी

माना, तव ऋजुस्त्र ऋलग क्यो १ सग्रह के ऋषर ऋौर पर—ये दो मेद हुए, वैसे ही व्यवहार के भी दो भेद हो जाते—ऋषर-व्यवहार ऋौर पर-व्यवहार ।

इस प्रश्न का समाधान दूदने के लिए चलते हैं, तब हमें दूसरी हिण्ट का आलोक अपने आप मिल जाता है। अर्थ का अन्तिम भेद परमाणु या प्रदेश है। उस तक व्यवहारनय चलता है। चरम भेद का अर्थ होता है— वर्तमानकालीन अर्थ-पर्याय—क्ष्ममाश्रस्थायी पर्याय। पर्याय पर्यायार्थिक नय का निषय बनता है। व्यवहार ठहरा द्रव्यार्थिक। द्रव्यार्थिक हिण्ट के सामने पर्याय गीण होती है, इसलिए पर्याय उसका निषय नहीं बनती। यही कारण है कि व्यवहार से ऋजुस्त्र को स्वतन्त्र मानना पड़ा। नय के निषय-विमाग पर हिण्ट डालिए, यह अपने आप स्पष्ट हो जाएगा द्रव्यार्थिक नय तीन हैं अ--(१) नैगम (२) सब्रह (३) व्यवहार।

श्रृजुस्त्न, शब्द, समीमरुद्ध और एवम्भृत—ये चार पर्यायार्थिक नय हैं। श्रृजुस्त्र द्रव्य-पर्यायार्थिक विभाग में जहाँ पर्यार्थार्थिक में जाता है, वहाँ अर्थ शब्द विमाग में अर्थ नय मे रहता है। व्यवहार दोनो जगह एक कोटिक है।

दो पस्पराए

इन्यार्थिक और पर्यायार्थिक के विभाग मे दो पम्पराएं वनती हैं, एक सेंद्रान्तिको की और दूसरी वार्किको की | सेंद्रान्तिक परम्परा के अप्रणी "जिनमद्रगणी" चमाश्रमण हैं। जनके अनुसार पहले चार नय द्रव्यार्थिक हैं और शेष तीन पर्यायार्थिक। दूसरी परम्परा के प्रमुख हैं "सिद्धसेन"। जनके अनुसार पहले तीन नय द्रव्यार्थिक हैं और शेष चार पर्यायार्थिक भें।

सैद्धान्तिक ऋजुसूत्र को द्रव्यार्थिक मानते हैं। उसका आधार अनुयोग द्वार का निम्न सुत्र है।

"वष्णुसुत्रस्य एगो ऋणुवन्नतो ऋगमतो एग दव्वावस्तय पुहुत्त नेव्युह<sup>3 ६</sup>---

इनका भाव यह है—ऋजुसूत्र की दृष्टि में जपयोग-शृल्य व्यक्ति द्रव्यावश्यक है। सैद्धान्तिक परम्परा का मत यह है कि यदि ऋजुसूत्र को द्रव्यवाही न माना जाए तो जक सूत्र में विरोध ऋष्येगा।

तार्किक मत के अनुसार अनुयोग द्वार में वर्तमान आवश्यक पर्याय म द्रव्य पद का उपचार किया गया है 30 इसिलए वहाँ कोई विरोध नहीं आता । सैद्धान्तिक गीण द्रव्य को द्रव्य मानकर इसे द्रव्यार्थिक मानते हैं और तार्किक वर्तमान पर्याय का द्रव्य रूप में उपचार और वास्तविक दृष्टि में वर्तमान पर्याय मान उसे पर्यायार्थिक मानते हैं । मुख्य द्रव्य कोई नहीं मानता । एक हृष्टि का विषय है—गीण द्रव्य और एक का विषय है पर्याय । दोनों में अपेसामेद है, तार्किक विरोध नहीं ।

द्रव्याधिक नय द्रव्य को ही मानता है, पर्याय को नहीं मानता, तब ऐसा लगता है—यह दुर्नय होना चाहिए। नय में दूसरे का प्रतिकृप नहीं होना चाहिए। वह मध्यस्य होता है। बात सही है, किन्तु ऐसा है नहीं। द्रव्याधिक नय पर्याय को अस्वीकार नहीं करता, पर्याय की प्रधानता को अस्वीकार करता है। द्रव्य के प्रधान्यकाल में पर्याय की प्रधानता होती नहीं, इसिलए यह उच्चित है <sup>36</sup>। यही बात पर्यायाधिक के लिए है। वह पर्याय-प्रधान हैं, इसिलए वह द्रव्य का प्राधान्य अस्वीकार करता है। यह अस्वीकार सुख्य हिन्द का है, इसिलए यहाँ असत्-एकान्त नहीं होता।

## पर्यायायिकनय

"मृजुव्ह का विषय है—वर्षमान कालीन अर्थपर्याय । शब्दनय काल पादि के भेद से अर्थभेद मानता है। इस दृष्टि के अनुसार अतीत और वर्षमान ही पर्याय एक नहीं होती।

समिमिस्ट निविक्ति मेट से अर्थ-भेद मानता है। इसकी है स्टिम घट गाँर कुम्म दो हैं।

एवरभूत वर्तमान निया मे परिपत अर्थ को ही तद्शब्द बाल्य मानता है। 'रेल एवं बत्त वर्तमान पर्याप को मानता है। तीना शब्दनय शब्दप्रयोग के अतुमार प्रयंभेद (भिन्न-अर्थ-पर्याप) न्वीकार करते हैं, इवलिए ये चारी पर्यायाधिक नय है। इनमे ब्रब्धार गीन रहता है और पर्यायांस सुख्य।

### अर्थनय और शब्दनय

नेगम, सबर, व्यवदार और अनुसूत—ये चार प्रयंतय हैं। शब्द, गर्माभनद और एक्स्पुत—ये तीन जब्द नव है। य तो लातो नय शानानम और शब्दात्मक दोनो हैं किन्तु यहाँ उनकी शब्दात्मकता से प्रयोजन नहीं। पहले चार नदों में शब्द का काल, लिक्क, निकक्ति ऋषि वदलने पर ऋथे नहीं वदलता, इसलिए वे ऋर्यनय हैं। शब्दनयों में शब्द का कालादि वदलने पर ऋथें वदल जाता है, इसलिए ये शब्दनय कहलाते हैं।

#### नयविभाग का आधार

ऋर्य या अमेद समह दृष्टि का आघार है और मेद व्यवहार दृष्टि का ! समह भेद को नहीं मानता और व्यवहार अमेद को । नैगम का आघार है—अमेद और मेद एक पदार्थ में रहते हैं, ये सर्वया दो नहीं हैं विन्तु गौया मुख्य मान हो हैं। यह अमेद और मेद दोनों को स्वीकार करता है, एक साथ एक एप में नहीं कैं। यह समेद और मेद दोनों को स्वीकार करता है, एक साथ एक एप में नहीं कैं। यह प्रमाण बन जाता किन्तु ऐसा नहीं होता । इस दृष्टि में मुख्यता एक की ही रहती है, दूमरा सामने रहता है किन्तु प्रधान बनकर नहीं । कभी धर्मी मुख्य बन जाता है, कभी धर्म और दो धर्मों की भी यही गति है। इसके राज्य में किसी एक के ही मस्तक पर मुकुट नहीं रहता । वह अपेक्षा या प्रयोजन के अनुसार बदलता रहता है।

शृजुद् का आधार है—चरमभेद। यह पहले और पीछे को नास्तिवक नहीं मानता। इसका सूत्रण बड़ा सरल है। यह सिर्फ वर्तमान पर्याय को ही नास्तिविक मानता है।

शब्द के भेद-रूप के अनुसार अर्थ का भेद होता है—यह शब्दनय का आधार है।

मत्येक शब्द का ऋर्थ भिन्न है, एक ऋर्थ के दो बाचक नहीं हो सकते— यह समीमत्द्र की मूल मित्ति है।

राज्यनय प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न नहीं मानता। उसके मतमे एक शब्द के जो अनेक रूप बनते हैं, वे तभी बनते हैं जब कि अर्थ में भेद होता है। यह हिष्ट उससे सूक्ष है। इसके अनुसार—शब्दमेद के अनुसार अर्थभेद होता ही है।

एनम्भूत का अभिप्राय विशुद्धतम है। इसके अनुसार ऋर्य के लिए शब्द का प्रयोग ससकी प्रस्तुत किया के अनुसार होना चाहिए। समिमल्द ऋर्य की किया मे अप्रवृत शब्द की जनका बाचक मानता है—बाच्य और वाचक के प्रयोग को त्रैकालिक मानता है किन्तु यह केवल वाच्य-वाचक के प्रयोग को वर्तमान काल मे ही स्त्रीकार करता है। किया हो चुकने पर और किया की समान्यता पर अप्रक अथ का अप्रक वाचक है—ऐसा हो नहीं सकता। फिलव रूप में सात नयों के विषय इस प्रकार बनते हैं:—

- (१) नेगम अर्थ का अमेद और मेद और दोनो।
- (२) संग्रह अभेद।
  - (क) परसम्ह चरम-स्रभेद।
  - (ख) ऋपरसग्रह ःश्रवान्तर-श्रभेद।
- (३) व्यवहार मेद-स्रवान्तर-भेद।
- ( Y ) ऋजुसूत्र · · चरम मेद ।
- (प्र) शब्द । भेदा
- (६) समिभरुद भेद।
- (७) एवम्भूत भेद।

इनमें एक अमेददृष्टि है, मेद दृष्टिया पाच हैं और एक दृष्टि संयुक्त है। संयुक्त दृष्टि इस बात की सूचक है कि अमेद में ही मेद और मेद में ही अमेद है। ये दोनों सबंधा दो या सबंधा एक या अमेद तास्विक और मेद काल्पनिक अपवा मेद तास्विक और अमेद काल्पनिक, यू नही होता। जैन दर्शन को अमेद मान्य है किन्तु मेद के अमाव में नहीं। चेतन और अचेतन (आत्मा और पुद्गक ) दोनों पदार्थ सत् हैं, इसिलए एक हैं—अधिन्म हैं। दोनों में स्वमाव-मेद हैं, इसिलए वे अनेक हैं—मिन्न हैं। यथार्थ यह है कि अमेद और मेद दोनों तास्विक हैं। कारण यह है—मेद शह्म अमेद में अर्थिक्य नहीं होती—अर्थ की किया विशेष दशा में होती है और अमेद शत्म मेद में मी अर्थिक्या नहीं होती कारण और कार्य का सम्बन्ध नहीं जुड़ता। पूर्व चण उत्तर-च्ला का कारण तमी वन सकता है जब कि दोनों में एक अन्वयी माना जाए (एक भ्रव या अमेदाश माना जाए)। इसिलए जैन दर्शन अमेदाशित-अमेद की स्वीकार करता है।

#### नय के विषय का अल्प-बहुत्व

ये सातों हिष्टियाँ परस्पर सापेस हैं। एक ही वस्तु के विभिन्न रूपी की विविध रूप से ग्रहण करने वाली हैं। इनका चिन्तन क्रमशः स्थूल से सूदम की स्रोर आगे वहता है, इसलिए इनका विषय क्रमशः भूयस् से अल्प होता चलता है।

नैयम सकल्पग्राही है। सकल्प सत् ओर असत् वीनी का होता है, इसलिए भाग और अभाव-चे वीनों इसके गोचर बनते हैं।

समह का विषय इससे थोड़ा है, केवल सत्ता मात्र है। व्यवहार का विषय, सत्ता का एक श्रंश-भेद है।

स्जुसून का विषय भेद का चरम अश-वर्तमान ज्ञण है, जब कि व्यवहार का त्रिकालवर्ती वस्तु है।

शब्द का विषय काल खादि के मेद से मिन्न वस्तु है, जब कि ऋजुसूत्र काल खादि का मेद होने पर भी वस्तु को खमिन्न मानता है।

समिन्दि का विषय ज्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का भिन्न अर्थ है, जब कि शब्दनय ब्युलित्ति मेद होने पर भी पर्यायवाची शब्दी का एक अर्थ मानता है।

एवन्भूत का विषय क्रिया-भेद के अनुसार मिन्न अर्थ है, जब कि समिमिल्ड क्रिया-भेद होने पर भी अर्थ को अभिन्न स्वीकार करता है।

इस प्रकार कमराः इनका विषय परिमित होता गया है। पूर्ववर्ती नय उत्तरवर्ती नय के ग्रहीत आँश को लेता है, इसलिए, पहला नय कारण और दूसरा नय कार्य वन जाता है।

## नय की शब्द योजना

प्रमाणवाक्य और नयवाक्य के साथ स्यात् शब्द का प्रयोग करने में सभी आचार्य एक मत नहीं हैं। आचार्य श्रकलंक ने दोनों जगह "स्यात्" शब्द जोड़ा हैं \* • — 'स्यात् जीव एवं" और "स्यात् अस्त्येव जीव।" पहला प्रमाण् वाक्य है, दूसरा नयवाक्य। पहले में अनन्त-धर्मात्मक जीव का बोध होता है, दूसरे में प्रधानतया जीव के अस्तित्वधर्म का। पहले में 'एवकार' धर्मी के वाचक के साथ है

श्राचार्यं मलयगिरि नयवाक्य को मिथ्या मानते हैं भी । इनकी दृष्टि में नयान्तर---निरपेक्त नय श्राखण्ड वस्तु का ग्राहक नहीं होने के कारण निथ्या है। नयान्तर-सापेक्ष नय 'स्यात्' शब्द से खुड़ा हुआ होगा, इसलिए वह बास्तव में नय-बाक्य नहीं, प्रमाण-बाक्य है। इसलिए उनके विचारानुसार 'स्यात्' शब्द का प्रयोग प्रमाण-बाक्य के साथ ही करना जाहिए।

सिद्धसेन दिवाकर की परम्परा में भी नय-वाक्य का रूप "स्यावस्तेव" यही मान्य रहा है ४२।

श्राचार्य हैमचन्द्र और वादिदेव सूरि ने नय को केवल "तत्" शब्द गम्य माना है। उन्होंने 'स्यात्" का प्रयोग केवल प्रमाण-वाक्य के ताम किया है। "श्रन्ययोगस्यवच्छेदहार्जिशिका" के अनुसार

सत् एव--दुर्नय

सत्-नय

स्यात् खत्-अमाणवाक्य है \* ।

''प्रमाश्तयत्वालोक' में नय, दुर्नेप का कप 'द्राविष्ठिका' जैसा ही है।
प्रमाण वाक्य के साथ 'एव' शब्द जोड़ा है, इतना सा अन्तर हैं। पंचालिकार
की टीका में 'एव' शब्द को दोनों वाक्य-पद्मतियों से जोड़ा है, जब कि प्रवचन
सार की टीका में सिर्फ नय-सप्तमक्षी के लिए 'एवकार' का निर्देश किया है 'प्रो वास्तव में 'स्यात' शब्द अनेकान्त-चोतन के लिए हैं और 'एव' शब्द अन्य धर्मों का व्यवच्छेद करने के लिए । केवल 'एवकार' के प्रयोग में पेकान्तिकता का दोप आता है। उसे दूर करने के लिए 'त्यात' शब्द का प्रयोग आवश्यक वनता है। नयवाक्य में विविद्यत धर्म के अतिरिक्त धर्मों में उपेका की मुख्यता होती है, हवलिए कई आचार्य उसके साम 'त्यात' और 'एव' का प्रयोग आवश्यक नहीं मानते। कई आचार्य विविद्यत धर्म की निश्चायकता के लिए 'एव' और शेप धर्मों का निराकरण न हो, इनलिए 'त्यात' इन दोनों के प्रयोग को आवश्यक मानते हैं।

## नय की त्रिमगी या सप्तमंगी

<sup>&#</sup>x27;(१) सोना एक है... ..(इब्बार्थिकनय की दृष्टि से)

<sup>(</sup>२) सोना अनेक हैं। । (पर्यावाधिकनय की इध्दि है)

- (३) सोना क्रमशः एक है, अनेक है (दो धमो का क्रमशः प्रतिपादन)
- (४) सोना युगपत "एक अनेक हैं"—यह अनकव्य है ( दो धर्मों का एक साथ प्रतिपादन ग्रासम्भव )

(५) सोना एक है— अवकत्य है। (६) सोना अनेक है— अवकत्य है। (७) सोना एक, अनेक— अवकत्य है। हो सकता है।

प्रकारान्तर से ४५ ---

- (१) कुम्म है एक देश में ख-पर्याय से।
- (२) कुम्भ नहीं है एक देश में पर-पर्वाय से।
- (३) कुम्म अवक्रव्य है. एक देश में ख-पर्याय से, एक देश में पर-पर्याय से, युगपत् दोनों कहे नहीं जा सकते।
- (४) कुम्भ अवस्तव्य है।
- (५) कुम्भ है, कुम्भ अवक्तव्य है।
- (६) कुम्म नहीं है, कुम्म अवक्तव्य है।
- (७) कुम्म है, कुम्म नहीं है, कुम्म अवक्तव्य है।

प्रमाण-सतमङ्की मे एक धर्म की प्रधानता से धर्मी-चस्तु का प्रतिपादन होता है और नय-सप्तमङ्की में केवल धर्म का प्रतिपाटन होता है। यह दोनों मे अन्तर है । सिद्धसेनगणी आदि के विचार में अस्ति, नास्ति और अवकृत्य—ये तीन ही मक्क विकलादेश हैं, शेप (चार) मक्क अनेक धर्मवाली वस्तु के प्रतिपा-दक होते हैं, इसलिए वे विकलादेश नहीं होते । इसके ऋनुसार नय की त्रिभङ्गी ही बनती है! आचार्य प्रकलक, चमाश्रमण जिनभद्र ब्राटिने नय के सातो मङ्ग माने हैं:--

# ऐकान्तिक आग्रह या मिध्यावाद

अपने अभिमेत धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों का निराकरण करने वाला निचार दुर्नय होता है। कारण, एक धर्म वाली कोई वस्तु है ही नहीं। प्रत्येक वस्तु त्रनन्त धर्मात्मक है। इसलिए एक धर्मात्मक वस्तु का त्राप्रह सम्यम् नहीं है। नय इत्तलिए सम्यम्-जान है कि वे एक धर्म मा फाइह रखते हुए भी अन्य-धर्म-सापेच रहते हैं। इसीलिए कहा गया है--सापेच नय श्रीर निरपेक्ष दुर्नय । वस्तु की जितने रूपो में उपलब्धि है, उतने ही नय हैं। किन्त वस्त एक रूप नहीं है, सब रूपों की जो एकात्मकता है, वह वस्त है।

जैन दर्शन वस्त की अनेकरूपता के प्रतिपादन में अनेक दर्शनों के साथ समन्त्रय करता है, किन्तु छनकी एकरूपता फिर उसे दूर या विलग कर देती है।

जैन दर्शन अनेकान्त-इच्टि की अपेक्षा स्वतन्त्र है। अन्य दर्शन की एकान्त-दृष्टियों की अपेक्षा उनका समह है।

"सन्मति" श्रीर श्रनेकान्त-स्थवस्था" के अनुसार नयासाम के उदाहरण यं है :---

- (१) नैगम-नयाभास नैयायिक, वैशेषिक । (२) सप्रह-नयामासः वेदान्त, साख्य। (३) व्यवहार-नयामास • • साख्य, चार्वाक । (Y) ऋषुत्र-नयामास · · सीत्रान्तिक । (५) शब्द—नवामास शब्द-ब्रह्मवाद, वैमाधिक । (६) समभिषद्—नवामास गोगाचार ।
- (७) एवम्भूत-नयामास • नाध्यमिक ।

(१) जानने वाला व्यक्ति सामान्य, विशेष—इन दोनो में से किसी की, जिस समय निसकी अपेचा होती है, उसी को सुख्य मानकर प्रवृत्ति करता है। इसलिए सामान्य और विशेष की मिन्नता का समर्थन करने में जैन-इंप्टि न्याय, वैशेषिक से मिलती है, किन्तु सर्वथा मेद के समर्थन में उनसे ऋलग हो जाती है। सामान्य और विशेष में ऋलन्त मेद की दृष्टि दुर्नय है, तादाल्य की अपेचा मेद की दृष्टि नय।

विशेष का व्यापार गौरा, सामान्य मुख्य- -ग्रमेद । सामान्य का व्यापार गौख, विशेष मुख्य • भेद।

(२) सत् और श्रसत् में वादातम्य सम्बन्ध है । सत्-श्रसत् ग्रशः धर्मी रूप से अभिन्त हैं - सत्-असत् रूप वाली वस्तु एक है। वर्स रूप में वे भिन्न हैं।

विशेष को गौष मान सामान्य को मुख्य मानने वाली दृष्टि नय है, केवल सामान्य को खीकार करने वाली दृष्टि दुर्नय। भावेकान्त का आग्रह रखने वाले दर्शन साख्य और अद्धेत हैं। संग्रह दृष्टि मे भावेकान्त और अभावेकान्त (श्रह्यवाद) दोनों का सापेच्च खीकरण है।

- (३) व्यवहार-नथ—लोक-व्यवहार सल है, यह दृष्टि जैन दर्शन की मान्य है। उसी का नाम है व्यवहार-नय। किन्तु स्थिर-नित्य वस्तु-खरूप का लोपकर, केवल व्यवहार-साधक, स्यूल और कियत्कालमावी वस्तुओं को ही तालिक मानना मिथ्या आग्रह है। जैन दृष्टि यहाँ चार्वाक से पृथक् हो जाती है। वर्तमान पर्याय, आकार या अवस्था को ही वास्त्रविक मानकर उनकी अतीत या भावी पर्यायों को और उनकी एकात्मकता को अस्वीकार कर चार्वाक निहंतुक वस्तुवादी वन जाता है। निहंतुक वस्तु या तो सदा रहती है या रहती ही नहीं। पदायों की जो कादान्तिक स्थित होती है, वह कारण-सापेच ही होती है रूट।
- (४) पर्याय की दृष्टि से ऋजुर्म् का श्रमिप्राय सत्य है किन्तु बौद्ध दर्शन केवल पर्याय को ही परमार्थ सत्य मानकर पर्याय के खाधार अन्वयी द्रव्य को अस्वीकार करता है, यह अभिप्राय सर्वया ऐकान्तिक है, इसलिए सत्य नहीं है।

(५-६ ७) शब्द की प्रतीति होने पर ऋषे की प्रतीति होती है, यह सत्य है, किन्छु शब्द की प्रतीति के विना ऋषे की प्रतीति होती ही नहीं, यह एकान्त वाद मिथ्या है।

शन्दाद्वेतवादी ज्ञान को शन्दात्मक ही मानते हैं। उनके मतानुवाद— "ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो शन्द उसर्य के बिना हो सके। जितना ज्ञान है, बह सब शब्द से अनुविद्ध होकर ही मासित होता है ४°।"

जैन द्रीप्ट के अनुसार—"ज्ञान शब्द-सिश्लप्ट ही होता है"—यह उचित नहीं "°। कारण, शब्द अर्थ से सर्वथा अमिन्न नहीं है। अवग्रह-काल में राब्द के विना भी वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तुमात्र सवाचक भी नहीं है। सहम-पर्यायों के सकेत ग्रहण का कोई उपाय नहीं होता, इसलिए वे अनिमलाप्य होती हैं।

रान्द अर्थ का नाचक है किन्तु यह शब्द इसी अर्थ का नाचक है, दूसरे

का नहीं—पर नियम नहीं बनना | रेग, बाा पीन महेन पार्व मी विचित्रना से मन शब्द पूर्व-दूबरे पराध्यों के बानर यन महने हैं | यार्थ में भी ज्यान्त- धर्म होते हैं, हमिलाए व भी यूर्व-पूर्व शब्द में हैं । तापर्व यह हमिलाए व भी यूर्व-पूर्व शब्द में हो। यार्थ के पान्त वन हमें हैं । तापर्व यह हुपा कि शब्द प्राची महत्र शिन में मब पदाधा के पान्त हो। तपने हैं किन्तु देश, काल, हारीपश्चम पादि की अपेसानग उनमें प्रतिनियत प्रतिति होती है । इस्पेलाए शब्दों की प्रमूचि कर्ण नामान्य न्युरासि के निमन की अपेसा किये विना मान कि ने होती है, नहीं सामान्य न्युरासि की अपेसा में प्रोच करते विना मान कि ने होती है, नहीं सामान्य न्युरासि की अपेसा में प्रोच करते हैं, उर्व नहरं है । एकान्तुवाद प्रत्यक्षज्ञान का विषयीय

चौते परोस्त जान निपरीत या मिथ्या होता है, यने महास जान भी विपरीत या मिथ्या हो मक्ता है। ऐसा होने का कारण एकान्त वादी दृष्टिनोण है। कई बाल-तपन्तियों (प्रजान पूर्वक तप करने वालों) को तपोवल से मन्यन-ज्ञान का लाभ होता है। वे एकान्त्रत्यादी दृद्धि से जमे विपर्यय या मिथ्या रूप से परिणत कर लेते हैं। उसके सात निज्योंन बतलाए गए हैं —

- (१) एक-दिशि-लोकामिगमबाद
- (२) पञ्च दिशि-लांकाभिगमवाद
- (३) जीव-िमयावरण-बाद
- (४) मुयग्ग पुद्गल जीववाद
- (५) ऋमुयगा पुद्गल-वियुक्त जीववाड
- (६) जीव-रुपि-वाद
- (७) सर्व-जीववाद

एक दिशा को प्रत्यत्त जान सके, बेसा प्रसा जान किसी को मिले और वह ऐसा सिद्धान्त स्थापित करें कि वस लोकइसना ही है और "लोक सब दिशाओं में है, जो यह कहते हैं" वह मिथ्या है—यह एक-दिशि-लोका-मिगमवाद है।

पांच विशाओं को प्रत्यत्त जानने वाला विश्व की एतना मान्य करता है 'और एक दिशा में ही लोक है, जो यह कहते हैं' वह मिथ्या है—यह पश्च-दिशि लोकामियम वाद है। जीव की किया को साद्यात् देखता है पर किया के हेतु सूत कर्म परमाशुद्धों को साद्यात् नहीं देख पाता, इसलिए वह ऐसा सिद्धान्त स्थापित करता है— "जीव किया पेरित ही है, किया ही ससका आवरण है। जो लोग किया को कर्म कहते हैं, वह मिथ्या है—यह जीव किया वरगवाद है।"

देवों के बाह्य और आभ्यन्तर पुद्गलों की सहायता से भाति-माति के रूप देख जो इस प्रकार सोचता है कि जीव पुद्गल-रूप ही है। जो लोग कहते हैं कि जीव पुद्गल-रूप नहीं है, वह मिथ्या है—यह मुयग्ग-पुद्गल जीववाद है।

देवी के द्वारा निर्मित विविध रूपों को देखता है किन्तु वाधाभ्यन्तर पुद्गलों के द्वारा छन्हें निर्मित होते नहीं देख पाता। वह मोचता है कि जीन का रारीर वाधा और आभ्यन्तर पुद्गलों से रिचत नहीं है जो लोग कहते हैं कि जीन का शरीर वाधा और आभ्यन्तर पुद्गलों से रिचत हैं, वह मिध्या हैं—यह अध्यग्य पुद्गल वियुक्तजीववाट है।

देवों को विक्रियात्मक शक्ति के द्वारा नाना जीव-रूपों की सृष्टि करते देख जो सोचता है कि जीव मूर्च हे ब्रौर जो लोग जीव को अमूर्च कहते हैं, यह मिथ्या है—यह जीव-रूपि वाद है।

सहस वायु काय के पुद्शलों में एजन, ब्लेंबन, चलन, चींम, स्पन्दन, घटन, खरीरण आदि विविध भानों में परिणमन होते देख वह सोचता है कि सब जीव ही जीव हैं। जो अमरा जीव और अजीव—ये दो विभाग करते हैं, वह मिथ्या है—जिनमें एजन बावत् विविध भानों की परिणति हैं, उनमें से केवल पृथ्वी, पानी, अप्रि और वायु को जीव मानना और शेप ( गित-शील क्वों) को जीव न मानना मिथ्या है—यह सब जीव वाद हैं "।

निक्षेप

शब्द-प्रयोग की प्रक्रिया

नाम-निक्षेप

स्थापना-निक्षेप

द्रव्य-निक्षेप

भाव-निक्षेप

नय और निक्षेप

निक्षेप का आधार

निक्षेप-पद्धति की उपयोगिता



संवारी जीवो का समूचा व्यवहार प्रवाशिक्षत है। प्रवार्थ अनेक हैं। उन स्वका व्यवहार एक साथ नहीं होता। वे अपनी पर्याय में प्रथक् पृथक् होते हैं। उनकी पहिचान भी पृथक्-पृथक् होनी चाहिए। यह एक वात है। दूसरी वात है— मनुष्य का व्यवहार सहयोगी है। मनुष्य करता और कराता है, देता है और लेता है, सीखता है और सिखाता है। प्रवार्थ के विना किया नहीं होती, देन-जैन नहीं होता, सीखना-सिखाना भी नहीं होता। इस व्यवहार का सामन चाहिए। उसके विना "क्या करे, क्या दे, किसे जाने" इसका कीई समाधान नहीं मिखता। इन समस्याओं को सुलक्षाने के लिए उकेत प्रदिति का विकास हुआ। शब्द और अर्थ प्रस्पर सापेख्य माने जाने लगे।

स्वरूप की दृष्टि से पदार्थ और शब्द में कोई अपनापन नहीं ! दोनो अपनी-अपनी स्थिति में स्वतन्त्र हैं | किन्दु एक समस्याओं के समाधान के लिए दोनों एकता की शृह्कला में जुढ़े हुए हैं । इनका आपस में वाच्य-वाचक सम्बन्ध है । यह मिन्नाभिन्न है । अग्नि शब्द के एक्वारण से दाह नहीं होता, इससे हम जान सकते हैं कि 'अग्नि पदार्थ' और 'अग्नि शब्द' एक नहीं हैं । ये दोनों सर्वथा एक नहीं हैं, ऐसा भी नहीं । अग्नि शब्द से अग्नि पदार्थ का ही जान होता है । इससे हम जान सकते हैं कि इन दोनों में अमेर भी है । मेद म्बभाव-कृत है और अमेद सकत-कृत । सकत इन दोनों के भाग्य को एक स्त्र में जोड़ देता है । इससे अर्थ में 'शब्द जेवता' नामक पर्याय और शब्द में 'अर्थ-छापकता' नामक पर्याय की श्रामिन्यिक होती है ।

यक्तेत काल में जिस वस्तु के बोध के लिए जो शब्द गढ़ा जाता है यह वहीं रहे, तब कोई समस्या नहीं आती । किन्तु ऐसा होता नहीं। वह आयो चलकर अपना चेत्र विशाल बना लेता है। एससे फिर चलकन पैदा होती है और वह शब्द इस्ट अर्थ की जानकारी देने की चमता खी बैठता है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए निचेप पद्मति है।

नित्तेष का अर्थ है— "प्रस्तुत अर्थ का बीध देवे वाली शब्द रचना या

प्तर्थ का राज्य मे आरोग भ स्वास्तृत स्वर्थ को दूर रस कर प्रस्तुत स्वर्थ का योध कराना इसका फल है। यह संजय और विषयंय को दूर किये देता है। विस्तार में जाएं तो कहना होगा कि वस्तु-जिन्यास के जितने कम हैं, उतने ही निस्तेष हैं। सस्तेष में कम में कम चार तो शबश्य होते हैं—(१) नाम (२) स्थापना (३) डब्य (४) मात्र ३। नाम निक्षेप

वस्तु का इच्छानुनार नाम रखा जाता है, वह नाम निर्ह्म है। नाम मार्थक (जेते 'इन्द्र') या निर्ग्यक (जैते 'डित्य'), मूल श्रर्थ ते सापेन्न या निरपेस दोनों प्रकार का हो सकता है। किन्त जो नामकरण सिर्फ सकेंड-मात्र से होता है, जिसमें जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया आदि की अपेना नहीं होती, वही 'नाम निच्चेप' है "। एक अनचार व्यक्ति का नाम 'अध्यापक' रख दिया। एक गरीव आदमी का नाम 'इन्द्र' रख दिया। अध्यापक श्रीर इन्द्र का जो अर्थ होना चाहिए, वह उनमें नहीं मिलता, इसलिए ये नाम निचित कहलाते हैं। उन दोनों में इन दोनों का आरोप किया जाता है। 'अध्यापक' का अर्थ है-पटाने वाला। 'इन्द्र' का अर्थ है-परम पेरवर्यशाली। जो ऋष्यापक है, जो अध्यापन कराता है, उसे 'ऋष्यापक' कहा जाए, यह नाम-निक्केष नहीं। जो परम ऐश्वर्थ-कम्पन्न है, स्ते 'इन्द्र' कहा जाए-यह नाम-नित्तेष नहीं । किन्त जो ऐसे नहीं, उनका ऐसा नामकरण करना नाम-नित्त्वेष है। 'नाम-श्रध्यापक' और 'नाम-इन्द्र' ऐसी शब्द रचना हमें बताती है कि वे व्यक्ति नाम से 'अध्यापक' और 'इन्द्र' हैं। जो अध्यापन कराते हैं और जो परम ऐश्वर्य-सम्पन्न हैं और अनका नाम भी ऋष्यापक स्त्रीर इन्द्र हैं तो हम उनको 'माव-अध्यापक' और 'भाव इन्द्र' कहेंगे। यदि नाम-निर्देष नहीं होता तो हम 'अध्यापक' और 'इन्द्र' ऐसा नाम सुनते ही यह समक लेने को वाध्य होते कि अमुक व्यक्ति पढाता है और अमुक व्यक्ति ऐश्वर्य-सम्पन्न है। किन्तु सजासूचक शब्द के पीछे नाम विशेषण लगते ही सही स्थिति सामने आ जाती है।

स्थापना-निक्षेप

चो अर्थ तद्रुप नहीं है उसे तद्रुप मान लेना स्थापना-निन्ने प है भ

स्थापना दो प्रकार की होती है—(१) सद्भाव (तदाकार) स्थापना (२) असद्भाव (अतदाकार) स्थापना। एक व्यक्ति अपने गुरु के चित्र को गुरु मानता है, यह सद्भाव-स्थापना है। एक व्यक्ति ने शख में अपने गुरु का आरोप कर दिया, यह असद्भाव-स्थापना है। नाम और स्थापना टीनों वास्तविक अर्थ शुरूय होते हैं।

#### द्रव्य-निक्षेप

श्रतीत-श्रवस्था, भविष्यत्-श्रवस्था श्रीर श्रनुयोग-दशा—ये तीनो विवक्तित किया मे परिणत नही होते । इसिलए इन्हें द्रव्य निस्तेष कहा जाता है । भाव-श्रन्यता वर्तमान-पर्याय की श्रन्यता के उपरान्त भी जो वर्तमान पर्याय से पहचाना जाता है, यही इसमे द्रव्यता का आरोप है ।

### भाव-निक्षेप

वाचक द्वारा सकैतित क्रिया में प्रवृत्त व्यक्ति की माव-निश्चेप कहा जाता है । इनमें (इन्य श्रीर भाव निश्चेप में ) शब्द व्यवहार के निमित्त जान श्रीर क्रिया—थे दोनों बनते हैं। इसलिए इनके दो-दो मेद होते हैं—

(१,२) जानने बाला इव्य और माव।

( ३,४ ) करने वाला द्रव्य श्रीर भाव।

मान की दो दशाए होती हैं-(१) सपयोग-दत्तचितता।

(२) अनुपयोग-दत्तचित्रता का अभाव।

अध्यापक शब्द का अर्थ जानने वाला उसके अर्थ में उपयुक्त ( रचिन्त ) नहीं होता। इसलिए वह आग्रम या जानने वाले की अपेचा द्रव्य-निचेप हैं।

श्रध्यापक शब्द का ऋर्य जानता था, उसका शरीर 'मश्रीर' कहलाता है श्रीर उसे ऋगो जानेगा, उसका शरीर 'भव्व-शरीर' ने भूत और मानी पर्याय के कारण हैं, इसलिए द्रव्य हैं।

वस्तु की उपकारक सामग्री में वस्तुवाची शब्द का व्यवहार किया जाता है, वह 'तद्-व्यतिरिक्त' कहलाता है। जैसे ऋष्यापक के शरीर की ऋष्यापक कहना ऋषवा ऋष्यापक की ऋष्यापन के समय होने वाली हस्त-उठेत व्यादि किया की ऋष्यापक कहना। 'झ-शरीर' में ऋष्यापक शब्द का अयं जानने वाले व्यक्ति का शरीर अपेद्यित है और तट्-ज्यतिरिक्त में अध्यापन का शरीर !

- (१) जाता · ऋनुपयुक्त ·ऋागम से द्रव्य-निच्चेष !
- (२) ज्ञाता का मृतक शरीर जो ज्ञागम से मृत ज शरीर द्रव्य निवेष ।
- (३) भावी पर्याय का जपादान···नो आगम से मावी-ज-शरीर--ऱ्रव्य--निचेप ।
- (४) पदार्थ से सम्बन्धित बस्तु में पदार्थ का व्यवहार नी-स्नागम ते विष्यविरिक्त-इन्य निह्नेष । (जैसे बस्त्र के कर्ता व बस्त्र-निर्माण की सामनी की बस्त्र कहना )

आगम-द्रव्य-निद्धेप में चपयोगरूप आगम-शान नहीं होता, लिब्ब रूप (शक्ति-रूप) होता है। नो-आगम द्रव्यों में दोनों प्रकार का आगम-जान नहीं होता, सिर्फ आगम-शान का कारण्यत शरीर होता है। नो-आगम दर् व्यक्तिरिक्त में आगम का सर्वथा अमान होता है। यह किया की अमेना द्रव्य है। इनके तीन रूप बनते हैं:—

लीकिक, कुआवचनिक, लोकोत्तर।

- (१) लोक मान्यतानुसार 'दूव' मगल है I
- (२) कुप्रावचनिक मान्यतानुसार 'विनायक' मंगल है।
- (१) लोकोत्तर मान्यतानुसार 'आन, दर्शन, सारित्र रूप धर्म' मंगल है।
  १---शाता उपयुक्त (अध्यापक शब्द के अर्थ में उपयुक्त आगम से मान नित्तेग )।

२--- जाता क्रिया-प्रवृत्त (झध्यापन क्रिया में प्रवृत्त ) नी-स्नागम से भाव-नित्तेष ।

पहाँ नी शब्द मिश्रवाची है, किया के एक देश में शान है। इसके भी तीन रूप बनते हैं:--

- (१) लीकिक
- (२) कुआवचनिक
- (३) लोकोत्तर

नो क्रागम तद्-व्यतिरिक्त द्रव्य के सीविक ग्रादि तीन मेर स्पेर

नी-आगम भाव के तीन रूप बनते हैं। इनमे यह अन्तर है कि द्रव्य मे नी शब्द धर्वथा आगम का निषेष बताता है और भाव एक देश में "। द्रव्य-तद्व्यतिरिक्त का चेत्र सिर्फ किया है और इसका चेत्र जान और किया दोनों हैं। अध्यापन कराने वाला हाथ हिलाता है, पुस्तक के पन्ने चलटता है, इस कियात्मक देश में जान नहीं है और वह जो पढ़ाता है, उसमें शान है, इसिलए मान में 'नो शब्द' देशनिषेषवाची है।

निचेप के सभी प्रकारों की सब द्रव्यों में सगति होती है, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए जिनकी उचित सगति हो, उन्हीं की करनी चाहिए।

पदार्थ मात्र चतुष्पर्यायात्मक होता है। कोई भी वस्तु केवल नाममय, केवल आकारमय, केवल द्रव्यता-श्लिष्ट और केवल भावात्मक नहीं होती।



नय और निच्चेत का विषय-विषयी सम्बन्ध है। बाच्य और वाचक का सम्बन्ध तथा उसकी किया नय से जानी जाती है। नामादि तीन निच्चेत्र द्वान्य के विषय हैं, मान पर्याय नय का। द्वान्यर्थिक नय का विषय द्वान्य रोता है। नाम, स्थापना और द्रान्य का सम्बन्ध तीन काल से होता है, इतिलिए ये द्वान्यर्थिक के विषय वनते हैं। मान में अन्वय नहीं होता। उसका सम्बन्ध केवल वर्तमान-पर्याय से होता है, इनलिए वह पर्यावार्थिक का विषय बनता है।

### निक्षेप का आधार

निचेष का आधार प्रधान-ग्रप्रधान, किल्पत और अर्किल्पत दृष्टि विन्तु हैं। माब अकिल्पत दृष्टि है। इसलिए वह प्रधान होता है। शेप तीन निचेष किल्पत होते हैं, इसलिए वे अप्रधान होते हैं।

नाम में पहिचान और स्थापना में आकार की भावना होती हैं, गुण की बृत्ति नहीं होती । द्रव्य मूल-चस्तु की पूर्वोत्तर दशा या उससे सम्बन्ध रखने बाली अन्य बस्तु होती हैं । इसमें भी मीलिकता नहीं होती । इसलिए ये तीनों मौलिक नहीं होते ।

### निक्षेप पद्धति की उपयोगिता

निचेप भाषा और मान की सगित है। इसे समके विना भाषा के प्रास्ता विक अर्थ को नहीं समका जा सकता। अर्थ-स्वक शब्द के पीछे अर्थ की स्थित को स्पष्ट करने वाला जो विशेषण लगता है, यही इसकी विशेषता है। इसे स विशेषण भाषा-प्रयोग भी कहा जा सकता है। अर्थ की स्थित के अनुरूप ही शब्द-रचना या शब्द-प्रयोग की शिचा वाणी-सत्य का महान् तन्त है। अधिक अध्यास-स्था में विशेषण का प्रयोग नहीं भी किया जाता है। किन्तु वह खन्विहेंत अवस्य रहता है । यदि इस अपेचा हिन्द को ध्यान में न रखा जाए तो पग-पग पर मिथ्या भाषा का प्रसग आ सकता है। जो कभी अध्यापन करता था, वह आज भी अध्यापक है—यह असला ही सकता है और आमक भी। इसलिए निचेप हिन्द की अपेचा नहीं मुलानी चाहिए। वह विधि जितनी गमीर है, जतनी ही व्यावहारिक है।

द्रव्य-जो कमी घी का घडा रहा, वह आज भी 'घी का घडा' कहा जाता है। जो घी का घड़ा वनेगा, वह धी का घड़ा कहलाता है। एक व्यक्ति आयुर्वेद में निष्णात है, वह अभी व्यापार में लगा हुआ है फिर भी लोग पसे आयुर्वेद-निष्णात कहते हैं। मीतिक देशवर्य वाला लोक में 'इन्द्र' कह लाता है। आत्म-सपत् का अधिकारी लोकोत्तर जगत् में "इन्द्र" कहलाता है। इस सम्चे व्यवहार का कारण निर्देष-पद्धति ही है। लक्षण स्वमाव धर्म-लक्षण आवयव-लक्षण अवस्था-लक्षण लक्षण के दो रूप लक्षण के तीन दोष लक्षणा-मास लक्षणा मास के उदाहरण वर्णन और लक्षण में मेद

## समग्र नस्तुनो रूप, प्रमासेन प्रमीयते। असङ्गीसं स्वरूप हि, सन्नसेनावधार्यते॥

अर्थ-िति के दो साधन हैं — लच्चण और प्रमाण १। प्रमाण के द्वारा बस्तु के स्वरूप का निर्यंग होता है। लच्चण निश्चित स्वरूप वाली वस्तुओं को अंधी-वद करता है। प्रमाण हमारा जानगत धर्म है, लच्चण वस्तुगत धर्म। यह जगत् अनेकिष पदायों से सकुल है। हमें उनमें से किसी एक की अपेदा होती है, तब उसे औरों से प्रथक् करने के लिए विशेष-धर्म बताना पड़ता है, वह लच्चण है । लच्चण में लच्च चस्तु के स्वमाव धर्म, अवयव अथवा अवस्था का उल्लेख होना चाहिए। इसके द्वारा हम ठीक लच्च को पकड़ते हैं, इसलिए इसे व्यवखेदक (ज्यावतंक) धर्म कहते हैं। व्यवखेदक धर्म वह होता है जो वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता (असकीर्य व्यवस्था) वतलाए। स्वतन्त्र पदार्थ वह होता है, जिसमे एक विशेष गुण (दूसरे पदार्थों में न मिलने वाला गुण) मिली।

### स्वभावधर्म लक्षण

चैतन्य जीव का स्वमाव धर्म है। वह जीव की स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करता है, इमिलए वह जीव का गुण है स्त्रोर वह हमें जीव को स्त्रजीव से प्रयक् समक्तमे में सहायता देता है, इसिलए वह जीव का लच्चण वन जाता है।

#### अवयव-लक्षण

सास्ना (गलकम्बल ) गाय का अवयव विशेष है। वह गाय के ही होता है और पशुक्रों के नहीं होता, इसलिए वह गाय का लत्त्वण वन जाता है। जो आदमी गाय को नहीं जानता उसे हम 'सास्ना चिह्न' समका कर गाय का शान करा सकते हैं।

#### अवस्था-लक्षण

दस आदमी जा रहे हैं। उनमें से एक आदमी की बुलाना है। जिसे बुलाना है, उसके हाथ में डण्डा है। आवाज हुई—"डण्डे वाले आदमी! श्रास्त्रो।" दस मे से एक अशा जाता है। इसका कारण उसकी एक वि<sup>शेष</sup> श्रवस्था है।

श्रवस्था-लत्त्रण स्थायी नहीं होता। डण्डा हर समय उसके पाम नहीं रहता। इसलिए इसे कादाचित्क लत्त्रण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रमात्मभूत लत्त्रण भी है। कुछ समय के लिए भले ही, किन्तु यह वस्तु का व्यवछेद करता है, इसलिए इसे लत्त्रण मानने में कोई आपित्त नहीं श्राती।

पहले दी प्रकार के लक्त्य स्थायी (वस्तुगत) होते हैं, इसलिए जन्ह 'श्रात्मभूत' कहा जाता है।

#### लक्षण के दो रूप

विषय के अहण की अपेद्या से लद्या के दो रूप बनते हैं—प्रत्यद्य और परोच । ताप के द्वारा अभि का प्रत्यद्य ज्ञान होता है, इसलिए 'ताप' अभि का प्रत्यद्य लद्यण है। धूम के द्वारा अभि का परोच ज्ञान होता है, इसलिए 'धूम' अभि का परोच लच्चण है।

## लक्षण के तीन दोष—लक्षणाभास<sup>3</sup>

किसी वस्तु का लच्चण बनाते समय हमे तीन वातो का विशेष ध्यान रखना चाहिए ।

- लचण (१) श्रेणी के सब पदार्थों में होना चाहिए।
  - u (२) श्रेणी के बाहर नही होना चाहिए।
  - " ( B ) श्रेणी के लिए असम्मन नहीं होना चाहिए।

# लक्षणाभास के उदाहरण

- (१) "पशु सीग वाला होता है"—यहाँ पशु का लक्षय सींग है। यह सचाण पशु जाति के सब सदस्यों में नहीं मिलता। "घोडा एक पशु है किन्तु सकते सींग नहीं होते" इससिए यह 'श्रव्यास दोष' है।
- (२) "वायु चलने वाली होती है"—इसमें वायु का लच्चण गति है। यह वायु में पूर्ण रूप से मिलता है किन्तु वायु के ऋतिरिक्त दूसरी वस्तृष्ठी में भी मिलता है। "घोडा वायु नहीं, फिर भी वह चलता है" इसलिए यह 'ऋतिव्यास दोष' है।

(३) पुद्गल (भूत) चैतन्यनान् होता है—यह जड़ पदार्थ का 'श्रसम्भन लच्चण' है। जड़ श्रीर चेतन का श्रत्यन्तामान होता है—किसी भी समय जड़ चेतन श्रीर चेतन जड़ नहीं वन सकता।

#### वर्णन और लक्षण मे भेद

वस्तु में दो प्रकार के धर्म होते हैं—स्वमाव-धर्म और स्वमाव-सिद्ध धर्म । प्राणी जान वाला होता है—यह प्राणी नामक वस्तु का स्वमाव धर्म है । प्राणी वह होता है, को खाता है, पीता है, चलता है—ये उसके स्वमाव-सिद्ध धर्म हैं। 'जान' प्राणी को अप्राणी वर्ग से पृथक् करता है, इसलिए वह प्राणी का लक्ष्य है। खाना, पीना, चलना—ये प्राणी को अप्राणी वर्ग से पृथक् नहीं करते—इंजिन (Engine) भी खाता है, पीता है, चलता है, इसलिए ये प्राणी का लक्षण नहीं करते, सिर्फ वर्णन करते हैं।

कार्यकारणवाद कारण-कार्य विविध-विचार कारण-कार्य जानने की पद्धति परिणयन के हेतु

### कार्यकारणवाद

असत् का प्राहुर्मान—यह भी अर्थ-सिद्धि का एक रूप है। न्याय-शास्त्र भ्रसत् के प्रादुर्मान की प्रक्रिया नहीं बताता किन्तु असत् से सत् बनता है या नहीं—इसकी मीमासा करता है। इसी का नाम कार्यकारणवाद है।

वस्तु का जैसे स्यूल रूप होता है, वैसे ही स्ट्स रूप भी होता है। स्यूल रूप को समफ़ने के लिए हम स्यूल सत्य या व्यवहार दृष्टि को काम में लेते हैं। मिश्री की डली को हम सफ़ेद कहते हैं। यह चीनी से बनती है, यह भी कहते हैं। श्रव निश्चय की बात देखिए। निश्चय दृष्टि के अनुसार स्वयं स्वयं रा हैं। विश्लेषया करते-करते हम यहाँ आ जाते हैं कि वह परमागुआ से बनी है। ये दोनों हृष्टिया मिल सत्य को पूर्ण बनाती हैं। जैन की भाषा में ये 'निश्चय और व्यवहार नय' कहलाती हैं । बौद दर्शन में इन्हें लोक-सब्धित सत्य और परमार्थ-सत्य कहा जाता है दे। श्रकराचार्य ने ब्रह्म को परमार्थ-सत्य और प्रमार्थ-सत्य कहा जाता है दे। श्रकराचार्य ने ब्रह्म को प्रमार्थ-सत्य और प्रमार्थ-सत्य कहा जाता है दे। श्रकराचार्य ने ब्रह्म को अनुसार सत्य कै दो रूप किए बिना हम स्वे छ ही नहीं सकते दे।

निश्चय-दृष्टि अभेद-प्रधान होती है, व्यवहार-दृष्टि भेद-प्रधान । निश्चय दृष्टि के अनुसार जीव शिव है और शिव जीव है "। जीव और शिव में कोई भेद नहीं।

व्यवहार दृष्टि कर्स-वद्ध आत्मा को जीव कहती है और कर्म-मुक्त आत्मा को शिव ।

#### कारण-कार्य

प्रत्येक पदार्थ में पल-पल परिणमन होता है। परिणमन से पौर्वापर्य श्राता है। पहले वाला कारण श्रीर पीछे वाला कार्य कहलाता है। यह कारण-कार्य-भाव एक ही पदार्थ की द्विरुपता है । परिणमन के बाहरी निमित्त भी कारण बनते हैं। किन्तु उनका कार्य के साथ पहले-पीछे कोई सम्बन्ध नहीं होता, सिर्फ कार्य-निष्यत्ति-काल में ही उनकी श्रपेता रहती है।

परिणमन के दो पहलू हैं :- छत्पाद और नाश । कार्य का छत्पाट होती

है और कारण का नाश । कारण ही अपना रूप त्याग कर कार्य को रूप देता है, इसीलिए कारण के अनुरूप ही कार्य की उत्पत्ति का नियम है। जत् से सत् पैदा होता है। सत् असत् नहीं बनता और असत् सत् नहीं बनता। जो कार्य जिस कारण से उत्पन्न होगा, नह उसी से होगा, किसी दूसरें से नहीं। और कारण भी जिसे उत्पन्न करता है उसी को करेगा, किसी दूसरे को नहीं। एक कारण से एक ही कार्य उत्पन्न होगा। कारण और कार्य का धनिष्ठ सम्बन्ध है, इसीलिए कार्य से करणा का और कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है थे।

एक कार्य के अनेक कारण और एक कारण से अनेक कार्य वनें यानि षहु-कारणवाद या बहु-कार्यवाद माना जाए तो कारण से कार्य का और कार्य से कारण का अनुमान नहीं हो सकता।

## विविध विचार

कार्य-कारणवाद के वारे में भारतीय दर्शन की अनेक धाराए हैं—न्याय-वैशेषिक कारण को सत् और कार्य को असत् मानते हैं, इसलिए उनका कार्य-कारण-वाद 'आरम्भवाद या असत्-कार्यवाद' कहलाता है। संख्य कार्य और कारण दोनों को सत् मानते हैं, इसलिए उनकी विचारधारा—'परिणाम-षाद या सत् कार्यवाद' कहलाती है। वेदान्ती कारण को सत् और कार्य की असत् मानते हैं, इसलिए उनके विचार को "विवर्षवाद या सत् कारणवाद' कहा जाता है। बीद्ध असत् से सत् की उत्पत्ति मानते हैं, इसे 'प्रतीत्य-सहत्याद' कहा जाता है।

बौद असत् कारण से सत् कार्य मानते हैं, स्त स्थिति में वेदान्ती सत् कारण से असत् कार्य मानते हैं। उनके मतानुसार वास्तव में कारण और कार्य एक रूप हों, तब दोनों सत् होते हैं । कार्य और कारण को पृथक् माना जाए, तब कारण सत् और आमासित कार्य असत् होता है। इसी का नाम 'विवर्तवाद' है।

(१) कार्य और कारण सर्वया भिन्न नहीं होते। कारण कार्य का ही पूर्व रूप है और कार्य कारण का उत्तर रूप। असत कार्यवाट के अनुसार नार्थ- कारण एक ही सल के दी पहलू न होकर दोनो स्वतन्त्र वन जाते हैं। इसलिए यह युक्ति सगत नहीं है।

- (२) सत्-कार्यवाद भी एकागी है। कार्य और कारण में अभेद है सही किन्तु वे सर्वया एक नहीं हैं। पूर्व और उत्तर स्थिति में पूर्ण सामजस्य नहीं होता।
- (३) श्रमत् कारण से कार्य उत्पन्न हो तो कार्य-कारण की व्यवस्था नहीं वनती | कार्य किसी शृह्य से उत्पन्न नहीं होता | सर्वधा श्रमृत्तपूर्व व सर्वधा भया भी उत्पन्न नहीं होता | कारण सर्वधा मिट जाए, उस दशा में कार्य का कोई रूप वनता ही नहीं !
- (४) विवर्त्त परिणाम से भिन्न कल्पना छपस्यित करता है। वर्तमान अवस्था त्यागकर रूपान्तरित होना परिणाम है। दूध दही के रूप में परिणत होता है, यह परिणाम है। बिवर्त अपना रूप त्यागे विना मिथ्या प्रतीति का कारण बनता है। रस्ती अपना रूप त्याग किये बिना ही मिथ्या प्रतीति का कारण बनती है । तस्त-चिन्तन में 'विवर्त्त' ग्रमीर मृत्य छपस्थित नहीं करता। यस्ती में सौंप का प्रतिभास होता है, छसका कारण रस्सी नहीं, छप्त को वोषपूर्ण सामग्री है। एक काल में एक व्यक्ति को वोषपूर्ण सामग्री के कारण मिथ्या प्रतीति हो सकती है किन्तु सर्वदा सब व्यक्तियों को मिथ्या प्रतीति हो सकती है किन्तु सर्वदा सब व्यक्तियों को मिथ्या प्रतीति ही होती।

न्याय—वैशेषिक कार्य-कारण का एकान्त मेट स्वीकार करते हैं। साख्य हैतपरक अमेद १°, वेटान्त अहैतपरक अमेट १९, वौद्ध कार्य-कारण का भिन्न काल स्वीकार करते हैं ९° ।

जैन हिंग्ट के अनुसार कार्य-कारण रूप में सत् और कार्य रूप में असत् होता है। इसे सत्-असत् कार्यवाद या परिणामि-नित्यत्ववाद कहा जाता है। निश्चय-हिंग्ट के अनुसार कार्य और कारण एक हैं—अमिन्न हैं। काल और अवस्था के मेद से पूर्व और उत्तर रूप में परिवर्तित एक ही वस्तु को निश्चय-हिंग्ट मिन्न नहीं मानती। व्यवहार-हिंग्ट में कार्य और कारण मिन्न हैं—ची हैं। द्रव्य-हिंग्ट से जैन सत् कार्यवादी है और पर्याय हिंग्ट से असत् कार्यवादी है इल्य-हिंग्ट की अपेझा "माव का नाश और अमाव का उत्पाद नहीं होता"," पर्याय दृष्टि की अपेचा — "मत् का विनाश और असत् का उत्पाद होता है १४।"

## कारण-कार्य जानने की पद्धति

कारण-कार्य का सम्बन्ध जानने की पद्धति की अन्वय-व्यत्तिक पद्धति कहा जाता है। जिसके होने पर ही जो होता है, वह अन्वय है और जिसके विना जो नहीं होता, वह व्यत्तिरेक हैं—ये दोनो जहाँ मिलें, वहाँ कार्य-कारण भाव जाना जाता है।

## परिणमन के हेतु

जो परिवर्तन काल और स्वसाव से ही होता है, वह स्वामाविक या श्रिहेतुक कहलाता है। "प्रत्येक कार्य कारण का आमारी होता है"—यह तर्क नियम सामान्यतः सही है किन्तु स्वसाव इसका अपवाद है। इतीलिए चलाद के से क्य बनते हैं:—

- (१) स्व-प्रखय-निष्पन्न, वैस्रतिक या स्वापेत्त परिवर्तन ।
- (२) पर-प्रखय-निष्यन्त, प्रायोगिक या परापेश्च-परिवर्तन ।

गौतमः भगवान् । (१) क्या ऋस्तित्व ऋस्तित्वरूप में परि<sup>गत</sup> होता है १(२) नास्तित्व नास्तित्वरूप में परिणत होता है <sup>१</sup>

भगवान् हाँ, गीतमा होता है।

गौतम • मगवन् ]! क्या (३) स्वमाव से ऋस्तिल, ऋस्तिल क्रिय में परिणत होता है या प्रयोग (जीवन-ज्यापार) से ऋस्तिल ऋस्तिल क्ये परिणत होता है १ (४) क्या स्वमाव से नास्तिल नास्तिल स्प में परिणत होता है या प्रयोग (जीवन-ज्यापार) से नास्तिल नास्तिल स्प में परिणत होता है १

भगवान् •गौतम ! स्वमाव से भी अस्तित्व अस्तित्वरूप में, नास्तित्वं नास्तित्वरूप में परिणत होता है और परमाव से भी अस्तित्व अस्तित्वरूप में और नास्तित्व नास्तित्वरूप में परिणत होता है । [मग० १-३] — वैमाविक परिवर्तन प्रायः पर-निमित्त से ही होता है। सृद्-प्रव्य का पिंवरूप अस्तित्व से परिणत होता है। मिटी का नास्तित्व समुद्यं, जुलाहे के हारा मिटी के नास्तित्व कपडे के

रूप में परिणत होता है। ये दोनों परिवर्तन प्रायोगिक हैं। मेघ के पूर्व रूप पदार्थ स्वयं मेघ के रूप में परिवर्तित होते हैं, यह स्वामानिक या अकर्तु क परिवर्तन है।

पर-प्रत्यय से होने वाले परिवर्तन में फर्चा या प्रयोक्ता की अपेक्ता रहती है. स्तिलिए वह प्रायोगिक कहलाता है। पदार्थ में जो अगर-लघ (सदम-परिवर्तन ) होता है, वह परिनमित्त से नहीं होता । प्रत्येक पहार्थ अनन्त गण श्रीर पर्यायों का पिंड होता है। उसके गुण और शक्तिया इसलिए नही विखरतीं कि वे प्रतिचारा अपना परिणमन कर समुदित रहने की क्षमता को बनाए रखती हैं। यदि उनमें स्वामाविक परिवर्तन की क्षमता न हो तो वे अनन्तकाल तक अपना अस्तित्व बनाए नहीं रह सकती। सासारिक आत्मा और पुद्गल इन दो द्रव्यों में रूपान्तर दशाएं पैदा होती हैं। शेप चार द्रव्यों (धर्म, ऋधर्म) भाकाश और काल ) में निरपेक्षवृत्या स्वभाव परिवर्तन ही होता है । मुक्त श्रातमा में भी यही होता है। यो कहना चाहिए कि स्व निमित्त परिवर्तन सव में होता है। नाश की भी यही प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त उसके दो रूप-रुपान्तर श्रीर श्रयांन्तर जो बनते हैं, जनसे यह मिलता है कि रूपान्तर होने पर भी परिवर्तन की मर्यादा नहीं टूटती ९%। तैजस् परमासु तिमिर के रूप में परिखत हो जाते हैं—यह रूपान्तर है, पर स्वमान की मर्यादा का ऋतिक्रमण नहीं। तारपर्वयह है कि परिवर्तन ऋपनी सीमा के अन्तर्गत ही होता है। उनसे जाने नहीं । तैनस् परमाशु असस्य या अनन्त रूप पा सकते हैं किन्तु र्चतन्य नहीं पा मकते । कारण, वह उनकी मर्यादा या वस्तु-स्वरूप से अत्यन्त या प्रेकालिक मिन्न गुण है। यही वात ऋर्यान्तर के लिए समिकए।

दी सरीजी बस्तुए जलग-अलग थी, तब तक वे दी थीं | दोनो मिलती हैं, तब एक बन वाली हैं की। यह भी अपनी मर्यादा में ही होता है | केवल केवल्यन या फेवल अवितन्यमय पदार्थ हैं नहीं, ऐसा स्पष्ट बोध हो रहा है । एउ पन्तु चेतन और जड़—रून दो पदार्थों से परिपूर्ण है | चेतन बड़ और जड़ चन कके तो कोई व्यवस्था नहीं बनती | इन्लिए पदार्थ का लो विशेष रहन दे दूर कभी नष्ट नहीं होता । यही कार्य और कार्य के अविच्छिनन एक की धारा है।

मार्क्स के धर्म परिवर्तन की द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया के विद्वान्त में कार्य-कार्य का निश्चित नियम नहीं है। वह पदार्थ का परिवर्तन मात्र त्वीकार नहीं करता। उसका सर्वथा नाश और सर्वथा उत्पाद भी स्वीकार करता है। को पहले था, वह आज भी है और सदा वैसा ही रहेगा—इसे वह उमाज के विकास में भारी दकावट मानता है। 'सच तो यह है कि 'जो पहले था, वह आज भी है और सदा वैसा ही रहेगा'—'बाली धारणा का हमें लगभग सब जगह सामना करना पड़ता है और ज्यक्तियों और समाज के विकास में भारी दकावट पड़ती है।'' [मार्क्ववाद पुष्ठ ७२]

किन्तु यह आशका कार्य-कारण के एकागी कम को प्रहण करने का परिणाम है, जो था, है और वैसा ही रहेगा—"यह तस्त्र के अस्तित्व या कारण की व्याख्या है। कार्य कारण के सम्बन्ध की व्याख्या में पदार्थ परिणाम स्वमान है। पूर्ववर्तों और परवर्तों में सम्बन्ध हुए बिना कार्य-कारण की स्थिति ही नहीं बनती। परवर्तों पूर्ववर्तीं का ऋणी होता है, पूर्ववर्तीं परवर्तों में अपना सकार छोड़ जाता है १७। यह शब्दान्तर से 'परिणामि नित्यत्व का ही स्वीकार है।

# **पहरी दे**हिन्द है है है ( टिप्पणियां )

#### प्रथम खण्ड

```
ः एकः
```

१--- आव० नि० २०३

२--- आव॰ नि॰ २११

३--- ब्राव० नि० २११

४—म्रावी माता-पिता भ्राता, मार्या पुत्रो ग्रहं धनम् । ममेत्यावि च ममताऽभूजनाना तवादिका ॥ त्रिपष्टि २।१।२६

५—त्रिपष्टि० शशस्ह ३-६०२,

६—त्रिपष्टि शुराहरूप्र-६३२,

७--त्रिपण्टि॰ शर-६५६,

द<del>—स्था</del>० ७|३|५५७

६-स्था० वृ० ७।३।५५७

१०—त्रिपष्टि० शशरारण्य-ह

११--त्रिपष्टि० शश्ह७४-७६

१२--ब्रान्से॰ सप० ३।१७।६

१३—शता-५

१४-जान्दो० उप० ३।१७।६

१५—न्नाचा० शश 🗸

१६—उत्त० २२|६,८,

१७—उत्त० २२।२५,२७,

१৯—বর্ত ২২।২१,

१६—ग्रन्त, ०, श्रू ,

२०--अन्त० प्राश्न्त

२१-- अन्तर १११-१०, २११ ८, ४११-१०,

२२-- शाता ० ५, निर० पत्र ५३,

२३ - छान्दी० उप० ३।१७।६,

रे४—जाता० १६, स्था० ६२६ पत्र ४१०, सम० १० पत्र १७, सम० १५८ पत्र १५२;

```
ः दो ः
 १--भार संर जर
 २-मा० सं० ऋ० पृ० ३५
 ३--- श्री० का० लो० सर्व ३६ । प्रत्यं
 Y--पार्श्व के उपदेश को 'चातुर्याम-सवर-वाद' कहते थे। भार तर इट, Yo
 ५-- जैन तुनि भी दर्शन निजयनी ( त्रिपटी )--जैन० मा० ग्रंक २६ वर्ष ४
 ६-- आव॰ चृ॰ ( पूर्व माग ) पत्र २४५
 उ०३ ०१जुरू-्थ
 प्रभाषा० शर्४।६६६
 ६--आचा० शर्भाग्वर
১০—স্লাব্ত হাত্যাহততত্
११-वल्प० १०६
१२--आचा० श्२४।६६२
१३--वल्प० ३३०
१४-- आचा० श्र्भाश्वल्य
१५--श्राचार भग्भागरवप्
१६-व्हा १०६
१७-- शाचार रार्पा१००५
१८--महा० क० पृ० ११३
ং ভালাও গ্রাগ্রহ
२०—मन्य मे प्रकरिदको पायकसमित कट्ट्—ग्राच॰ २।२४
३१-मु०शह
२२--साद-राद--पश्चिमी बगास के यन्तर्गत हुगली, हानड़ा. बाहुडा.
     वर्रवान कीर पूर्वीय मिटनापुर के जिले।
     हार देश वय भृति, (धीरसम) शुम्र भृति (सिप्तम ) नामक प्रदेशी
     में दिसार था।
```

२३—साचा०श्ह्मा००२४ २४—स्या० ४०|३|५५५ २५--इन्द्रभृति, अग्निभृति, वायुभृति, व्यक्त, सुधर्मा,मिरिडत, मीर्यपुत्र, अक्तिमत, अचलभ्राता, मेतार्थ, प्रमास ।

२६--श्राचा॰ २।२४

२७--- आचा० श्रेशशश्रू

रद--भग० शश

२६-- स्राचा० शापाशहर

३०-- अमिभृति -- कर्म है या नही !

वायुभूति-शरीर और जीव एक है या मिन्न १

व्यक्त-पृथ्वी स्नादि भृत हैं या नहीं १

सुधर्मा-यहाँ जो जैसा है वह परलोक मे भी वैसा होता है या नहीं ?

मडित-पुत्र----वन्ध-मोत्त् है या नहीं १

मौर्य-पुत्र-देव है या नहीं १

श्रकम्पित-नरक है या नहीं श

श्रचल-भ्राता-पुण्य ही मात्रा भेट से सुख-दुख का कारण बनता है, या

पाप उससे पृथक् हैं ?

मेतायं-- आत्मा होने पर भी परलोक है या नहीं ?

प्रभास—मोच्च ई या नहीं १

( वि॰ मा॰ १५४६-२०२८)

३१---अ० वर्ष ह अक ह पु० ३७-३६

३२--भग० १२।१

३३ — जिनकी वाचना समान हो जनका समूह गण कहलाता है। आठवेनन तथा दसवें न्यारहवें गणधरी की वाचना समान थी, इसलिए जनके गण दो भी माने जाते हैं। सम॰

३४-स्था० वृ० हाहाश्य७

३५-व्यव० ३

३६—नं० ४६

३७---सम० ११४

३५--सम० ११५

३६—इंप्टिबाद के एक बहुत बड़े भाग की सजा "चतुर्दश पूर्व" है। उसके जाता को 'शुत केवली कहते हैं।

४०-देखो जैन० द० इ० पृ० १८० १६०

४१--- समणस्त्रणं भगवत्रो महावीरस्स तित्यति सत्त पवतण निष्ह्गा पन्नता-तजहा यहुरता, जीवपएितज्ञा, अवित्या सामुन्छेहत्ता, दो किरिया, तेरासिया, अविद्या एएसि स्य सत्तर्ष्ह पवयग्निष्ह्गास्य मत्त धम्मायिरया हुत्या तजहा-जमालि तीतगुत्ते, आसादे, आसमिते, गगे, छत्तुए गोहामाहिले,-एतेसि स्यं सत्तर्ण्ड पवयण निष्ह्गास्य सत्तर्पात्त नगरा हुत्या तजहा सावत्यी, स्तम्पुर, तेतविता, मिहिला, स्म्नगातीर, पुरिसतरिज, वसपुर निष्ह्म रुप्यत्ति नगराइ —स्था० ७१६८७

४२--वि० मा० २५५० २६०२

¥३---कल्प० हार्¤

४४-कल्प० हाइ३

४५.—ज पि वस्य व पाय वा, कम्बल पायपुन्छए। व पि संजम लज्जहा, धारति परिहरति य॥ न सो परिग्गहो बुतो, नायपुत्तेण ताइणा॥ मुच्छा परिग्गहो बुतो, इइ बुत्त महेतिपा॥ सम्बत्युविध्या बुदा, सरक्त्यण्यरिग्गहे। पित चणणो वि देहिम नायरित ममाद्र्यं॥ —दग्र वै॰ ६।२०,२१,२२

४६ — ते वह जाहर

४७—गय परमोहिन्युलाए, त्राहारम खनग-त्रागमे कप्ते । मजम निष नेपालि मिल्मपाय जनुम्मि बुच्छिन्ना ॥ —निव मार २५६३

४=-वड् मा० पृ० ६७

रह्मानी विद्वास विद्याने, यूरीन व्यवस्था व सम्मद्र । न दुने सेव्हियर, हाने विष्य वे क्लिन्स्ट्राट ॥ १॥ जे खलु विसरिसकप्पा, समयण घिइयादि कारण पप्प ।

पट वमन्नइ ण य हीर्ग, अप्पाण मन्नई तेहिं ॥ २ ॥

सन्वे वि जिणाणाए, जहाविहिं कम्म खनसङाए ।

विहरति चन्जया खलु, सम्मं अभिजाणइ एव ॥ ३ ॥

——आचा० इ० १।६।३

५०--१६८०

प्र--क ु

प्र-स्० श्र,प्र

प्र---जीवामिशम ३।२।१०-४

ः तीनः

१—जहजीवा वल्फति, मुरुवति जह य सकिलिस्सित । जह दुक्खाण श्रत करति कह ग्रपडिवदा—श्रीप० धर्म० ४

२-न० ४६

3—सर्वश्रुतात् पूर्वे क्रियते इति पूर्वाखि, सत्यावपूर्वाऽ दीनि चतुर्दश ।
—स्था० द्व० १०।१

Y—जइविय भ्यात्राए सन्त्रस्स वयोगयस्य स्रोयारो ।

निज्जहरणा तहा विद्वु दुम्मेहे पप्प इत्थी य — स्राव॰ वि॰ पृ॰ ४८,
वि॰ मा॰ ५५१

५-- न॰ ५७, सम॰ १४ वा तथा १४७ वा

६—-**न**०

श्रपभ्र रा

६—"से किं त भासारिया श भासारिया के खं ऋदमागहाए भासाए भासित" — प्रज्ञा॰ श६२

20~ भारती बैदिक प्राथमिक प्राकृत द्वैतीयिक प्राकृत (प्रथम भूमिक ) ब्राह्मण ब्रन्थी की भाषा द्दैतीयिक प्राकृत (द्वितीय भूमिका) ऐतिहासिक काव्यों की मापा (१) पाली शौरसेनी (२) अर्ध मागधी पाणिनि की संस्कृत (३) पूर्वीय मागधी (पतजलि पर्यन्त) (४) पश्चिमीय प्राकृत (अशोक की धर्मलिपि हे तीयिक प्राकृत का विभागीकरण नीचे दिया गया है। इ तीयिक प्राकृत-प्रथम शमिका इ तीयक प्राकृत-द्वितीय भूमिका मागधी मापा अर्घमागधी (शुद्ध ) अशोक की लेख भाषा पाली (अशोक की लेख मापा) (पश्चिम भाग की) (पूर्व देश की) गीर्जर अपभ्रश (Standard) गोरसेनी अर्धमागधी ( सूत्रो की ) व्याकरणस्थ मागधी महाराष्ट्री Standrd जैन महाराष्ट्री

११—"ममदद्भविसयमासाणिवद्ध ऋदमागद्, ऋहारसदेसीमासाणिमय वा ऋदमागह्" (नि॰ चृ॰ )

१२--हेम० दाशव

१३—सक्तता पागता चेव दुष्टा मणितीश्रो श्राहिया । गरमङ्गमिम किल्जते पसत्था डिमभामिता ॥" ( स्था॰ ७। ३६४ )

१४— गण्हरथेरकयं ना आएमा मुख्यागरणती वा । धुवचलिनसेवतो वा श्रागागृगेसु नाग्यत्त ॥ —श्रावे० नि० ४८, वि० भा० ५५०

१५—दश्ये० भूमिका १६—दश्ये० भूमिका १७—पा० म० म उपोद्यात पृ० ६०-३१ १८—परि० पर्व ८,१६३, ६,१५५-५८ १६—मग० २०८

२०—चतुन्त्रेकैकसुन्नार्था—स्त्राने स्यात् कोपि नसमः । सतोऽनुयोगॉङ्चतुरः वार्थक्येन न्यभात् प्रश्वः । —न्नाव० कथा १७४

२१—दशकै॰ नि॰ ३ टी॰

२२—प्रथमानुयोगमर्थाद्यान चित्त पुरापमित्रपुर्वम् ।

योधिममाधिनिषान योधित योधः समीचीन ॥ ४३॥

सोकालोकविमक्तेर्युगमारकृतेर्चतुर्गतीनाद्य ।

मार्ग्यमित समामित्रवैति करपानुयोग्यः ॥ ४४ ॥

ग्रोध्यनगारापा चारियोत्यित्वृद्धिरचाह्यम् ।

चरणानुयोगनमय सम्मकान विज्ञानिति ॥ ४५ ॥

श्वादीयमृतन्ते पुरापुर्येच यस्यमीची च ।

हर्गानुयोगदीयः युविद्यालोकमातनुते ॥ ४६ ॥

—रहरू अर्थ स्वित्यालोकमातनुते ॥ ४६ ॥

२३-पहला पद,

२४---१३२,

२५--सम॰, रा॰ प्र॰, प्रश्न॰ ५ आखव

२६-जम्बू० वृ० २ वृत्तु,

२७ - लेख-सामग्री के लिए देखो भा॰ ग्रा॰ लि॰ मा॰ ए॰ १४२-१५९, पुर भे॰ ( पु॰ १ ए॰ ४१६-४३३ लिंबटी भड़ार के सूचिपत्र के लेख)

२८--१ पद,

२६--१ पद,

\$0---Y--2.

३१--पत्र २५,

३२—१२ ७०

३३— ईसवी पूर्व चतुर्थ शतक

३४-भा॰ प्रा॰ लि॰ मा॰ प॰,

३५-भा॰ प्रा॰ लि० मा॰ प॰ २,

३६---भा॰ प्रा॰ लि॰ मा॰ प॰ २

३७-कल्प १ ऋषि० हा१४८,

३८- वायणतरे पुण, नागार्जुनीयास्तु पठन्ति

- ३६--(क) सघ स अपिडलेहा, भारो अहिकरणमेव अविदिन्न सकामण पिलमयो, पमाए परिकम्मण लिहला, १४७ वृ० नि० उ० ७३
  - (ख) पीत्थप्य चेप्पतप्य असलमो मनइ—दश्वि॰ चू॰ पृ॰ २१
    ननु—पूर्व पुन्तकनिरपेत्वैव सिद्धान्तादिवाचना ऽभूत्, साम्प्रत
    पुस्तक सम्रहः क्रियते साधुमिस्तत् कय सपतिमञ्जति २ उच्यते—
    पुस्तक-महत्य त कारिणक नत्वी-सर्गिकम् । अन्यथा त पुस्तकप्रहर्णे
    भूयायो दोषाः प्रतिपादिताः सन्ति —विशे॰ श॰ ३६

४०---यावती वारान् तत्पुस्तक वष्नाति मुचित वा स्रज्ञराणि वा लिखिति वावन्ति चतुर्लपृनि स्राज्ञादयश्च दोषाः। --- ए० नि० ३ उ७

४१ — कोई मूढ मिथ्यावी जीव इम कहै रे, साधुनै लिखणो करूंपै नाहीं रे। पाना पिर्ण साधुनै नहीं राखणा रे, इम कहै प्रया लोका रै माहि रे॥ चनदे उपकरण सु अधिक नहीं राखणारे, पाना राख्या वो उपगरण अधिका थायरे।

चपगरण ऋघिका राखे ते साध निश्चय नहिं रे, एहवी ऊंधी परपी लोका माय रे॥ — जि॰ उप॰ ३३

४२--माराकोड्डोवगए, सज्माय सज्माण रयस्स,--मग॰ दशवै०

४३--जि॰ सप॰

४४-- १० सवर-द्वार

Yu-तीस चयगरण साधु रै सूत्र थी कह्या, स्त्रायों रै उपगरण ऋषिक च्यार । इग्यारे उपगरण स्थविर ने कह्या, सूत्र सू जीय कियों छै न्यार रै !! जि॰ उप॰ २१

४६--जि॰ छप॰ २२

४७—जि॰ छप॰ ३५-३८, दशा॰ ४, प्रश्न॰ द्वार ७, निशीय॰ ७०१॰, न॰।

४८--- जि॰ छप॰ ३६-४१

- ४६—(क) मति सम्पदा आचार्य-सम्पदा —दशा॰ ४ अ॰
  - (ख) कर्म-सत्य, लेखादि सत्य -- प्रश्न॰ सत्य-संवर द्वार
  - (ग) निशी॰ गाथा-३
  - (घ) श्रुतशान का निषय सब द्रव्यों की जानना स्त्रीर देखना—नं॰

५०—काल पुण पङ्कुच्च चरणकरणहा अवोच्छित्ति निमित्तं च गेण्हमाणस्स मोत्यए संजमो भवइ — दशवै॰ चूर्णि ए॰ २१

५१--श्रुत-पुरुषस्य ऋगेषु प्रविष्टम्-ऋग-प्रविष्टम्

—ন৹ বুং

प्र-जम्बू॰ वृ॰ वत्त् १

५३--त॰ मा॰ टी॰ ए॰ २३

५४—"श्री देवद्विगणित्तमाश्रमणेन श्रीवीराव् अशीखिषकनवशत (६८०) वर्षे जातेन द्वादशवर्षीयदुर्भित्तवशाद् वद्वतरसाधुव्यापत्ती बदुश्रुतविच्छित्ती च जाताया भव्यलोकोपकाराय श्रुतव्यक्तये च श्रीसंधाप्रदात् मृतावशिष्ट- तदाकालीनसर्वसाधून् वलभ्यामाकार्य तन्मुखाद् विच्छिन्नावशिष्टान् न्यूनाधिकान् ब्रुटिताऽब्रुटितान् आगमालापकान् अनुक्रमेण स्वमत्या सकलय्य पुत्तकारुद्धाः इताः । ततो मूलती गणधरमापितानामपि

```
रत्यावत्मनास्तरं म त्यासीत व्यारमानी उन्ते और दिल्लील अवस्थान एर
                                                      ...... X * 27 *
     713: 1"
पूर्व-पान भार मार प्र हर
ye -- Tio site offe To Ed
yo-no no no
ঀৄয়৾৾৾৺ঀ৾৾ঀ
प्र-१म० श्रामाः=
Eumilia sile :
इश्रूमात शासाहर
ے داتے درسےوء
 e3---চলত লাত १५
 ६४--- स्या भारतास्य प्राप्त
 ६५-- युगत्य ० ६१
 ह६--- मध्या० उप० ४।२
 हण-प्रभाव एव २०५, पट्व (सप्व) पट्व (स्प्त्)
 ६८-स्टा २०
 ६६-- श्रीदेमचन्द्रप्रभवाद्, वीतराग स्तरादितः।
      कुमारपालभूपाल-, प्राप्नोन् पःलमीप्नितम्-
                                                  ---वीतः २०१६
  ७०--यीत० २०१८
  ७१-नीत० शुप्र
  ७२--भर० महा०
  ७३--भर॰ महा॰ पुर्ग १७
  ७४--पर्॰ महा॰ १शह७
  ७५--पद् • महा • १७।१३३
  ७६--शा॰ सु॰ १३।५,६
  ৬৬—ক॰ ক॰ ব॰
   ७८--सा॰ सं॰ भाग १६ ग्रक१-२ (भाषा विज्ञान विशेषाक ) ए॰ ७६।<sup>५</sup>०
   ७६--न॰ वा॰ द्राल ६वीं दोहा २,३
```

- ८०--न॰ वा॰ ढाल ६ गाथा ६---१३, ३७, ३८
- पश्चाचारागः प्रथम श्रुतस्कंघ, भगवती, ज्ञाता, विषाक, प्रज्ञापना, निशीध, जत्तराध्ययन (२२ ऋष्ययन) ऋनुयोग द्वार।
- ५२—इन्होंने आचाराग और सुत्रकृताङ्क पर टीकाए लिखी । ये वि० १० वॉ शताब्दी में हुए ।
- प्रति है।
- प्य-इन्होंने दश वैकालिक पर टीका लिखी | इनका समय वि॰ १० वी शती है |
- प्द-ये अनुयोग द्वार के टीकाकार हैं। द्वनका समय वि॰ १२ वा शतक है।
- प्रशन्दि पर टीकाए लिखीं। इनका समय वि॰ १२ वीं शताब्दी है।
- प्ट-सम्बदास गणी श्रीर जिनभद्र के भाष्य सब से श्रिधिक महत्त्वपूर्ण है। इनका समय वि० ७ वी शताब्दी है।
- ६० चूर्णिकारों में जिनदास महत्तर प्रसिद्ध है। इनका समय वि०७ जीं प्र नी शताब्दी है।
- ६१--इनका समय वि० १८ वी शताब्दी है।
- ६२-वालाववोध।
- ६३—कालु॰ यशो॰ २।५।४-८
- ६४—कालु॰ यशो॰ श्राप्रा१,६,८, १०
- ६५--कालु० यशो० शप्रा१३-१४
- ६६--- त्राचार्य श्री तुलसी (जीवन पर एकदृष्टि ) पृ० द्रह,६०,६१,६२,६३,६४

```
ः चारः
```

१-सम० ६,१६,७०

२—वि॰, (दिसम्बर) १९४२ चीनी मारतीय संस्कृति मे ऋहिंसा उत्थ

ग्रक—६

३-स्० शुधारु

४-स० शहार४

५--स्० शण१५

३१७११ ० इ-३

७--- वत्तः १२।३७

च—ख० शश्चार**श** 

६—चत्र० ६)१०

१০—বল০ হাদাং০

११--उत्त० २०।४४

१२--श्राचा० श्राराह

१३-- उत्तः २३, मंगः शह, स्० राष, मंगः हाइर.

१४-भग० शश

१५--भग० ११।१२

१६--भग० ११/६

१७—ম্বাত তাইত, ইলাল

१८--भग० १८|१०

१६--मग० राष्

२०-सग० १२।१

रश-भग० १८ ३

२२--भग० राश

२३--उत्त० २०।५६,५८, अ० शाव

२४—चत्त० वृ०

२५---श्रन्त•

६६—शता १, ऋनु० दशा० वर्ग १

२७—निरः दशाः १०, स्थाः ६|६६६, समः १५२ समनाय, मगः २८—मगः

1-1110

२६-जैन० मा० वर्ष २ श्रंक १

३०-जैन० भा० वर्ष २ त्राक १ ५० ४५, ४६, ४७, ४८,

३१—जैन० भा० वर्ष ६ ग्रंक ४२ ए० ६८६

३२-वि०, ( इलाहाबाद ) ऋहिसक परम्परा

३३--मू० समाचार, २१ मार्च, १९३७

३४--जैन॰ भा० वर्ष ६ ग्रंक ४१ पृ० ६६७

३५--जैन॰ मा॰ वर्ष ६ स्रक ४२ पृ॰ ६६०

३६-Our Oriental Heritage, page 467, 471

३७---जैन० भा० वर्ष ६ श्रंक ४२ पृ० ६६० प्रवक्ता श्री स्रादिलनाथ मा, चपकुलपित, वाराणसी सस्कृत विश्वविद्यालय।

उप-वेहदियाण जीवा असमारम्भमाणस्य चर्जवहे सजमे कष्णह, तजहा-जिल्मामयाश्रो सोक्खाश्रो अववरोवेत्ता मनह, जिल्मामएण दुक्खेण असंजोगेता मनह, फासामयाश्रो सोक्खाश्रो अववरोवेत्ता मनह, फासामयाश्रो दुक्खाश्रो असयोगेता मनह।

३६ - वसविहे संजमे पन्नते तजहा-पुदविकायसंजमे, ऋष्य-तेल-वाल-वणस्यह-वेहं दियसंजमे तेहं दियचलरिदिससजमे पचेदियसंजमे-ऋजीवकायसजमे ।

—स्था० १०

४०--- इसिन्हे सबरे पन्नते त जहा--- सोइ दियसवरे जावफासिदियसवरे, मण-वइ काय-स्वगरणसबरे, सूईकुसमासवरे । --स्था० १०

४१—ज्यानिहे आससपात्रीने पन्नते त जहा—इह लोगासवप्पश्रीने, परलोगाससपात्रीने, दुहलोलोगाससपात्रीने, जीनियाससपात्रीने, मरणास-सपात्रीने, कामाससपात्रीने भोगाससपात्रीने, लाभाससपात्रीने, प्यासंसपात्रीने, सक्काराससपात्रीने । —स्था०१०

४२—रो ठायाइ अपरियाणिता आया णो केवलिपन्नतं धम्मं समेज्जा सवणाए तंजहा—आरम्मे चेव परिगाहे चेव । —स्या० २।१ ४३—सन्वे पाया सन्वे भूया सन्वे जीवा सन्वे सत्ता न हन्तन्त्रा, न

```
श्रुक्जावेयव्वा न परिघेतव्जा न परियावेयव्वा न उद्देवयव्वा । एस<sup>-</sup> धम्मे
                                                    ---श्राचा॰ २
     सुद्धे नितिए सासए।
YY-Indian Thought and its Development
                                              ( Page 79-81)
४५---अग० शशशस्त्र
४६—क्रयाणमह ऋष्य वा बहुय वा परिमाह परिचइस्सामि ।
४७-- कयाणमह सुण्डे भवित्ता आगारास्रो अगुगारिश्रं पव्वदृस्सामि ।
                                                      —स्था॰ ३
४८-क्याणमह अपिड्डममारणातियसलेहणामूससामुसिए,
      पंडियाइक्लस्रो पास्त्रस्रोए कालमण्वकंखमार्थे विहरिस्सामि।
YE--वित्य पुण · समणा समग्रीस्रो सावया सावियास्रो य ।
                                                  --- भग० २०)८
 ५०--- उत्त० १२
 ५१-गामे वा ऋदुवा रख्ले, नेव गामे नेव रण्ले धम्ममायाणह ।
                                             -- ऋचा॰ पश्१६७
                                                  - उत्त॰ प्रा२२
 ५२-मिक्खाए वा मिहत्ये वा, सुव्वए कम्मई दिवं।
 पू३--जहा पुरणस्य कत्थइ, तहा तुच्छस्य कत्थइ।
      जहा तुच्छस्त करथइ, तहा पुण्णस्य करयइ ॥ — श्राचा० २।६।१०२
 4Y-70
 ५५---जम्बू प्र०, वृत्त २
 ५६--चात्रत्तरि कलाकुसला, पडिय पुरिसा ऋपडिया चेव।
       सब्ब कलाए। पवर, धम्मकल जे न यागाति॥
 प्७-मा॰ मृ॰ पृ॰ प्६
  : पाँच :
                                     —सु॰ नि॰ (सभिय सुत्त )
   १-पानि च तीणि यानि च सहि
   २--- द्व वृ० शाश्र
```

३—चत्तारि समीरिणाणिमाणि, पावाहुया जाइं पुटो वर्यात । किरियं ऋकिरियं विश्वियत्ति तद्दय, ऋम्नाणमाहसु चछत्थमेव ॥

--स्० शश्राश

#### ४-दी० २

५—इन छह संघो में एक संघ का आचार्य पूरण कश्यप था। उसका कहना था कि "किमी ने कुछ किया या करवाया, काटा या कटवाया, तकलीफ दी या दिलवाई, शोक किया या करवाया, कप्ट सहा या दिया, डरा या दूपरे को डराया, प्राणी की हत्या की, चोरी की, डकेंती की, घर लूट लिया, बटमारी की, परक्त्रीगमन किया, असत्य वचन कहा, फिर भी उसको पाप नहीं लगता। तीच्य धार के चक्र से भी अगर कोई इस समार के सब प्राणियों को मारकर देर लगा हे तो भी उसे पाप न लगेगा। गा नही के उत्तर किनारे पर जाकर भी कोई बान दे या दिलवाए, यश करे या करवाए, तो कुछ भी पुष्य नहीं होने का। दान, धर्म, स्थम सत्य-भाषण, इन सबी से पुष्य-प्राप्ति नहीं होती। " इस पुरण कश्यप के बाद की अफियवाद कहते थे।

दूशरे सच का आचार्य मक्खिल गोवाल था। स्वका कहना था कि "प्राणी के अपितृत्र होने से न कुछ हेतु है न कुछ कारण। विना हेतु के और विना कारण के ही प्राणी अपितृत्र होते हैं। प्राणी की शुद्धि के लिए भी कोई हेतु नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है। विना हेतु के और विना कारण के ही प्राणी शुद्ध होते हैं। खुद अपनी या दूसरे की शिक्त से कुछ नहीं होता। वल, वीर्य, पुरुषार्य या पराकृम, यह सब कुछ नहीं है। सब प्राणी वलहीन और निवीर्य हैं—वे नियति (भाष) सगित और स्वभाव के द्वारा परिणत होते हैं—अक्लमन्द और मूर्ख सबों के दुःखों का नाश ५० लाख के महाकल्पों के फेर में होकर जाने के बाट ही होता है।" इस मक्खिल गोसाल के मत की संवार-शुद्धि-वाद कहते थे। इसी को नियतिवाद भी कह सकते हैं।

वीसरे संघ का प्रमुख ऋषित केंब कंबली था। उसका कहना था कि "दान, यह तथा होम, यह सब कुछ नहीं है, भले-बुरे कर्मी का फल नहीं मिलता, न इहलोक है न परलोक — चार सूतों से मिलकर ममुख्य बना है। जब

वह मरता है तो उसमें का पृथ्वी, घातु पृथ्वी में, आपो घातु पानी में, तेजो घातु तम में तथा वाशु घातु वाशु में मिल जाता है और दृन्द्रियां सब आकाश में मिल जाती हैं। मरे हुए मनुष्य को चार आदमी अरथी पर सुलाकर उसका गुण्यान करते हुए ले जाते हैं। वहाँ उसकी अस्थि सफेद हो जाती है और आहुति जल जाती है। दान का पागलपन मूखों ने उसम्न किया है। जो आस्तिकवाद कहते हैं, वे मूळ भाषण करते हैं। व्यर्थ की वड़वड़ करते हैं। अक्लमन्द और मूर्ख दोनों ही का मृत्यु के बाद उच्छेद हो जाता है। मृत्यु के बाद उच्छेद हो जाता है।

६---११२१४-८,

७—णाइची चएइ ण ऋत्यमेति, ण चितमा बद्दति हायती ना। सिलता या सदित ण चित नाया, वक्ती णियतो किससे हु लोए।।

---स्० शश्री७

म् चौथे सम का आचार्य पकुधकात्यायन था। सका कहना था कि
"सातो पदार्थ न किसी न किये न करवाए। वे वेंध्य, कूटस्य तथा
खवे के समान अचल हैं। वे हिलते नहीं, बदलते नहीं, आपस में कष्टदायक
नहीं होते। और एक दूसरे को सुख-दु ख देने में असमर्थ हैं। पृथ्वी, आप, तेज,
बायु, सुख-दु ख तथा जीव—ये ही सात पदार्थ हैं। इनमें मारनेवाला, मार-खानेबाला, सुननेवाला कहनेवाला, जाननेवाला, अनानेवाला कोई नहीं। जो तेज
शस्त्रों से दूसरे के सिर काटता है वह खून नहीं करता सिर्फ उसका शस्त्र इन
सात पदार्थों के अवकाश (रिक्तस्थान) में धुसता है, इतना ही।" इस मत
को अन्योन्यवाद कहते हैं।
—भा० सं० अ० पृ० ५६-४७

—स्॰ ग१रार

१०- छठे बडे संघ का आचार्य सजय वेलह पुत्र था। वह कहता था-

"परलोक है या नहीं, यह मैं नहीं समकता। परलोक है यह भी नहीं, परलोक नहीं है, यह भी नहीं । अब्देख या बुरे कमों का फल मिलता है, यह भी मैं नहीं मानता, नहीं मिलता, यह भी मैं नहीं मानता वह रहता भी है, नहीं भी रहता। तथागत मृत्यु के बाद रहता है या रहता नहीं, यह मैं नहीं समकता। वह रहता है यह भी नहीं, वह नहीं रहता, यह भी नहीं।" इस संजय बेला पुत्र के बाद की विद्येपवाट कहते थे। —आ० स० ग्र० पृत्प प्र

११—िकिरियाकिरिय वेखाइयासुवायं, ऋषणाणियासं पडियव ठासा । से मध्य वायं इति वेयदत्ता, उविष्ठेए संजम दीहराय।।

--स्॰ शहा२७

१२—से वेमि जे य अतीता जे य पहुष्पन्ना जे य आगमिस्सा अदिहंता भगवता सब्बे ते एव—माइक्खंति एवं मासति एव पण्णवेति एव पस्वेति—सब्बे पाणा जाव सत्ता पा इंतव्वा ण अव्वावेयव्वा ण परिषेतव्वा ण परितावेयव्या श उद्देवयव्या । एस धम्मेश् वे पीइए सासर सिम्ब लोगं खेयन्ते हि पवेद्ए ।

१३—स्० शशशक =

8x--€0 818181E-80

१५--स्० शशशशश्-१२

१६---स्० शशशश्च-१४

३७—स्० शशशश्य-१६

<del>१८ व</del>्० शशशर ४

१६-यू० शशभा

२०—मग० २५।७।८०२, स्था० ७।३।५८५, औप० ( तनोधिकार )

२१-- उत्त० २६।२-७

२२—दशा॰ ( चतुर्थी दशा, )

रेइ—धर्म स॰ २ श्लोक २२ टीका पृ० ४६, प्र० सा० १४८ गाया ६४१

२४---दशा० ( चतुर्यो दशा )

२५--दशवै० चूणि २,१२

२६-- उत्त० २६।४८-५२

२७--- उत्त० २६|४-१०

२८--- उत्त० २६।१२

२६-- चत्त० २६।१८

३०--- चत्त० २६।४०-४३

३१--- उत्तर २६।२२-२३

३२—उच० २६।३८

३३—स्था० ४

३४---वत्तर प्रा२३

३५---धर्म० प्रक् ० ३३

३६-भग० ३२

३७--नव भारत टाईग्न १६५६, भारत का राष्ट्रीय वर्ष वीपावली

लेखक--यञ्चन श्रीवास्तर।

# द्वितीय खण्ड

#### : छह :

१-जे आया से विष्याया, जे विष्याया से आया | -- श्राचा॰ प्राप्री१६६ र्-माग्र र्ताप्त ३—उत्त॰ २८।६ ४---उत्तर २८३११ ५-- प्रनेपत्वादिभिधर्मैः, अचिदातमा चिदातमकः। हान दर्शनतस्त्रमात . चेतनाचेतनात्मकः ॥ — स्व॰ सं॰ ३ ६-जानाद मिन्नो न चामिन्नो मिन्नामिन्नः कथंचन । जानं पूर्वापरीभृतं सोयमारमेति कीर्तितः ॥ —स्व॰सं ४ ७--पासे पुरा पियमं स्नाया -- मग० १२।१० द—जेन वियापह से स्राया —काचा॰ धाधाशहरू ६--जैन० डी० श२३. १०—जैन० टी० शह. ११-जैन १० दी० शुरु १२—पुड सुलेश सहं, त्यं प्रुव बास्य त्रपुष्ट स् । गर्ध, रसं च कास. बढ़-पुष्ट वियागरे ॥ ---न० ३७ गाया॰ ७८, १३-न० ३७ गाया० ७८ १४--विषयानुरूतमवनाच, बुद्धि-वृत्तेरनुभवत्वम् ॥ १५—तन्त्र्येत दिन-रात्रिभ्यां. केतलशुक्तयोः पृथक् । वुर्दरनुमनी हृष्ट केनलार्नाव्योदयः॥ --- जा॰ सा॰ ऋष्टक २६ रुव्रोक १

१६—प्रजा० ३५ १५—भग० द्यार १६—भग० द्यार १६—चैन० ती० रा७ २०-जैन० दी० शहर

२१—जैन० दी० २।१६

२२--- मनन मन्यते ग्रानेन वा मनः।

२३---ग्राता मते ! मसे ग्रन्ने मसे १ गोयमा ! सो ग्रातामसे, जन्नेमसे ...मसे मिल्डमासे मसे ... ... ---मग० १३।७।४६४।

२४--मण् च मणजीविया वयंति त्ति । -- प्रश्न॰ (आसनद्वार ) २

२५ सर्व-िष्ययमन्तः करणा युगणज्ञानानुत्यत्तिशिङ्गः मनः, तटपि द्रव्य-मनः
पौद्गिलकमजीवग्रहणेन गृहीतम्, भाव-मनस्तु श्रातमगुणत्वात्
जीवग्रहणेनेति । — स्॰ वृ॰ १।१२

२६—कालिस्रोबएसेयां जस्त्रयां ऋत्य इंहा, स्रवोहो, मगग्या, गवेस्या, चिन्ता, बीमंसा सेयां सर्यणी ति लग्मई। —नं० ३९

२७—मनः सर्वेन्द्रिय प्रवर्तकम्, आन्तरेन्द्रियम्, स्व सर्वोगेन बाह्ये न्द्रियानुप्राहकम् । अतपन सर्वोपलब्धि कारणम् । —औनवर्षः ।

२८—इन्द्रियेग्रेन्द्रियार्थो हि, समनस्केन ग्रह्मते। क्ल्यते मनसा प्यूर्च्व, गुणतो दोपतो यथा॥ —च० स्०१।२०

२६--न्याय० स्० शशर६।

३०-वा० मा० शशह ।

३१—मुखाबुपलव्यिसाधनमिन्द्रिय मनः —त्तकः स०

६२<del> य</del>शयप्रतिभास्यप्नजानोहासुखादिस्तमेच्छादयश्च भनसो सिङ्गानि· ।

---सन्म॰ (काण्ड २)

३३ — चिन्त्य विचार्यमुद्धां च, ध्येय सकल्प्यमेव च । यत् किचिद् मनसो चेयं, तत्सर्वे हार्य तजकम् ॥ —च० स्० १।१८

३४- अनग्रह-जानमनत्त्र तस्याऽनिर्देश्य सामान्यमात्र प्रतिभाषात्मकत्त्वा निर्विकल्पकत्वात्, ईहादि जान तु भात्त्वर तस्य परामर्शादिरपत्तयाऽवश्य वर्षाक्षितत्वात् । वि.० भा० वृ०

३५---(क) वि॰ मा॰ वृ० २४२६-२४४=

(प) येनेजेन्द्रियेण मह मन सयुज्यते तदेवात्मीय विषय गुणग्रहणाय प्रवर्तते नेनरन्) — स्थाचा वृष् शुश्रीशृह

- - ( ख ) एगे जीवाण मणे · ·मननलच्चण्रत्वेन सर्वमनस्या मेकत्वात् । —स्था॰ व॰ १
  - (ग) एने मसे देवासुर मसुश्राण तसि तसि समयसि ।—स्था॰ १ स्वना :—जानाऽबौगणशात् एक मनः । । —न्याय स्० शराप्ट
- ३७—तुलना—स्पर्शन इन्द्रिय को सर्वेन्द्रिय न्यापक और मन के साथ समवाय-सम्बन्ध से सम्बद्ध माना है। मन ऋणु होने पर भी स्पर्शन इन्द्रिय-सम्बद्ध होने के कारण सब इन्द्रियों में न्यापक रहता है। —च० सू० ११।३९

३≒—योग० ५। २

**१६—सब्वेण सब्वे निवित्रण्या • —मग० १।३** 

Yo-अयौगपद्यात् जानाना, तस्यासुत्विमहोच्यते । —भा० प०।

४२ चेतना मानस कर्म · —श्रमि॰ को० ४।१

- ४२--यत् प्रायः शुताभ्यासमन्तरेखाऽपि सहज विशिष्ट स्त्रीपशमवशाद्धरपद्यते वदशुतनिश्रिसमीरपत्तिक्यादिनुद्धिन्ततृष्टयम् यसु पूर्व शुतपरिकर्मितमते-व्यवहारकाले पुनरश्रुतानुमारितया सम्रत्पद्यते तत् श्रुतनिश्रितम् • कर्म वि॰ ( देवेन्द्रस्ति कृत स्वीपण वृत्ति गा॰ ४ )
- ४३—(क) शब्दः वक्त्रामिधीयमानः श्रीतृगतस्य श्रुतज्ञानस्य कारणा निमित्तः मवति, श्रुतज्ञ वक्तुगत श्रुतापयीगस्य व्याख्यानकारणादी वस्य वक्त्रामिधीयमानस्य शब्दस्य कारणा जायते, इत्यतः वस्मिन् श्रुव शानस्य कारणभूते कार्यभूते वा शब्दे श्रुतोपवारः कियते । ततो न परमार्थतः शब्दः श्रुत, किन्तुपचारतः । —वि सार शृरु ६६
  - (ख) "तत्र केवलजानीयलञ्जार्थामिषायक शन्दराशिर्मिष्यमाप स्तस्य भगवतः वाग्योग एव भवति न त श्रुतम्, नामकर्मोदय जन्यसात् श्रुतस्य च चायोपशमिकत्वात्"—अवज्ञ भवत् नामकर्मोदयजन्यः भाष्यमाणस्तु पुद्गलात्मक शन्दः किं भवतु १ इति चेत् १ उच्नते सोऽपि श्रोतृना भावश्रुतकारपत्नात् द्रव्यश्रुतमात्र भवति न तः भावश्रुतम् । —न०

- ४४—शब्दोल्लेखान्त्रितमिन्द्रयादि निमित्त यद्मानमुदेति तच्छु,तज्ञानिर्मात ।
  तच्च कथ भृतम् १ दलाह्—'निजकार्योक्तिसमर्थमिति' निजकः
  स्विम्मन् प्रतिमासमानो योऽसी घटादि रथः तम्योक्तिः परस्मे
  प्रतिपादन तत्र समर्थ चम निजकार्योक्तिसमर्थम् । ऋषिष्ठ
  भावार्थः—शब्दोल्लेखसहित विज्ञानमुत्पन्न स्वप्रतिभासमानार्थप्रतिपादक शब्दं जनपति, तेन च परः प्रत्यायते, इत्येव
  निजकार्थोक्तिसमर्थमिदं मवति, ऋमिलाप्य वस्तुविपयमिति यावत् ।
  स्वरूप विशेषण् चैतत्, शब्दानुसारेणोत्पन्न-जानस्य निजकार्योक्तिः
  सामर्थ्याऽच्यमिचारादितिः। —वि० भा० वृ० १००
- ४५-- ब्रव्यश्रुतमनचरम्-पुस्तकादिन्यस्ताद्यरूपः शब्दरूपः च, तदेव साचर भावश्रुतमिष श्रुतानुसार्याकारादि वर्णावश्रानात्मकलात् साचरमः, पुस्तकादिन्यस्ताकाराद्यत्तरहितत्वात् शब्दामावाच्च तदेवानचरम्., पुस्तकादिन्यस्ताद्यरस्य शब्दस्य च श्रुतान्तःपातित्वेन भावाश्रुते ऽसन्त्रात्, तदेव मतेर्मावश्रुतस्य च साचरानकरकृतो नास्ति विशेषः।

--वि० भा॰ वृ० १७०

- ४६-(क) तस्य चत्तारि नाणाइ ठप्पाइ ठवणिवजाइ । -- अनु० २
  - (ख) अवग्रहापेच्चयाऽनिमलापत्वादः, इंहावपेच्चया तु सामिलापत्वात् सामिलापानिमलाप मित्रज्ञानम्, अश्वतानुसारि च, सकेतकाल-प्रवृत्तस्य शृतग्रन्थसम्बन्धिनो वा शब्दस्य व्यवहारकाले अननुसरणात्। शृतज्ञान तु सामिलापमेव, शृतानुसार्येव च, सकेतकालग्रमृत्तस्य शृतग्रन्थसम्बन्धिनो वा शब्दरूपस्य श्रुतस्य व्यवहारकालेऽवरय-मनुसरणादिति। —वि० मा० वृ० १००

४७---मं० २३

४५--शृत द्विविधम्--परीपदेशः स्रागमग्रन्थश्च। व्यवहारकालात् पूर्वं तेन श्रुतेन छत छपकारः सस्काराऽऽधानस्यो यस्य तत् कृतश्रुतोपकारम् , यच् ज्ञानमिदानी तु व्यवहारकाले तस्य पूर्वप्रवृत्तस्य संस्काराधायक श्रुतस्याऽनपेत्तमेव प्रवर्तते तत् श्रुतनिश्चितसुच्यते ••।

---वि॰ मा॰ वृ॰ १६८

४६—न० १६

५०--भिद्धु० न्या० २-५

पूर-न० १७

५२--पहले चार ज्ञान आवरण के अपूर्ण च्चन से प्रगट होते हैं, इसलिए ने • चायोपशमिक या छदमस्थजान कहलाते हैं।

पूरे—केवल ज्ञान आवरण के पूर्ण ज्ञय से प्रगट होता है, इसलिए वह सायिक या केवल ज्ञान कहलाता है।

५४—तेन द्रव्यमनसा प्रकाशितान् बाह्याश्चित्त्वनीयघटादीननुमानेन जानाित, यत एव तत्परिख्तािन एतािन मनोद्रव्यािण तस्मादेव विधेनेह चित्त्वनीयवस्तुना भाव्यम्—इत्येव चित्त्वनीयवस्तृति जानाित न साच्चाित्र्व्ययेः । -चित्त्वको हि मूर्त्तममूर्त्तत्रच वस्तु चित्त्वयेत् । न च छुद्मस्यो ऽमूर्त्त साचाित् पश्यिति । ततो जायते अनुमानादेव चित्त्वनीय वस्त्ववगच्छति । —वि० भा० वृ० ८१४

५५—केवल मेग सुद्ध, सगलमसाहारण ऋषत च —वि० मा० ८४ केवलमिति कोर्थः १ इत्याह—एकमसहायम्, इन्द्रियादिसाहाय्यानपेचि-तस्यात्, सद्मावेऽदोषछाद्मस्यिकशननिवृत्तेर्वा

—वि॰ मा॰ वृ॰ ८४

प्र—भग० हा१०

५७—शुद्धम्-निर्मलम्—सकलावरणमलकलकविगमसम्भृतत्त्रात्

--वि॰ भा॰ वृ॰ ५४

५८—सकलम् परिपूर्णम्—सम्पूर्णज्ञेयग्राहित्वात् —वि० मा० वृ० 🛶

५६—प्रसाधारणम्—ग्रनन्य-सदशम् तादशापरज्ञानाभावात् ।

—ৰি॰ মা॰ বৃ॰ ⊑४

६॰—ग्रनन्तम्—ग्रप्रतिपातित्वेन विद्यमानपर्यन्तत्वात्

—वि॰ भा॰ वृ॰ दर

६१--दशवै॰ ४।२२

६२-अभि० चि० शहर

६३—तस्रो केवली पण्णत्ता तंजहा—स्रोहिनाणकेवली, केवल मणपञ्जवनाणकेवली, केवलनाणकेवली। —स्था० ३)४

६४---प्र० न० ४।४७।

६५—(क) मनोऽणुपरिमाण न भवति, इन्द्रियत्वात्—नयनवत् । न च शरीर-व्यापित्वे युगपज्ञानीत्पत्तिप्रसङ्घ ताहश-त्त्वीपशम विशेषेणैव तस्य कृतोत्तरत्वात् । —प्र० नं० २० १।२

( ख ) 'मनो सुवाद' की जानकारी के लिए देखिए।

--- त्या॰ सि॰ मु॰ का॰

--न्या॰ ४|११।

६६--न० स्० ४४

६७ — यायानरणिज्ने कम्मे दुनिहे पण्यते, तंनहा — देसणाणानरणिज्ने चैन सन्त्र णाणानरणिज्ने चेन —स्था० २४४

६८----प्र॰ सा॰ १।२७-३०

६६--मग० १५८

७०-त॰ भा॰ १।३१

७२-सन्म॰ टी० पु॰ ६०८

७३-सर्वा० सि० शह, श्ला० १०१

৬४---জ্যা০ বিঁ০

७५--नं० १६, १८, २१, ३७, ६०

७६—न० १६

७७--गं० ६०

७८—स्था० ४।३

७६-मग० ८।२

५० -- अनन्तमलोकाकाशः कैवलिनाः परिच्छिन्न चेतदा उपलब्धावसानत्वां दनन्तत्वहानिः। अथाऽपरिच्छिन्नं तदा तत्त्वरूपपरिच्छेद-विरहेण सर्वेशत्वा भावः नैव दोषः। केवलिना यज्ज्ञान तदतिशयवत् साथिकमनन्तानन्तं परिमाणः च, तेन तदनन्तमिति साझाववसीयते ततो नानन्तत्वस्य हानि नं वा सर्वजतायाः । नहान्यथा स्थितमर्थमन्यथा वेत्ति सर्वज्ञो यथार्थज्ञात् इति न तेन सान्तमनन्तत्वेन परिच्छिन्नं किन्तु अनन्तमनन्तत्वेन ।

--- न्या० पृ० २२१

८१---भग० तीर्राहरूर

दर—निय॰ १५**८** 

¤३—निय० १५¤

#### : सात :

१--- उत्त० २८।१०।११

र---दशबै० ४।३

३--दशवै० ४।३

४—इइ हि सकलयनपटल निर्निर्मुक्तशारदिनमणिरिव समन्ततः समस्त वस्तु स्तोमप्रकाशनैकस्वमानो जीवः, तस्य च तथाभृतस्वमानः केवलजान-मिति व्यपदिश्यते । —न० ६० १

५—गणावरणिज्मे कम्मे दुविहे परण्ते-तंजहा—देसणायावरणिज्मे चेव सन्वणापावरणिज्मे चेव। —स्था० २।४

६—मग० ७१८

७-जैन० दी० ४।१

प्त---मग० ह| ३२, प्रजा० २३

६—गतिं पप, ठिइ पप, भवंपप, पीरगल परिणामं पप । —प्रज्ञा० पट २३

११---प्रशा० पद० १३

१२—त्रयुचर कविया पडिपुण्यां निरावरकं विविमिरं विद्युद्धं लोगालोगप्पभावगं केवल वरनाण्दंत्तया सनुष्पा इइ । —चत्त० २६।७१

१३—मन्तरज्ञनतास् युन चणमण परिचितियत्यपागङस् । —नं० गाधाः ५८

१४-- ननी द्रव्य न्यितानेत्र जानाति, न पुनश्चिन्तनीय बाह्यपद्राटि वस्तु-गर्वानिति । -- नि॰ मा॰ हु॰ गाया प्रश् १५---दब्बमणोपञ्जाए जाख्द पासद्द य तस्मएस् ते ! तेणावभासिए ज्य आणद्द बल्केस्समार्गेशं । ---वि० मा० गाथा० ८१४

१६—यथा प्राकृतीलोकः स्फुटमाकारैमांनल मानं जानाति, तथा मनः
पर्यवज्ञान्यपि मनोद्रव्यगतानाकारानवलोक्य तं तं मानसं मानं जानाति ।
—-विरु भार वर ११३६

१७—सहवी चेव ऋत्वी चेव—स्था० रागपू७

१८--वस० ३६१४,६६

१६-नं २१

२०--त० वृ० शह पृ० ७०

२१--तन्द्र० वै०

- २२—पुदवी काइयाण ओरालिए जाव वणस्तइकाइयाण वे इन्दियाण पश्चित्वय तिरिक्त जोणियाण अद्रिमस सोणियन्हायु तिरावडे वाहिर्ए ओरालिए जाव चन्हरिया तिरावडे वाहिर्ए ओरालिए—मणस्वाण वि एवं मेव ....-स्थार २।१
- २३- मनस्त्वपरियातानिष्ट-- पुद्गल-निचयरूप द्रम्यप्रनः श्रानिष्टिचिताः प्रवर्तनेन जीवस्य देहदीर्वस्थातापस्या हान्तिरुद्ध वायुवद् उपघात जनयित, तदेवच शुभ-पुद्गलपिंडरूपं तस्यानुक्लिचिन्ताजनकत्वेन हर्पाद्यभिनिर्वृक्षा भेपजवदन्तरः विषत्ते इतिः -- वि० मा० द्र० गाथा २२०
- २४—सफेनमाल प्रवृत, भुतप्रस्थमम्बन्धिन वा घटाटि शब्दमनुस्य वान्तः वाचक भावेन संयोज्य 'घटोष्टः ' इत्यादन्तर्जल्याकार मत शब्दोल्लेखा न्वित-मिन्द्रियादि निमित्त यन्त्रानसुदेति तन्त्रु त जानमिति

--वि॰ मा॰ वृ॰ गाधा १००

रप्-नि० ३,४,५

२६---जैन० ही० २-२४

₹5---,, ,, J-5£

14-, ,, 230

र्-भूतर्गतिन्द्रास्य विस्तान कारकारी

३०--जस्त ए नित्ध ईहा, ऋपोहो, मगगणा, गवेसणा, चिन्ता, बीमंसा सेख ऋसण्यिति सन्भई --नं॰ ४१

३१—जन्स ण ऋत्यि ईहा, ऋपोहो, मधाणा, गवेसणा, चिन्ता, वीमसा से ण सप्योति लब्मई—नं० ४०

३२-- बु॰ भा॰ १।१

३३-- न्याय स्० १-१२

इ**४**—सा० का० २७

३५—श्रुत पुन श्रुतज्ञानसमधिगम्यं वस्त्र्चिते, विषये विषयिण उपचारात् —तत्त्वा० श्लो० रा११ पृ० ३२८

३६ - तत्त्वा० श्लो० २-२१ पृ० ३२८

३७—मणिल्जमायो मयो - - -- भग० १३।७

३८─सञ्जीवार्णिय स् अक्लरस्य असंत भागो निच्चुन्धाहियो जइ पुरा मो वि आविन्डिजा तेण जीवो अजीवर्च पावेडजा ─न० ४३

३६—सुद्धवि मेहससुदए, होइ प्रभाचंदसूराण · · · चन ० ४३

Yo—सन्तजहरूण चित्तं एगिन्दियारा <del>—दशवै</del>॰ चूर्णि न॰

४१--स्यानर्ध्ववयाडव्यक्तचेतनानाम् गान्याचा । दृ । १।१।२।१७

४२--जैन० दी० ---३-४

। टेखिए बृत्ति और प्रजा॰ पद-५ )

४४-स्या० स० पु० १४८

४५--इनका कम--श्रवग्रह, ईहा. श्रवाय, धारणा है।

¥६—ति० वृ० तृष्ट पृ० १३०

४७---प्रज्ञा० प० १८

Y5—(क्) विशामूह अवलोय रे, प्रव ने जाएँ। परिचम।

छटन मात्र ए जोय रे, पिण स्वयोपश्रम मान नीई।।

है चसु में रोग रे, वे चन्दा देखेँ प्रमुख।

ने छैं रोग प्रयोग रे, तिम विपरीतव जाण वी।।

नसु रोग मिट साय रे, तहा पछै देखेँ तिकी।

ए बेहु खुदा कहाय रे, रोग ऋने बिल नेत्र ने ॥ छदयभाव छै रोग रे, चत्तु द्ययोपशम भाव छै। ए बेहुँ खुदा प्रयोग रे, तिया विश्व ए पिया जाण वो ॥

--[ मग० जोड श्राइप्र से प्र तक ]

( ख ) चेतनास्त्ररूपत्वेऽनवरतः जानानेनैन सवितव्य जीवेन, कृतो वा पूर्वोपलब्धार्थविषयविस्मरणम् १ जानस्योपलब्धिरूपत्वेन व्यक्ततेत्यात्मनापि व्यक्तबोधेन मिवतव्य, नाष्यक्रवोधेन ।

> निरुचयकत्वेन ज्ञानस्य न कदाचित् सशयोद्भवः स्यात् । ज्ञानस्य च निरवधित्वेनाशेषविषयग्रहणमायद्येत इति चेत् १ नैव, कर्मवशवर्षिः लेनात्मन स्तज्ज्ञानस्य च विचित्रत्वात् । तथाहि कर्म निगड नियन्त्रितोयमात्माः

> चलस्वमावो नानार्येषु परिणममानः क्वकलासवद् अञ्चवस्थितोद् भ्रान्तमनाश्च कथमेकस्मिन्नथें चिरसुपयोगवान् । निसर्गत एवोत्कर्षादुपयोगकालस्यान्तर्मृहूर्तमानत्वाच । सप्तन्नतधनाधन-धनपटलाभिभूतमूर्तेर्मास्वतः प्रकाशस्वरूपत्वेऽपि अस्पष्टप्रकाशोद् भववच —न्या० पच० १७७

YE—(क) मितजानदर्शनावरणत्त्रयोषशमावस्थानिष्कृती यो ज्ञान सद्भावः ज्ञायोषशमिकः श्लोत्र लक्षिक्चयते —ज्ञेन० तर्कः २११८ पृष्ट १६७

[ ख ] श्रर्थ-प्रहण राक्तिः लब्धिः — लघी॰

५०-(क) उपयोगः पुनरर्थप्रहणव्यापारः - लघी० ५

[ ख ] खायोपशमिक ज्ञान में ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय— दोनों के खयोपशम की अपेक्षा होती है।

प्र-जीन० दी० शरू

पर-जैन० दी शरू

५२—श्रीयादित्त्योषशमलस्त्री सला निष्ट्रंति शब्दृल्यादिका भवति, यस्य त लञ्च नांस्त्येव प्रकाश न रालु तस्य प्राणिनः शब्दुल्याद्योऽवयवा-नियनंन्ते । तस्माल्लब्ध्याव्यश्चत्वारोऽपि समुदिताः शब्दादि- विषयपरिच्छेदमापादयन्तः इन्द्रिय व्ययदेशमञ्जुवते । एकेनाप्यवयवेन विकलमिन्द्रियं बोच्यते, न च स्वविषयग्रहणसमर्थे मवति

[त॰ मा॰ राश्ह पृ॰ १६८]

प्४—स्या० म० १७, पृ० १५३

५५—नदा शब्दोपयोगवृत्तिरात्मा भवति तदा न शेपकरण-व्यापारः स्वल्गोप्यन्यत्र कान्तिद्विष्टाभ्यस्त विषयकलापात् । अर्थान्तरीपयोगे हि प्राच्यमुपयोगवलमावियते कर्मणा, शंख शब्दोप्ययुक्तस्य शृङ्ख शब्दविद्यान-मस्तमिततन्निर्मासं भवति, अतः क्रमेण छपयोग एकस्मिन्नपि इन्द्रिय-विषये, किसुत बहुविधविशेषमाजीन्द्रियान्तरे, तस्मादेकेन्द्रियेण सर्वात्मनोपयुक्तः सर्वः प्राण्युपयोग प्रति एकेन्द्रियो मवति ।

<del>- त</del>० मा० शश्ह पृ० १६ह ी

५६—चेतना व्यापार उपयोगः —जैन० दी० २।३

५७—उपयोगस्तु द्विविधा चेतनाः संविज्ञान लच्च्या अनुमवलच्या च । तत्र घटान्युपलिधः सविज्ञान लच्च्या, सुख-दुःखादिसवेदनानुमवलच्च्या, एतदु भयसुपयोग ग्रहणाद ग्रह्मते । —ित० भा० २।१६ प्र० १६८ ी

५६—-एगिदिय विगक्तिदियाशरीरवेयखं नेयंति, नो माणसं वेयाखं वेयति ——( प्रज्ञा० पत्र० ३५ )

५६-(क) स्था० १०

(ख) श्राचा॰ नि॰

६०—वज्ञान सजा, स्रामीग इल्बर्थः मनोविज्ञानमिङ्गन्ये-स्था॰ वृ॰ १०-७५२ ६१—मग॰ २०११,

६२ — अकड करिस्सामित्ति मण्णामाणे • • — आचा० शराश

5३—(क) श्रोध-शानम्—श्रोध सामान्यम्, श्राप्तिमक्त रूपम्, यत्र न स्पर्यानादीनीन्द्रियाशि तानि मनी निमित्तमाश्रयन्ते, केवल मस्यावरस्यीयस्त्रयोपश्रम एव तस्य ज्ञानस्योत्पत्ती निमित्तम्, यथा वल्ल्यादीना निम्बादी श्रिमिमर्पण्ञानं न स्पर्शननिमित्तं, न मनो निमित्तमित्ति तस्मात् तत्र मत्यशानावरण स्योपश्रम एव केवल निमित्तीक्षितते श्रोध ज्ञानस्य।—(त॰ मा॰ टी॰ ११४ पु॰ ७६)

(ख) स्था० वृष्ट पुष्यू

६४--प्रज्ञा० प० ३५

६५---प्रज्ञा० प० २३

६६--स्था १०-७०५

६७—- अपहर्ष्ट्रिए कोहे—निरालम्बन एव केवल क्षोध वेदनीयोदयादुपनायेत —प्रजा० प० १४

इ⊏--प्रशा० प० र⊏

६६ —हे अवएसेया जस्स या अस्थि श्रिमिसंघारण पुन्विया करण सर्वी सेख संग्णीति लब्मई न० ११४०

७०—जेसि केसिनि गाणाया अभिक्कंत, पडिक्कत, संकुन्तिय, पसारिय रूपः भत्त, तसिय, पलाइयं, आगइ-गई-विन्नाया—व्यावै॰ ४१६

७१--यो हि शिचाकियात्मार्थग्राही सत्री स उच्यते • --त॰ सा॰ ६३

७२-- अवप्रदेहावाय धारखाः । तत्वा० १।१५

७३—मतिः, स्मृति , सञ्चा, चिन्ता, श्रमिनिनोध इत्यनर्थान्तरम् । —तत्वा० ११९३

७४---महा० पु० १८।११८

७५-इन्द्रियार्थाश्रया बुद्धि, र्जान त्वागमपूर्वकम् । मटनुष्टानवच्चैतद् - श्रसमोहोऽभिषीयते ॥ रत्नीपलम्मतक्जान, तत् प्राप्यादियथाक्रमम् । इहोदाहरण साधु, ज्ञेय बुध्यादिमिद्धये ॥

रलोपलम्म-इन्द्रिय श्रीर अर्थ के सहारे उत्पन्न होने वाली बुद्धि, जेसे-यह रल है।

ग्व जान-स्थागम वर्णित रत्न के लक्ष्णों का शान।

रन्त-प्राप्ति —सम्यक् रूप मे वसे ग्रह्ण करना।

७६ — तुलना की जिए — अन्यत्र मना अभूव नादर्शमन्यत्र मना अभूव ना श्रीपमिति मनमा क्षेत्र पश्यति मनमा श्रूणोति। कामः, सक्ल्पा विचिकित्मा, अद्धा, अश्रद्धा, श्रीतरपृति हीं भीं गिरत्येतत् सर्वे मनएव — नृह० उप० १।५।३

 अ--(क) सदुडे मते ! सुनिस्य पामइ, श्रम्नुडे सुनिस्य पासइ, मनुडासवुडे सुनिस्य पामइ । गोयमा ! सबुडे नि सुनिए पासइ, ऋसबुडे नि सुनिए पासइ, सबुडा-सबुडे नि सुनिए पासइ । सबुडे सुनिएं पासित ऋहातस्वं पासित । ऋसबुडे सुनिण पासित तहा ना तं होल्ला, ऋन्नहानात होल्ला सबुडा-सबुडे सुनिण पासित एवं चेन । —[ भग० १६१६ ]

(ख) दुमिण दसरो वा से ऋसमुप्परण-पुन्वे समुप्पन्जेल्जा ऋहा तच्च सुमिण पासितए।—दशा॰ ५

७८—कृतिविहे ण भते ! सुनिया दंसरो परणचे ? गोयमा । पचिवहे सुनिण दंसरो परणचे तंजहा ऋहातच्चे, पयारो, चित्ता सुनियो, उन्दीनरीए, ऋवन्त दसरो —अग० १६१६

७६—भग० जोइ १६।६

गोयमा । नो सुत्ते सुनिण पासई, नो जागरे सुनिण पासई सुत्त जागरे सुनिण पासई —सग० १६।६

पश-शाब्दिक नय की दृष्टि से।

प्रभाव० ( मलय गिरीय वृत्ति ) —पत्र ४६६-५००

⊏३—शा० सु० १।७

5१<del>८ ऱ्या</del>० शह

द्ध्य-स्था॰ २**|**१

#### : आठ :

१--त्याय शब्द के अर्थ :--

( क ) निरम युक्तः व्यवहार-स्थायालय स्त्राटि प्रयोग इसी अर्थ में टोते हैं।

(म) प्रमिद्ध दृशान्त के माथ दिखाया जाने वाला सादृश्य, जैसे---देल्ली-रीपर-न्याय ।

(ग) पर्य नी प्राप्ति या सिडि । राग सम्ब्र में 'स्वाप' भव्द का तृतीय ऋर्य प्राप्त है ।

:--- निरुद्धनानायुक्तिप्रायल्यदेविल्याक्यारखाय प्रवर्तमानो विचारः परीका ।

v—भिन्नु० स्वा० शहा

Z-File selec

६—মিল্ল**ু ন্যা**৹ হাড়া

उ-भिन्न न्यार शुक्ती

—স্তক্তমত দূত শু

६—( क ) गरी मुख क्यम यक्तियान विराजन्त प्रथममध्वराणाम् । अपा न परन्निकृता हुनेथिय इन्त्रियेन इन्त्रिय उत्तमीकः ।

—ऋयवं॰ का॰ १९।४२।४

रणां-- पहुर्ण पानी ने मुक्त तथा अहिंसक वृत्तियों के प्रथम राजा पारित्सनसम्बद्धी अनुस्रदेव का मैं ब्राह्मल करता हूँ। वे सुने। वृद्धि एवं रुक्तियों के नाथ बन्त प्रदान करें।

। य े ज्यास्त्र स्त्रेष्ट ४, ए० ३१६ ।

(ग) इति ह स्म सकलवेदलोकदेवब्राहाणगवा परमगुरोभंगवत ऋपमाख्यस्य विशुद्धचरितमीरित पुंचः समस्त दुश्चरितानि हरणम्।

—आगवत स्कन्ध पार्≈

- (घ) धम्म॰ जसमं पवरं वीरं (४२२)
- ( ट ) जैन वाड्मय—जम्बृद्धीपप्रजसि, आवज्यक, स्थानाङ्ग, समनायाङ्ग, कल्पसूत्र, त्रिपृष्टिशलाकापुरुषचिरित ।
- १०—इच्चेड्य दुवालसगं गणिपितमा न कयाइ नासी, न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्सइ, भुविय, भवइ य, भविस्सइ य, धुवे, नियण, सासए, ऋक्सए, ऋक्नए, ऋवछिए निस्ते।—न० ६०
- ? १— उपायप्रतिपादनपरो वाक्यप्रवन्धः । <del>— स्था</del>० दृ० ३।३।१८६
- १२-स्था० अवाश्रह
- १३— श्राचेपणी, विचेपणी, सवेदनी, निवेंदनी —स्थाह ४।२।२८२।
- १४--स्था० ४।२।२८२।
- १५-- ऋतु०।
- १६-स्था० ४।४।३८२
- १७—स्था० हाहाण्डा
- १८—म्बाहरस् हेर कुसले प्रभूधस्मस्य आधिवत्तस् याचा ११६१५।
- १६—स्० जाग्हा
- २१---वहुगुगुण्यमणाइ, बुज्जा अत्तममाहिए। जनने पो विक्रमेज्जा, तेल तंत कमागरे। स्०१।३।३।१९६
- २२--- इत्येद्यं दुवालसंगं गणिषिद्य तीए काले अस्तता जीवा आणाए आगा-त्विता चारत समारकतार वीर्द्रम् । इत्येद्य दुवालमगं गणिषिद्य परुष्परमुक्तते परिचा जीवा जाणाण आगतिना चारतं समारवतार मीर्देश्य । इत्येद्य दुवालसम् गणिषद्य परणामण् काले जारांता जीवा चाणाण कारात्मि चारस्य समारमतार भीर्देशस्मान ।-न० ५०

- २२—(क) तत्र आगम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते अर्था अनेन इति आगमः। केवलमनः पर्यायाऽवधि पूर्वेचतुर्दशक-दशक-नवकरूपः। मग॰ वृ॰ म्याः
- (a)- केनलमनपञ्जव ने अनिधिषर, चछदपूर्वंदस सार । ननपूर्वंघर ए षट् निध है, घुर आगम व्यवहार हो ॥ ---मग० जोड़ ढ़ाल १४६ ।

२४-- उपचारादाऽप्तवचनं च । -- प्र० न० ४)२

२५-सहब्वं वा-मग० ८६

२६ - उपन्ने वा विगए वा ध्वे वा । स्था १०

२७—उत्त॰ —२८।६

- २८—से किं त पमारों १ पमारों चलिवहे पन्नते, तं जहा पचक्खे, श्रागुमारों स्वमे, श्रागमे । जहा श्रागुयोगदारे तहा खेयव्य-सग०५।३
- २६ ज्यवसायो वस्तुनिर्स्यः निरुचयः स च प्रसाचोऽविध मनः पर्याय केवलाख्यः । प्रत्ययात् इन्द्रियानिन्द्रियल्ञ्चण-निमित्तालातः प्रात्यिकः साध्यम् श्रम्यादिकमनुगच्छित साध्यामावे न मवि यो धूमादि हेतुः सोऽनुगामी ततो जातमानुगामिकाम् श्रनुमानं तद्रूष्पो व्यवसाय श्रनुगामिक एवेति श्रथमा प्रत्यक्तः स्वय दर्शनलञ्चणः । प्रात्यिकः श्राप्तवचनप्रमनः । स्था० ३।३।१८-५

३०-स्था राश्र७१

**३१—स्था०** ४∤३

१२—झनु० १४४

३३-स्था० ४।३

इ४—स्था॰ ४।३

१५-स्था० ४/३

३६—स्था॰ ४।३

१७-स्था० १०

३८—स्था० हाशपू**१**२

रेट—भगव चार, नव र, सव प्रव १६५

४०-ज्या॰ राशरू

४१-प्रत्यत्तेणानुमानेन, प्रसिद्धार्थप्रकाशनात्। परस्य तदुपायत्वात् , परार्थत्वं द्वयोरिप ॥

---न्याय० ११

अनुमानप्रतीत प्रत्यायन्तेन वचनमिति —अग्निरत्र धूमात्। प्रत्यस्त्रप्रतीतं पुनर्दर्शयन्तेतावद् वक्ति—पश्य राजा गच्छति।

-- न्याय॰ टीका॰ ११

**४३—तासुत्तिण मिन्जिन्जा, अलामुत्ति ण सोएन्जा —आसा० ३।१।१२६** 

४४--व० सू० १-६

४५—ग्रामान्तरीपगतयो रेकामिपसङ्गजातमलारयोः । स्यात् सख्यमपि शुनो मांत्रोरिष वादिनो नं स्यात् ॥ १ ॥ त्रान्यत एव श्रेयान्, अन्यत एव विचरन्ति वादिवृषाः । वाक् संरम्मः क्वचिदिष, न लगाव सुनिः शिकोषायम् ॥ ७ ॥ श्रेयः पर सिद्धान्त , स्वपन्नवत्तनिश्चयोपत्वव्यर्थम् । परपन्नवीभणमभ्युपेत्व तु सतामनाचारः ॥ १० ॥ परनिग्रहाध्यवसित श्चित्वैकाय्यमुप्रपाति यद् वादी । यदि तत् स्याद् वैराग्ये, न चिरेण शिवं पदशुपयात् ॥ २५ ॥

—वाद॰ हा**॰** 

४६--सू० शश्र-१६

Y७-- नास्य मयेदमसदपि समर्थनीयम् --

इत्येव प्रतिज्ञा विद्यते इति ऋप्रतिष्ठ ---सू॰ ह॰ १।३।३।१४

४८-सन्म० हेहिह

४६-सन्म० श्रि

: नौ :

१-( क ) न्या० वि० श्रश्हा२०

(ख) बौद्ध (सौत्रान्तिक) दर्शन के अनुसार ज्ञानगत अर्थाकार (अर्थ-ग्रहण) ही प्रामायय है, उसे सावष्य भी कहा जाता है। "स्वसंवित्तिः फल चात्र तट्ट स्पादर्थनिस्यः।

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

विववाकार एवास्य, प्रमास तेन मीयते ॥'' --- प्र० ममु॰ पृ०० २४ प्रमाण तु सारुष, योग्यता वा —त॰ रखो॰ १३-४४ र-न्या० म० शशा ३--त्याय० १ ४—मी॰ रुलो॰ वा॰ १८४-१८७ पू-स्या० म० १२ ६-स्या० सं० १५ ७-देखिए वसुवधुकृत 'विशतिका द-स्या० स० १६ E--लघी॰ ६०। १०--ए० मु० स० ११--प्र० न० शरा १२--प्रमा॰ मी॰ शश १३--भिन्तु न्या॰ शश्श १४-- मर्व जान स्वापेक्षया प्रमाणमेव, न प्रमाणाभारम्। वहिरयंपित्तया तु किंचित् प्रमास, किंचित् प्रमाणाभासम् ॥ १५-प्रमेय नान्यथा गृह्णातीति वथार्थत्वमस्य --प्रिन्तुः न्याः १-११। १६--तत्ना० रखो० १७५। १७—सम्म० पु॰ ६१४। १८—तत्त्वा० रलो० पृ० १७५ । १६-(क) मा न र १ १-२। (ख) प्रमा० मी०। २०-- प्रव नव शर्व । २१-मित्तु न्या॰ शह६। 

निश्चयः —श्चा० वि० २२—भिद्धान्या० १।२३ । २४---रस्सी में साप का ज्ञान होता है, वह वास्तव में ज्ञान-इय का मिलित हम है। रस्सी का प्रत्यच्च और साप की स्मृति। इप्टा इन्द्रिय आदि के दोप से प्रत्यच्च और स्मृति विवेक-भेट की भूल जाता है, यही 'अख्याति या विवेकाख्याति' है।

२५—रस्सी में जिस सर्प का जान होता है, वह सत् भी नहीं है, असत् भी नहीं है, सत्-असत् भी नहीं है, इसलिए 'अनिर्वचनीय'—सद्सत् विलक्षण है। वेदान्त्री किसी भी ज्ञान को निर्विधय नहीं मानते, इसलिए इनकी धारणा है कि अम-जान में एक ऐसा पदार्थ स्थलन होता है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

२६ — शान-रूप आन्तरिक पदार्थ की बाह्य रूप में प्रवीति होती है, यानी मानसिक निशान ही बाहर सर्पाकार से परिणत हो जाता है, यह 'आत्म-ख्याति' है।

२७—प्रष्टा इन्द्रिय आदि के दोप वश रस्ती में पूर्वानुभूत सॉप के गुणों का आरोपण करता है, इसलिए उसे रस्ती सर्पाकार दीखने सगती है। इस प्रकार रस्ती का साँव के रूप में जो ग्रहण होता है, वह 'विपरीत ख्याति' है।

२८—भिद्ध न्या॰ श१४ । २६—भिद्ध॰ न्या॰ श१५ ।

३०-- अनध्यवसायस्तावत् सामान्यमात्रशाहित्वेन श्रवप्रहे श्रन्तर्भवति ।

—वि० भा॰ वृ० गाथा॰ ३१७

२१—कर्मवशवर्तित्वेन ग्रात्मनस्तद्शानस्य च विचित्रत्वात् ।

-- त्या० पत्र १७७ ।

३२--भग० जोड शहाहम पृश्से पुरा

३३--- प्रज्ञा० २३

३४---प्रशा० २२

ইখ্—স্তলত হাডাক

३६—(क) अञ्चलकोधसश्याऽमर्वार्थग्रहणानि चावरणशीलज्ञानावरण्कर्म सद्भावादभ्युपेयानि । —त० मा० टी० २।⊏ ए० १५१

( ख ) आवारकत्वस्वमाव ज्ञानावरण कर्मसद्भावेनाव्यक्तवोधसणयोद्भावा-शेष विषयाग्रहणान्यायविरुद्धानि •। न्या० एत्र १७७।

३८-प्रजा० २३

३६---श्रन्० १२६।

४०--धर्म में अधर्म-सजा, अधर्म में धर्म-सजा आदि। -- मग० जोड़ १४।२।
४१--अज्ञानी केह बोल कथा अध्या ते मिथ्यात्व आश्रव छैं। ते मोह कर्म ना उदय थी नीपनो छै, माटे ते अज्ञान नथी, केमके अज्ञानी जेट लो शुद्ध जांखै ते जानावरखीय ना च्योपशम थी नीपनो छैं। माटे ते माजन आसरी अज्ञान छैं। अज्ञान ने अधी अद्धा बन्ने खुदा छैं।

—भग० जोड़ द-२।

४२<del>─(</del> क )<del>─</del>न० २५

(ख)—मिध्यात्वनां ज्ञानावरणस्त्योपशमजन्योऽपि वोधो निध्यात्व-सहचारित्वात् अज्ञान भवतिः। —जैन० दी० २।२१ वृत्ति

(ग) भाजन लारे जाण रे, जान अज्ञान कहीजिए। समद्देष्टि रे जान रे, अज्ञान अज्ञानी तथी।।

--भग० जोड़ पाराप्र ।

Y3—कुत्सितं शानमजानं, कुत्सार्थन्य नजोऽन्वयात्। कुत्सितत्वंत मिथ्यात्वयोगात् तत् त्रिविध पुनः

लो॰ प्र॰ ( द्रव्यलोक ) श्लोक ६६

४५-(क) स्था॰ २१४।

(ख) नाण मोह चाल्यो स्तर मक्ते, ते जान मे उपने व्यामोह। ने जानावरसी रा उदा थकी, ते मोह निर्ने नहीं होय॥ 'दिमा मोहेण' कह्यो आवरा ममें, ते दिस्ता पाम्यो व्यामोह । ते पिण ज्ञानावरखी रा उदा धकी. ते हिरदै विचारी जीय ॥ जानावरची रा उदा थकी, ज्ञान मूले सासी पर जाय। दंभण मोहणी रा उदा धनी, पटार्घ कथो सरधाय॥

Y६--न्याया० वा० व० प्र० १७०

Yo- मिध्यात्व त्रिप बोधेषु, दृष्टि मोहोदयाद् भवेत्॥ तरजसालावफलस्य कटकत्वत । चित्रस्य पयसो हन्टः, कटमाव स्तथाविधः॥ तथात्मनोपि मिध्यात्वपरिणामे सतीप्नते। मलादिसविदा ताहर, मिध्यात्व कस्यचित् सदा॥

-- तत्वा॰ इली॰ पृ॰ २५६।

১८-- खन्नोवसिम्त्रा त्राभिणी बोहिय णाणलदी जाव खन्नोवसिम्ना मण्पण्जव णाणलद्धी,। खन्त्रोवसिमन्त्रा मह ऋण्णाणलद्धी, खन्न्रोवसिमया सुर श्ररणायलदी खत्रोवसमिया विभंग ऋण्याणलदी...। — श्रतु० १२६

YE-सदसद् विसेसाणास्त्री भवतेत् अविच्छिस्रोव लभास्त्री। णायपतामावास्रो. मिच्छादिहिस्स सण्याण ॥

--- वि० मा० ११५

Mo-Malo skist

५१—ते कि व जीवोडय निष्यत्ने · मिस्क़ादिष्टी —श्रनु० १२६ प्र—(क) से कि त अश्रोवसम्निष्कन्ने··· मिच्छादम्य लदी।

--अनुः १२६।

( म ) मिथ्या दृष्टि कहान रे, मान स्रामेश्यम स्टब्स बली। ए निहुँ भावे गाय रे, देखो अनुयोग द्वार में ॥ चुपोपगम नियन्त नाहिरे, दासी निध्या दृष्टि ने। मिध्यात्वी सी ताहि है, अली मली भड़ा तिका॥ मिश्यास्य प्राप्तव ताम है, उटर भाव मिश्या दृष्टि॥

--- सम्बद्धाः स्टब्स

५३—विवोहि मग्गण पहुच चउदस जीवद्वाणा पन्नता ः।—सम० १४ । ५४—त्रवलिमध्यात्वोदये काचिद्विपर्यस्तापि दृष्टिर्मवतीति तदपेच्या मिथ्यादृष्टेरपि गुणस्यानसम्मवः ।—कर्म०

पूर्-भग० जोड़ ८।२।

५६—यः एक तत्त्व तत्त्वाशं वा सदित्वे, शेप सम्यग् श्रद्धते, सम्यग् मिथ्यादृष्टिः, सम्यक् मिथ्यात्त्वीति यावत् । —जैन॰ दी॰ ८१४।

५७—मिथ्यात्वमोहनीयकर्मायुवेदनोपशमत्त्वयत्त्वयोगशमसमुत्ये ऋात्मपरिणामे | —सग० दृ० ८।२।

५८—तत्त्वार्थे अद्धान सम्यक्त्वस्य कार्यम्, सम्यक्त्व तु मिथ्यात्वच्चयोपशमादि-जन्यः शुम ऋात्म-परिणामविशेषः । —धर्म प्रक॰ २ ऋषिकरण ।

५६--तत्त्वा० श्लो० पृ० २५६।

६०--विभग नाणी कीय रे, दिशा मूद जिम तेह स्यू। सगला नें नहिं कोय रे, एहवू इहा जणाय छैं॥

--भग॰ जोड ३,६,६।२६ ।

#### : दस :

१--न्याया० ४ ।

२--भग० ४।३।

३-स्था० प्राहा

Y---স০ স০ ধাই

५--न० २-३

६--प्रमा॰ मी० शश्थ

७--- त्रन्तः करण की पदार्थाकार अवस्था की वृत्ति कहते हैं।

६-मिचु न्या० शर।

१०—-प्रश्निश्च व जैन० तर्फ पृष् ७०

```
११-- भिन्न न्या० शहा
```

- १२—ह्यञ्जनावग्रहकालेऽपि जानमस्त्येत, स्हमान्यसत्त्राचु नोपलभ्यते सुमान्यक्तविज्ञानयत् । —स्या० वृत्ति० २-१-७१।
- १३--(१) स्वरूप--गमना के हारा जी प्रत्मा किया जाता?। वह 'रत' होता है।
  - (२) नाम--हप, रस च्यादि वाचक शब्द !
  - (३) जाति-स्पत्न, रमत्व सादि जाति।
  - ( ४ ) किया-सुलकर, हितकर द्यादि किया।
  - (५) गुग्-कोमल, कठोर, त्यादि गुग्।
  - (६) द्रव्य-पृथ्वी, पानी आदि द्रव्य ।
  - १४--- अनध्यवसायस्तात्रत् सामान्यमात्र ब्राहित्वेन अवब्रहे अन्तर्भवति ।

-- वि॰ मा॰ वृ॰ पृ० ३१७

१५--न्याय० स्० १-१-२३ ।

१६--न्याय० स्० १-१-४०।

१७--स्याय० स्० १-१-४१।

१८- त्रिकालगोचरस्तर्क, ईहा तु वार्तमानिकार्धविषया - जैन० तर्क०

१६-नं० २६

२०--नं० २७।३०

२१--नं० २६

२२—फेई तु वजयोग्गहवस्जेन्छोट्ण मेयिम ॥ ३०१॥ ऋस्सुय निस्यियमेवं ऋहावीस विहं ति भासति । जमवन्ग ही दुमेस्रोऽवस्मह सामएणस्रो गहिस्रो ॥ ३०२॥

--वि० भा० व०

२३—चन्दरिता मावा, जम्हा न तमीसहाइस्रो। भिन्न तेणोगाहाइ, सामण्णस्रो तयं तथाय चेव ॥ ३०३॥

---वि॰ भा॰ दृ॰

२४—[ ऋर्यानग्रह—स्यञ्जनानग्रहमेदेनाश्रुत निश्चितमपि द्विषेवेति, इदञ्च श्रीत्रादिग्रमन्मेन, यसु श्रौत्पत्तिक्याराश्रुतनिश्चितं तत्रार्यानग्रहः सम्मन्दि, न तु व्यञ्जनावग्रहः, तस्य इन्द्रियाश्रितत्वात्, बुद्धीना तु मानसत्वात्, ततो बुद्धिभ्योऽन्यत्र व्यञ्जनावग्रहो मन्तव्यः।

- स्था० वृ० २।१।७१

#### : ग्यारह:

१--- 'त्रपौद्गलिकत्वादमूर्त्तो 'जीवः' पौद्गलिकत्वात् मूर्त्तांन द्रव्येन्द्रियमनासि, श्रमूर्वाच मूर्त पृथग्भूत ततस्तेभ्यः पौद्गलिकेन्द्रिय मनोभ्यो यन्मति श्रुतलत्तृत्व जानसुपजायते तद् धूमादेरम्यादि जानवत् परिनिमित्तत्वात् परीत्तम् । —वि० मा० वृष्ट गाथा० ९

२—तथा हि धर्वतोय साम्निः उतानम्निः, इति उदेहानन्तर यदि कश्चित्-मन्यते-श्रनम्निरिति तदा त प्रति यद्ययमनम्निरमविष्यत्तिः धूमवन्नाभविष्यत् इस्रविह्नमन्त्रेनाधूमवन्त्रप्रसन्जन क्रियते । स चानिष्ट प्रसंगः तर्क उद्यते । एषं प्रवृत्तः तर्कः श्रनप्रिमन्त्रस्य प्रतिच्चेपात् श्रनुमानस्य मवत्यनुत्राहक इति ।

—( तर्क॰ मा॰ )

३-सपञ्चावयवोपेतवाक्यात्मको न्यायः --वा० भा०

४--समस्तप्रमाणव्यापारादर्थाधिगतिन्यायः। --न्याय० वा०

५-भिन्नु० न्या० ३-२८।

६---भिक्तु० न्या० ३-३३।

७--भिन्तु० न्या० ३-३१ ।

८—भिन्तु॰ न्या॰ ३-३२।

६--- प्र० न० ३|६५-१०७

#### : बारह :

- १—युक्त्या अविषद्धः सदागमः सापि तद् अविषद्धा इति । इति अन्योन्यानुगत उमय प्रतिपत्तिहेतुः इति ॥
- २---यो हेतुनादणत्ते हेतुकः आगमे च आगमिकः। स स्वसमयप्रशापकः सिद्धान्तविराधकोऽन्यः॥
- ३---न च ब्याक्तिग्रह्णवित्तेनार्थप्रतिपादकत्वाद् धूमवदस्य अनुमानेऽन्तर्मावः, क्टाक्टकार्षापण्यनिरुपण्यवणप्रत्यत्त्ववद्ग्यासदशाया व्यासिग्रहनैरपेत्त्येणै-वास्य अर्थवोधकत्वात् । —जैन० तर्क० पृ० २६

न० प्रद

४--स्या० म० इली० १७

५—जं इम श्रिरिहतेहि भगवतेहि छप्पण्यापाण दसग्धरेहि तीयपञ्चपणा-णागय जाणएहि सञ्चएणुहि सञ्चदरिधिहि पपीथ्र सैत मावसुय ।

---श्रन्० ४२

६---श्रनु० १४४

৬--স্থনু৽ 🚜

प्-(क) न० ३६ ।

- ( ख ) सज्ञात्तर बहुनिधिलिधिमेमेटम्, व्यञ्जनात्तर भाष्यमाणमकारादि एते चोपचाराच्छ्रुते । लब्ध्यत्तर तु इन्द्रियमनोनिमित्तः श्रुतोपयोगः तदावरण-चयोपसामो वा ····। —जैन० तकं० पृ० ६
  - ६-- अभि० चि० शश
- १०-- श्रमि० वि० शर
- ११—मिभाः पुनः परावृत्य सहागीवांण सन्निमाः । —ऋमि० चि० १।१६
- १२--दोहि ठासेहि सहुपाएसिया, तजहा ...साहन्नतासं पुरगलासं सहुप्पा-एसिया, भिज्जतासं चेव पोगमलास सहुप्पाए विद्याः ।

-स्था० शाजानशा

१३-(क) स्वामाविकसामध्यंसमयाभ्यामर्यवोधनिवन्धन शब्दः।

---प्रव नव ४

- (ख) मिद्धु न्या ४-६।
- १४—(क) सामयिकत्वाच्छव्दार्थं सम्प्रत्ययस्य · । न्याय ० स्० २।१।५५।
  (स) सामयिकः शन्दार्यं संप्रत्ययो न स्वामाविकः —वा० भा०
- १५—जाय्यवाचकमावोऽपि तर्केशैव श्रवगम्यते, तस्यैव सक्तणव्यार्थे
  गोचरत्वात् । प्रयोजकबृद्धोक्त श्रुत्वा प्रवर्तमानस्य प्रयोज्यबृद्धस्य चेध्दामक्ष्लोक्य तत्कारणञ्जानजनकता शुन्देऽनधारयतो ऽन्त्यावयव श्रवणपूर्वावयवस्मरणोपजनितवर्श्वपदवाक्यविषयसंक्लनात्मकप्रत्यमिञ्चानवत
  श्रावापोदवापाभ्या सक्लब्यस्युषसहारेण च वाच्यवाचकमावप्रतीतिदर्शनात्-। —कैन० तर्के० पृ० १५

१६-स्था० १०।७०१

१७-- प्रज्ञा० वृ० ११

(ख) वस्तुतः केचिद् मावाः प्रतिनियतव्यञ्जकव्यड्याः, केचिन्नइत्यत्र स्वभाव एव शरणम् । — अने० ।

१६—ते हुति परावेक्खा, वजयमुहद्दक्षिणीत्त श्रय तुच्छा। दिष्टमिश वेचितं, सरावकपूरगं धार्यः । —भा० र० ३०

२०-स० शश्हा

२१-स्था० १०।

२२-भग० ७।३।

२३—खत० ३६।८०।

२४-भग० हा १।

२५-भग० शृष्ट्र।

२६-भग० १७।३।

२७-- स० नि०

२८—स० नि०

२६-भग० १८।१०।

३०-(क) भग० दार । (ख) स्था० १०।७५४।

३१---दशवै० ७|८,६ ।

३२—(क) न चावधारणिनिधः सिद्धान्तेनानुमत इति वक्कय, तत्र-तत्र प्रदेगेऽनेकशोऽवधारणिनिधदर्शनात्, तथाहि—"किमिय भन्ते ! कालोत्ति पकुट्चइ ! गोयमा । जीवा चेव ऋजीवा चेवत्ति स्थानाङ्गे ऽ ध्युक्तम्—"जर्वात्य दुप्पड्रोयार, तंजहा च ख लोए त सन्वं—जीवा चेव ऋजीवा चेव" ।

तथा "जह चेवन मोनखफला, आणा आराहिया जिणितास" इत्यादि वा त्ववधारपी भाषा प्रवचने निषिज्यते सा कचिन् तथा रूप वन्तुतत्वनिर्ण्याः भावात् ववचिदेकातप्रतिपादिका वा न तु सम्यग् यथावस्थितवस्तुतत्वनिर्णये स्यात् पदप्रयोगावस्थायामिति । —ऋाचा० वृ० प० ३७०

(ख) प्रशा० ११

३३--म० नि० ( सन्वासव सुच )

३४---सन्म० शुप्र

३५--- ऋाचा० १-१-१।

३६--दशवै० ४ १३।

३७--भग० ७-२।

३५--(क) बृह० छप० २-३-११।

(d) ,, Y-2-88 |

३६-यतो बाचो निवर्तन्ते, श्रयाप्य मनसा सहर । -तैत्त० ७५० २।४

Yo--- म॰ नि॰ ( चूल मालुक्य सुत्त ह् )

४१—एकत्वसाहश्यप्रतीत्योः सकलनज्ञानरूपतया प्रत्यप्रिकानता उनिकमात्।
-प्र० क० मा० प्र० ३४५

४२--- प्रयादापत्ति अर्थारति , आपत्ति :----प्राप्तिः प्रस्ताः वयाअपिधीयमानेऽर्षे चान्योर्थः प्रसम्बद्धे सीऽर्थापत्तिः, वथा----धीनोदेवदत्तो दिवा न सुड्वते, इत्यभिषानाद् रात्रौ सुडक्ते इति गम्यते ।

४३----प्रमाण्यचक यत्र, वस्तुरूपेण जायतः। वस्तुमत्तावनीधार्यः, तत्राऽमाव-प्रमाणताः॥

—मी० श्लो० वा० पृ० ४७३।

४४--प्रव नव शश् ।

४५-स्याया० पृ० २१।

४६—सम्पनः—अनिनामानिनोयंस्य सत्ताग्रहणात् अन्यस्य सत्ताग्रहण सम्मन । अय द्विनिध —तत्र (१) सम्माननारूपः—यथा-अप्रको मनुष्यो वैश्योऽस्ति अतो धनिकोऽपिस्यात्। (२) निर्यायरूपः यथा— अप्रकस्य पाश्वे यदि शतमस्ति तत् पत्ताशता अवश्यं मान्यम्।

४७--रेतिहाः--अनिर्दिष्टनस्तुकं प्रवादपारपर्यम् । स्तक में आगम को मी ऐतिहा कहा है। "तत् प्रत्यसमनुमानमैतिहामौषम्यभिति ।" स्० नि०

## स्थान = १३०। "ऐहिस नामासीपदेशी वेदादिः"--

—च० वि० ८।४३।

४८-- यर नर रर राश

४६-योगजाहिष्टिजनितः, म तु प्रातिभयितः। मन्ध्येव दिनराजिभ्या, फेबलक्षुतयोः पृथक्॥ -- अध्या० उप० २।२

५०—'इन्द्रियादिब्राह्ममामग्रीनिरपेल हि मनोमात्रसामग्रीप्रभव ऋर्थ तथा—
मावप्रकारां जान प्रातिमेति प्रसिद्धम्—श्वो मे भ्राता आगन्ता'—
इत्यादिवत् — स्या० कु० पृ० ५२६ ।
ऋषि चानागत जानमस्मदादेरणि क्वचित्।
प्रमाख प्रातिभ श्वो मे, भ्रातागन्तेति दृश्यते ॥
नानर्थंक न सर्विष्ध, न वाद विध्रीकृतम्।
न दुष्टकारस्क्वेति, प्रमाणमिदमिष्यताम्॥

-( न्या० मं० विवरण पृ० १०६-१०७ जयन्त )

५१—पुल्बमदिष्ट-मसुय-मनेइय तक्खणविशुद्ध गहिन्नतथा । ऋव्याह्य फलजोगा, बुद्धि श्रोप्पत्तियानाम—न० २

प्र-नं० २६

( क ) शुतम<del>् - य</del>येतकालमावी परोपदेशः शुतग्रन्थश्च ।

(ख) पूर्व तेन परिकर्मितमतेर्व्यवहारकाले तदनपेत्तमेव यद् अत्पचते तत् श्रुतनिश्रितम् । यत्तु श्रुताऽपरिकर्मितमतेः सहजञ्जपजायते तद् अश्रुत-निश्रितम् । —वि० भा० व० गाथा-१७७

प्र--प्रव नव राष्

**५४**─য়৹ র৹ য়ঢ়

५५—वि० भा० गाथा ३००-३०६।

५६—अप्टानिशतिमेदिवचारप्रक्रमेऽन्त्रहादिमत्त्वं सामान्यं धर्मसाक्षित्य।
अशुव-निश्चितस्य श्रुव-निश्चित एव अन्वर्मावो विवन्द्यते, श्रुवा-श्रुवनिश्चितविचारप्रस्तावे तु अश्रुवनिश्चितत्त्व विशिष्ट धर्ममुररीकृत्य
श्रुवनिश्चितादश्रुवनिश्चितं पृथगेवेष्यते…। —वि० मा० वृ० ३०५
५७ क—जे विष्णाया से आया---जेण विदाणह से आया —आचा० १।५।५

ख-जीवेस मते । जीवे १ जीवे-जीवे १ गोयमा । जीवे ताव नियमा जीवे, जीवे-जीवेवि "नियमा।" इ ह एकेन जीवशब्देन जीवो गृह्यते, हितीयेन च चैतन्यमिति जीवचैतन्ययो परस्परेणाविनाम्तलाद जीवः चैतन्यमेव, चैतन्यमिप जीव एव ।। —मग० वृ० ६।१०

५६--णागे पुणियम स्राया ---मग० १२।१। ५६---स्वित्मन्नेव प्रमोत्पत्तिः स्वप्रमातत्वमारमनः ।

प्रमेयत्वमपि स्वस्य, प्रमितिश्चेयमागता ॥

—( तला॰ श्लो॰ पृ॰ ४३ )

## : तेरह :

१---सतीय ऋत्यि श्रसतीय नित्य । गहरामी दिहिं न गहरामी किंचि ॥ ---स्० २-६-१२

२—(क) पण्णविष्ठिका मावा, अधातभागो नु ऋणमिलप्पाय । पण्णविष्ठित्राया पुण, ऋषातभागो सुयनिवद्धौ ॥

—वि० मा० ३४१

### (ख) न० २३

इ—केवलनारोणऽथ नाउ जे तत्य पण्यावण जोगे । ते मासइ तित्थयरो वइजोग सुद्ध हवइ सेस तत्र केवलजानोपलव्धार्थामिधायकः शब्दराशि प्रोच्यमान-स्तस्य मगवतो वाग्योग एव मवति, न शुतम्, तस्य माधा पर्याप्त्यादि-नाम कर्मोदयनिवन्धनत्वात्, श्रुतस्य च चायोपश्यमिकत्वात्, स च वाग्योगो मवति श्रुतम्, 'शेषम्' अप्रधान द्रव्य-श्रुतमित्यर्थः, शोतृणा भावश्रुतकारणतया द्रव्यश्रुत व्यवह्ययते इति मावः ।

—न० वृ० ५६

#### ४---प्र० नं० र० ४|४३

५—(क) इह च प्रथमहितीयचतुर्था अखण्डवस्त्वाश्रिताः, शेषाश्चत्वारो वस्तुः
देशश्रिता दर्शिताः, तथान्ये स्तृतीयोपि विकल्पोऽखण्डवस्त्वाश्रित
एवोक्तः, तथाहि अखण्डस्य वस्तुनः स्वपर्यायैः परपर्यायैश्च विविधिः

वस्य सरसन्विमिति । अत्रप्यामिहित्माचाराङ्गदीकायाम्—इह

चोत्पत्तिमङ्गीकृत्योत्तर विकल्पत्रय न समवति, पदार्थावयवापेत्त्वात्, तस्योत्पत्तेश्चावयवामावात् इति --स्था० वृ० ४१४।३४५

(ख) त॰ भा॰ टी॰ पु॰ ४१५

६-भग० शशह०।

७-स्या० १०

**८—मग० ७।**२।२७३

६--भग०

२०--स्यान्नाशि नित्य सदृशं विरूप, वास्य न वास्य सदसत्तदेव । विपश्चिता नाथ । निपीततत्व । सुधीद्गतोद्गारपरपरेयम् ॥

—स्या० म० २५

११--भग० 🗆 १०

१२--भग० १३१७

१३-भग० १३-७

१४--भग० १२-१०

- १५—य एते सस पदार्था निर्धारिता एतावत एवरूपारुचेति ते वर्थेव वा स्युर्नेव वा तथा स्यु इतरथा हि तथा वा न्युरितरथा वेत्यनिर्धारितरपज्ञान संशयक्षानवद्ममाणमेव स्यात्। — ब्रह्मा० शा० २।२।३३।
- Re-Article on the under Current of Jamesm" in Jain Sahitya Sansodhak 1920 Vol I Page 23

१७--- दर्शन० इ० पृ० १३५

१८--पृ० ६४-६५

१६—(क) जस्स ऋास्य वस्स ऋंतराइयं तिय ऋत्यि, सिय नित्य, वस्स पुण ऋंतराइय वस्स ऋास्य नियम ऋत्यि —भग० दन्१०

(ख) भग० १२।१०

२०--भा० द० पृष् १७३

२१--भा० द० पृ० १७३

११--पू० प० ए० ६६-६७

२३--निह द्रव्यातिरेकेण पर्यायाः सन्ति केचन ।
द्रव्यमेव ततः सत्यम्, भ्रान्तिरन्या तु चित्रवत् ॥
पर्यायव्यतिरेकेण द्रव्यं नास्तीह किंचन ।
मेद एव ततः सत्यो, भ्रान्तिस्तद् ध्रीव्य कल्पना ॥
नामेदमेव पश्यामो, मेद नापि च केत्रलम् ।
जात्यन्तर तु पश्याम-स्तेनानेकान्त साधनम् ॥

---वत्वा० २१-२२-२३

२४--आचा० ४।१-२०६

२५—तर्नं ( तीसरा भाग ) पृ० २०५

RE-Indian Philosophy Vol. 1 Page 305-6

२७--द० दि० ऋध्याय १५ पृ० ४६८

- २८—नद्भावेतराभ्यामनिभक्तापे वस्तुनः केवल मूकत्व जगतः स्यात् विधि-प्रतिपेघय्यवहारायोगात् - — १४० त० पृ० १२९
- २६--- प्रनेकान्तो प्यनेकान्तः, प्रमाण-नयसाधनः। प्रनेकान्तः प्रमाणान्ते, तदेकान्तोऽपितानयात्॥

—स्वयं० ( अर्गजन स्तति ) १८

- ३०-- आचार अतर भी तुलमी गणी के एक लेख का अशा।
- ३१--स्० व.५-२६।
- ३२—नये यस्मिन् धर्मिणि युगयत् सदगस्त्राविविरद्धधर्ममप्रावेशः मम्भवति गीतोप्तवत् —इराश्याण् २-२-३३
- ३३ नील-उमल-पट सामानाधिकाण्य है। कमता मे नील गुण के निमित्त से 'नील' अब्द की चीन कमता जाति के निमित्त से "कमल" अब्द की प्रमृति होनी है।
- १८-रिय मगरीयी निष्यमः निय प्राप्तीयी निरूपमाः स्वार ३-३
- २४ स्पर्वे साथ नामाधिराहर्यां प्रतिनामान्यः स्वापनारः विश्वन्त्रवेद्यापिटेन स्वर्शवरोधः विषयमान्यादासम्बन्धाः सामाधिराहरू हिन्देषः — स्वाप्तास्य स्वर्शे ॥ १०
- १६—पदि केनिय प्रकारेण जाना, किन काणानं, मेनिय च प्राप्तान्त, जिनेन माना-अक्ट्रोरेन्ड नाम काला विभेताः —प्रकारक एक

३७—(क) ब्रह्म० शा० रारा३३,

(ख) ब्रह्म० भा० शश३३,

३८—मेरी०

३६--- ग्रप्रामाणिकानन्तपदार्थपरिकल्पनया विश्रान्त्यभावोऽनवस्या श्रथवा---श्रव्यवस्थितपरम्परोपाधीनानिष्टप्रसंगः श्रनवस्था।

४०-सर्वेषा युगपत् प्राप्तिः सकरः।

४१--भग० शहा१२३

Y२--परस्पर विषयगमन व्यतिकरः ।

Y३--स्त्रपरसत्ताब्युदासोपादानापादा हि वस्तुनोवस्तुत्वम्

४४--मेग० १२)१० )

४५ — अत्र च सकलक्षमिनिषयत्वात् त्रयो भगा अनिकलादेशाः, चत्वारश्चदेशा-विव्यत्नमधिमिनिषयत्वात् निकलादेशाः। —न० र० पृ० २१।

४६ — सर्व वस्तु सप्तभगीस्वमान, ते चाऽमी, स्वद्रव्यचेनकालमावापेच्या
स्यादस्ति, पर-द्रव्याद्यपेच्या स्यान्नास्ति, ज्ञनयोदेव धर्मयो यौगपयेनाप्रिधातुमशक्यलादऽवक्तव्य, तथा कस्यचिदशस्य स्वद्रव्याद्यपेच्या परस्य
तु विविच्चतत्वात् कस्यचिक्चशस्य परद्रव्याद्यपेच्या विविच्चतत्वात्
स्यादस्ति च स्यानास्ति चेति, तयैकस्याशस्य स्वद्रव्याद्यपेच्या परस्य
तु सामस्त्येन स्वपरद्रव्याद्यपेच्या विविच्चतत्वात् स्यादस्ति चावक्तव्य
चेति, तथेकस्याशस्य परद्रव्याद्यपेच्या परस्य तु सामस्त्येन स्वद्रव्याद्यपेच्या विविच्चतत्वात् स्यान्नास्ति चावक्तव्य चेति तयैकस्याशस्य
स्वद्रव्याद्यपेच्या परस्य तु परद्रव्याद्यपेच्चयाऽन्यस्य तु यौगपद्येन
स्वपरद्रव्याद्यपेच्चया विविच्चतत्वात् स्यादस्ति च नास्ति चावकव्य चेति ।
—(वि० भा॰ वृ०)

४७-(क) प्र० न० ४

(ख) ' ऋषयय वस्तु समस्यमान-मद्रव्यमेतच्च विविच्यमानम् । ऋषिशमेदोदित सप्तमंग—मदीदशस्त्व तुषरपवेशम्" ॥ ~स्या० मं० २३ ४५---पमाश्रीय मुर्णि देहि, मणिश्री अहमेयश्री। अन्नाण ससन्त्री चेन, मिच्छानाण तहे न॥ राग दोसो महन्मसो, धम्मिम्मय श्रणायरी। जोगाण दुप्पणिहासा, श्रष्टहा बिज्जयत्वश्री॥

४६--- श्रज्ञान खल्लु कष्ट, क्रीधादिभ्योऽपि सर्वपापेभ्यः। श्रयं हितमहित वा, न वेत्ति येनावृतो लोकः॥

५०—''सरायात्मा विनश्यति"—यह मन की दोलायमान दशा के लिए है। जिज्ञासात्मक सराय विनाशकर नहीं किन्तु विकासकर होता है। इसीलिए कहा जाता है—''न सरायमनारुख, नरो भद्राणि पश्यति ।"

प्र-स्था० १०

५२---विद्यमान पदार्थ की अनुपलब्धि के २१ कारण हैं। इनसे पदार्थ की सपलब्धि होती ही नहीं अथवा वह यथार्थ नहीं होती।

(१) ऋति दर

(२) अति समीप

(३) अति सूच्म

(४) मन की ऋस्थिरता (६) बुद्धिमान्य

(५) इन्द्रिय का ऋषाटव

(८) आवरण

( ७ ) स्रशस्य ग्रहण

(१०) समानजातीय

( ६ ) श्रमिभृत (११) श्रतुपयोग दशा

(१२) उचित उपाय का श्रामाय

(१३) विस्मरण

(१४) द्वरागम-मिथ्या उपदेश

(१५) मोह

(१६) दृष्टि-शक्ति का अभाव

(१७) विकार

(१८) किया का श्रमाव

(१६) श्रनधिगम—शास्त्र सुने विना (२०) काल-व्यवधान

(२१) स्वमाव से इन्द्रिय-ग्रगोचर

# ः चौदहः

--( वि॰ भा॰ वृ॰ )

१—श्रनेकान्त्रात्मकत्वेन, ज्याप्तावत्र क्रमाक्रमी । ताभ्यामर्थक्रिया ज्याप्ता, तयास्तित्व चतुष्टये<sup>९</sup> ॥

१--वन्ध, वन्ध-कारण, मोच्च, मोच्च-कारण ।

```
मूलन्याप्तिनिवृत्ती तु, कपाकमिनवृत्तितः ।

किया-कारकयोर्भे शान्तस्यादेतच्चतुष्टयम् ॥

ततो व्याप्ता ( व्याप्तः ) समस्तस्य, प्रसिद्धश्चप्रमाणतः ।

चतुष्टय सद्-इच्छद्भिरनेकान्तोवयम्यताम् ॥ —-तन्ता॰ २४६-२५१।
```

२-स्॰ शहाधा

इ---भग० ७।२।

- ४-(१) द्रव्य तुल्य ।
  - (२) चेत्र-तुल्य।
  - (३) काल-तुल्य।
  - (Y) भव-तुल्य ।
  - (५) भाव-तुल्य।
  - (६) संस्थान-तुल्य।

प्--भग० १८।१०।

- ६—तत् परिणामिद्रव्यमेकस्मिनेवक्त्यो एकेन स्वभावेन छत्पवते, परेण विनश्यति—श्रनन्तधर्मात्मकत्वाद् वस्तुनः । —सू॰ वृ॰ १।१५।
- ७—पारमैशवर्ययुक्तलाद्, ज्ञात्मैव मत ईश्वरः । स च कर्तिति निर्दोषं, कर्त् वादो व्यवस्थित ॥ —शा॰ वा॰ स॰
- ५- उत्पाद्व्ययमीव्ययुक्त सत्। त० सू० ५।२६।
- ६—(क) चष्टि-स्थिलन्तकरणी, ब्रह्मनिष्णुशिवारिमका। स सभा याति भगवानेक एव जनार्दनः॥ —वि॰ पु॰ १।२।६६
  - (ख) एकं सत् विप्रा वहधा वदन्ति । ऋग् १।१६४-४६।
- १०-चे दिकोन्यनहर्तन्यः, कर्तन्यः पुनरार्हतः । श्रोतन्य सौगतो धर्मः, ध्यातन्यः परमः श्रिनः ॥
- ११---ऋणोरणीयान् महतो महीयान् । ---कठ० उप० १।२।२०!
  - (क) सदसद्वरेएयम् । मुएडकोप० २।२।१
  - (ख) यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चिद्, यस्मान्नाणीयो नज्यायोऽ-
- A स्तिकश्चित्। —श्वेताश्व० ७प० ३।६।

- १२—यज्ञोपवीत परम पवित्र, करेण घृत्वा शपय करोमि ।
  योगे वियोगे दिवसोऽक्रनाया ऋणोरणीयान् महतो महीयान् ॥
- e>=One interesting story is told about the explanation of Belativity.

Mrs Enstein did not understand her husband's theories. One day she asked "What shall I say is Relativity?" The thinker replied with an unexpected parable, "When a man talks to a pretty girl for an hour it seems to him only a minute but let him sit on a hot stove for only a minute and it is longer than an hour. That is Relativity"

१४—करिसण -- गास्य अहालग - कडोवगरणंस्य विविद्दस्य य अहाए पुढविहिसंति महबुद्धिया—प्रश्न (आ॰ व॰ द्वार )—१

१५—स्था० २

- १६—इह द्विविधा भावाः—त्वथा हेतुमासा अहेतुमासारच । तत्र हेतुमासा जीवास्तित्वादयः तत्नाधकप्रमाणसद्भावात्, अहेतुमासा, अभव्यत्यादयः अस्मदावपेच्चया तत् साधकहेत्नामसम्भवात्, प्रकृष्टजानगीचरत्वात् तद्वेत्नामिति । —प्रज्ञा॰ इ॰ पद १
- १७—ज्ञायेरन् हेतुनादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रियाः । कालेनैवावता तेपा, इतःस्यादर्थनिर्धयः ॥ —यो० इ० स० १४६
- १८-(क) नचैतदेव यत् तस्मात्, शुष्कतकंग्रहो महान्। मिध्याभिमानदेतत्नात्, त्याध्य एव मुमुचुभिः॥

--यो॰ ह॰ स॰ १४७

(ख) अन्यत एव श्रेयास्थन्यत एव विचरन्ति वादिष्या । वावधरम्मः ववचिदिण, न जगाद मुनिः शिवोपायम् ॥

-- দ্বা• লা• লা**ড** 

१६—सर्वे शब्दनयास्तेन, परार्थप्रतिपादने । स्वार्थप्रकाशने मात-रिग्ने शाननयाः स्थिताः ॥—मी० श्लो० वा०

२०-- द्रव्यार्थरवेनाश्रयणे तदव्यतिरेकादभेदवृत्तिः । पर्यायार्थत्वेनाश्रयणे परस्परं व्यतिरेकेऽपि एकत्वाध्यारोपः, ततश्च ऋभेदोपचारः ।

--तत्त्वा० रा० ४।४२।

२१—तस्य चतारि नायाद्द ठप्पाइं ठविण्ड्जाइ, णो उद्दिस्ति, णो समुद्दिस्ति, णो ऋगुरूणविज्जति, सुयनाणस्य उद्देसी, समुद्देसी, ऋगुरूणा, ऋगुरोगो य पवसइ।—ऋनु० २

२२-स्याद्वाद और नय-शब्द वोधजनक हैं--इसलिए आगम है।

२३—श्रुत स्वार्थ भवति परार्थं च--ज्ञानात्मकं स्वार्थ-वचनात्मक परार्थः, तद् मेदा नयाः ।—सर्वा० सि०

२४—प्रस्तेषानुमानेन, प्रसिद्धार्थं प्रकाशनात् ।

परस्य तहुणायत्वात्, परार्थत्वं द्वयोरिष ॥—श्रनुमान-प्रतीत प्रस्याय

यन्तेषं वचनयति--"श्रामिरत्र धूमात्" --प्रस्तव्यतीत पुनर्दर्शयन्तेतावद् वक्ति—पश्य राजा गच्छति ।—स्याया० टीका ११।

२५---प्र० बा०---श१७)

२६--त्रह्म० शा॰ रारा१७।

२७—शुद्धं द्रव्य समाक्षिल, सम्रहस्तदशुद्धित'। नैगम-स्ववहारी स्तः, शेपा' पर्यावमाक्षिताः ॥ —सन्म॰ टी॰ २७२

रू-मग० १८/६।

२६-छान्दो० छप० ६।१।४

३०--भग० १७।२)

३१—यो वस्तूना समानपरिणामः स सामान्यम् , सच सामान्यपरिणामो-ऽसमान परिणामाविनामावी, अन्यया एकत्वापत्तिः सामान्यत्व स्यैवायोगात् , सच असमानपरिणामो विशेषः उत्तन्त्व— "वस्तुन एव समान परिणामः स एव सामान्यम् । असमानस्तु विशेषो, वस्त्वेकसुभयरूपं तु ॥" —आव् ० वृ०—(महायुगिरि पत्र ३७३ ३२—स्तृतिरचैक श्लोक प्रमाप, स्तोध तु बहुश्लोक मानन् ॥ ह० च० प०—३ गाथा (अमयदेव वृत्त व्याख्या)

३३--आव ० वृ०--( मलपगिरि )

३४—नस्तुतः त्तृणिकत्वादिविशेषणशुद्धपर्यायनैगमो नाभ्युपगन्छत्येव ।
निञ्चत् काल स्थाय्यशुद्धतदम्युपगम स्तु सत्तामहामामान्यरप
इच्याशस्य घटादिमत्तारप—विशेष प्रस्तागमूलतयाऽशुद्धद्रव्याः
स्युपगम एव पर्यवस्यतीति पर्यायार्थित्व तस्य, अतुएव मामान्य—
विशेषविषयमेदेन संग्रहव्यवहारयोरवान्त्वभविन शुद्धाशुद्ध द्रव्याः
स्तिकोऽयमिष्यत इति । [ अने० पत्र० १० ]

३५—तार्किकाणा त्रयो भेटा, ब्राखा द्रव्यार्थतो मता' । त्रैद्धान्तिकामा चत्वारः, पर्यायार्थगताः परे॥ —न्यायी० १८

३६---ऋनु० १४

१८-न चैविमतराशप्रितिचेपित्वाद् दुर्शयत्वम्, तत् प्रतिचेपस्य प्राधान्य-मात्र एवीपयोगात् न० र०-पृष्ठ १२

३६---श्रन्यदेव हि सामान्यमभिन्न ज्ञानकारणम् । विशेषोप्यन्य एवेति, मन्यते नैगमो नय ॥

४०-तत्वा० रा०-१,४२

४१--यो नाम नयो नयान्तर-मापेच्च परमार्थत स्यात् पदप्रयोगमिनसपन् सम्पूर्णे बस्तु गृह्णातीति प्रमाणान्तर्मावी, नयान्तरिनरपेच्चस्तु यो नय स च नियमान् मिथ्यादृष्टिरेव सम्पूर्णवस्तुनाहकामावात्-इति

[ माचार्य मलयगिरि--ग्राव० वृ० पत्र ३७१]

४२—'स्यादित्त' इत्यादि प्रमाणम्, 'श्रस्त्येन' इत्यादि दुर्णयः, 'श्रस्ति' इत्यादिकः सुनयो न तृ सन्यवहाराङ्गम्, 'स्यादस्त्येन' इत्यादि सुनय \_एन व्यवहारकारणम् · · सन्म० टी० पृ०—४४६

४३—छदेन छत् स्यात् सदिति त्रिधार्थोमीयेत दुर्नीतिनय प्रमाणै । यथार्थदर्शी तु नयप्रमाप-पयेन दुर्नीतिपयत्वमास्य ॥ —स्था० मं० २८ ४४—(क) स्याच्चीन एव इत्युक्तेनेवीकान्तिषय स्याच्छव्द.

स्यादन्त्येव जीनः इत्युक्ते एकान्त्रविषयः स्याच्छाब्दः।

## स्यादस्त्रीति सकलवस्तुग्राहकत्वात् प्रमाणवावयम्, स्यादस्त्येव द्रव्यमिति वस्त्वेकदेशग्राहकत्वान्नयवाक्यम् ॥ —र्यना० टी० पृ० ३२

(ब) पूर्व पंचास्तिकाणे स्यादस्तीत्यादि प्रमाणनाक्येन प्रमाण सप्तमंगी ज्याख्याता, श्रत्र ह स्यादस्त्येन यदेनकारग्रहण तन्नय सप्तमंगी-जापनार्थमिति मानार्थः |---प्रव० टी० प्र०१६२

४५-- वि॰ भा॰ गाथा--- २२३२

ऽ६**—अने० पृ०**३१

४७—(क) सन्म० पृ० ३१⊏

(ख) अने० पृ० ५५

भ्य-नित्य सन्वमसत्व वा, हेतोरन्यानपेत्तणात् । अपेतातो हि भावाना, कादाचित्कत्वसमवः ॥

YE-न सोस्ति प्रत्ययो लोके, यःशब्दानुगमहते । ऋत्विद्धमिननानं, सर्वे शब्देन मापते । वा॰ प्र॰ १२४

५०—तत्त्वा० श्लो०—२३६-४० ५१—स्था० ७।३।५४२

#### : पन्द्रह :

१--भिन्तु न्या० ५-२२

२--भिन्तु न्या० ५-२३

३--भिज्ञ न्या० प्रारु

Y--मिच्च न्या॰ प्रार्थ ।

५--मिन्तु न्या० प्रार्प

६—मिन्न न्या० प्रा२७।

७—आगम सब्ब निसेहे, नो सहो ऋहव देस पडिसेहे
"नो शब्द" के दो अर्थ होते हैं—सर्व-निपेध और देश-निपेध।
यहाँ तो शब्द होनों प्रकार के निपेध के ऋर्थ में प्रयुक्त होता है।

### : सोलह :

१--भिन्तु न्या० शापा

२-- मिन् न्या॰ शह।

३--मित् न्या० शप्,६,१०।

#### : सत्तरह :

१---भिन्तु न्या० प्राश्य-१६।

२—हे सत्ये समुपाश्चित्य, बुढाना धर्म-देशना ।

लोकसंदृतिसत्यं च, तत्यं च परमार्थतः —म० का० २४।

सम्यग् मृपादर्शनलक्षमायं रूपद्वयं निम्नति सर्वमानाः ।

सम्यग्द्दशो यो निषयः स तत्वमृपादृशा संवृतिसत्यमुक्तम् ॥

मृषादृशोऽपि द्विनिधास्त इष्टा दीप्तेन्द्रिया इन्द्रिय दोषवन्तः ।

दुप्टेन्द्रियासा किल नोध इष्ट सुस्टेन्द्रियज्ञानमपैद्यमिष्या ॥

---मा० का हारहेणर<sup>Ү</sup>

३—येन चारमनात्मनत्सर्विमद नगसदेव सदाख्यं कारण सत्यं परमार्थं उत् । —छान्दौ० सप० ६।८५७

—शा० भा० पृ॰६६१

- y-We can only know therelative truth but absolute truth is known only to the universal observer mystenons universal Page 138
  - ५.—जीव' शिव' शिवोजीवो, नान्तरं शिवजीवयो। कर्मवदो भवेटजीवः, कर्मभुक्त' सदा शिव'॥
  - ६—लक्ताऽन्कात्मरूप यत्, पूर्वापूर्वेप वर्तते । कालश्रयेपि तद् उच्य-मुपादान मिति स्मृतम् ॥
  - ७---देखिए इसी अन्य का अनुमान प्रकरण।

  - १--- सत्त्वतोऽन्यया प्रया विकार इत्युदीरितः। ऋतन्ततो ऽन्यया प्रया विक्तं इत्युदीरितः॥ --- (वे॰ सा॰ )

सतत्वतो यथार्थतः, ऋन्यथा प्रया स्वरूपान्तरापत्तिः, तथा दुश्यस्य वध्याकारेण परिशामः-विकारः। १०-- "कार्यस्य कारणात्मकत्वात् । नहि कारणाद् मिन्नं कार्यम्"। —( शा० कौ० E ) ११-- "नहि कार्यकारणयोर्मेदः आश्रिताश्रयमानो ना नेदान्तिमिर-युपगम्यते । कारणस्यैव सस्थानमात्र कार्यमित्यभ्यपगमात"। ---(ब्रह्म शा० २।२।१७ ) १२-प्र० वा० स१४६ १३—मावस्स गृतिय णासो. गृतिय श्रमावस्स छप्पादो ।" —( पञ्चा० १५ ) १४--"एव सदो विणासो, असदो जीवस्स होइ उप्पादो"। —( पञ्चा ६ ª ) १५—नाशोऽपि द्विविधो जेयो. रूपान्तर विगोचरः । श्रर्थान्तर गतिश्चैव, द्वितीयः परिकीर्तितः॥ २५ ॥ तत्रान्धतमत्तरोजोः रूपान्तरस्य संक्रमः । त्रणीरण्वतरपातो. हार्यान्तरगमञ्च सः ॥ २६ ॥ —इव्यान् त० १६-प्रयोगविसताभ्यां स्याद्धत्यादो द्विविधस्तयोः। श्राची विशुद्धी नियमात् , समुदायविवादजः ॥ १७ ॥ विश्रसा हि विना यत्न जायते द्विविधः सन्त । तत्राच चेतनस्कथजन्यः समुदायोऽग्रिमः ॥ १८ ॥ सचित्त मिश्रजश्चान्यः स्यादेकत्वप्रकारकः। शरीराणा च वर्णादि, सुनिर्घारी भवलातः॥ १६॥ यत् सयोगं विनेकत्वं, तद द्रव्याशेन सिद्धता । यथा स्कन्ध विमागाणोः सिद्धस्यावरणद्यये ॥ २०॥ स्कन्ध हेत् विना योगः, परयोगेण चोट्मवः। च्यो च्यो च पर्यायायस्तदैकलमुच्यते ॥ २१ ॥ हत्पादी ननु धर्मादैः, परप्रत्ययतो मवेत्।

निजप्रत्ययतो वापि, जात्नान्तर्नययोजनाम् ॥ २२ ॥

<sup>--</sup> द्रव्यानु॰ त॰ ऋध्याय ६

१७—पानी जन गर्म होने लंगता है तो हमको पहले पानी के त्य में ही प्रतीत होता है। परन्तु जन ताप वृद्धि की मात्रा सीमा-निशेष तक पहुंच जाती है तो पानी का स्थान भाष छ छेजी है। इसी प्रकार के क्रीमक परिवर्तन को गात्रा-मेट से लिंग-मेट कहते हैं। इसरी अवस्था पहली अवस्था की प्रतियोगी—उससे निपरीत होती है परन्तु परिवर्तन कम वहीं नहीं एक सकता, वह और आगे बहता है और मात्रा-मेट से लिंग-मेट होनर तीमरी अवस्था का उच्य होता है, जो इसरी की प्रतियोगी होती है। इस मकार पहली की प्रतियोगी की प्रतियोगी होती है। इस मकार पहली की प्रतियोगी की प्रतियोगी होती है। इसको यों कहते हैं कि पूर्वावस्था, तत् प्रतियेघ, प्रतियेघ का प्रतियेघ—इस कम से अवस्था-परिणाम का प्रवाह निरन्तर जारी है। जो अवस्था प्रतियिद्ध होती है, यह सब पर्वेथा नष्ट नहीं होती, अपने प्रतियेघक में अपने संस्कार छोड़ जाती है। इस प्रकार प्रत्येक परवर्ती में प्रत्येक पूर्ववर्ती विद्यान है। धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया को इन्द्रात्मक प्रक्रिया कहते हैं।

# परिक्रिष्ट ; २ : (जैनागम स्क)

- (१) आयतुळे पयासु । (सूत्र॰ १।१॰।३) प्राणियों के प्रति आत्म-त्रत्य मान रखो ।
- (२) सन्तं जगं तु समयाणुपेही । (सूत्र ० १।००।०) सारे जगत को सममान से देखा।
- (३) पियमप्पियं कस्स वि णो करेज्आ (सूत्र० १।१०।७)
  किसी का भी प्रिय या अप्रिय मन कर—राग-द्वेष में दूर रह।
- (४) णिव्वाणमेय कसिणं समाहिं। (सूत्र० १।१०।२२)
- पूर्ण समाधि ही निर्वाण है। (५) सर्थ कडं जन्मकडं च दुक्खं। (सूत्र० १।१२।११)
- दुःख स्वयक्टत होता है, अन्यकृत नहीं।
- (६) आहंसु विज्जा चरणं प्रमोक्खं। (सूत्र॰ १।१२।११) ज्ञान और आचरण ही मोक्ष का वर्षा है।
- (७) का अरई के आणिद-इत्यंपि अग्गहे चरे। (आचा॰ १।३।३)
- ज्ञानी के लिए अरति और आनन्द क्या है ? वह हर्ष-शोक में भनासक रहकर संयम में सदा विषरण करे।
- (८) सब्बं हास परिच्याजा, आलीनगुत्ती परिव्यए। (आया॰ ११३१३)
  साधक सभी प्रकार का हास्य-कुत्तहुल छोड़कर मन, वचन और काया
  का गोपन कर संग्रम का पालन करे।
- (९) पुरिसा। तुममेव तुम मिर्त, कि वहिया मित्तमिच्छिस (आचा॰ १।३।३) हे पुरुष । तु ही तेरा मित्र है। बाहर मित्र की खोज क्यों कर रहा है।
  - ( ९० ) पुरिचा ! अताणमेव अभिणिगिज्क एवं दुक्खा पमुच्चिस । ( आचा० ९।२।३ )
  - हे पुरुप । अपनी आत्या का ही निश्रह कर। ऐसा करने से तू समस्त
    - इ खों से छूट जाएगा ।
  - ( १९ ) पुरिसा ! सञ्चमेव समिश्रजाणाहि । ( शाचा॰ १।३।३ ) हे पुरुष ! सत्य को ही अच्छी तरह से जानो ।

- ( १२ ) सच्चत्स आणाए से उपहिए मेहायो मार नरह । (आचा॰ ११३१ ) जो सत्य की आज्ञा में— आचरण में उरामशील है, वह मेधायी मार— मृत्य को जीत लेना है।
- ( १३ ) सहियो धम्मनायाय, सेय समणुपस्मई । ( आचा॰ ११३१३ ) सत्य से युक्त पुरुष धर्म को यहण कर श्रेय—कन्याण को अच्छी तरह देखता है ।
- (१८) पासिय द्विए होयालोयपत्रचाओ मुनद्द । (आचा॰ ११३१३) देख । लोक के प्रपंची से साधक मुक्त हो जाते हैं ।
- ( १५ ) सच्चं मयव ( प्रश्न व्याकरण ) सस्य ही मगवान् है ।
- ( १६ ) आयमो बहिया पास । ( आचा॰ १।३।३ ) दसरे प्राणियों को आत्मतत्य समफो ।
- (१७) कामा दुरतिकःमा । ( आचा॰ १।२।५ ) कामनाएं दुरतिकम ईं—उनका पार पाना दुष्कर हैं।
- ( १८ ) जीवियं दुष्पितृह्ग । ( आचा॰ १।२।५ ) यह जीवन बढाया नहीं जा सकता ।
- ( १९ ) कामकामी खल्ल भग पुरिसै, से सोगह क्तूरह तिप्पह पिट्टइ परितप्पह। ( भावा॰ १।२।५ )

यह कामकामी—कामभोग की कामना करने नाला पुरुष निश्चय हो शोक करता है, निलाप करता है, वर्यांटा से अप्ट हो जाता है तथा दुःखी और सतप्त होता है।

- (२०) गहिरूए छोए अणुपरियष्ट्रयाणो । (आचा॰ १।२।५) गासना में गृद्ध सनुत्य इस संसार में अमण करते रहते हैं।
- (२९) सिंध निदिता इह मस्चिएहि, एस नीरे पससिए जे बद्धे पढिमोयए । ( आचा॰ १।२।५)

इस मनुष्य-भन में सिंघ नानकर—उद्धार का अवसर जानकर जो कर्मों से बद्ध आत्म-प्रदेशों को मुच, करता है, नहीं बीर और प्रशसा का पात्र है।

### जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

- (२२) जहा अंतो तहा बाहि, जहा बाहि तहा अंतो (आचा॰ १।२।५)
  यह शरीर जैसा अन्दर से जैसे असार है, वैसा ही बाहर से असार है
  और जैसा बाहर से असार है वैसा ही अन्दर से असार है।
- (२३) मा य हु छाळं पच्चासी । (आचा॰ १।२।५) स्रागे हुए भोग-पदार्थों का प्रस्राशी फिर से उनकी कामना करने वाला न हो ।
- (२४) अलं बालस्स संगेण । (आचा॰ १।२।५) मुर्ख की सगत से क्या लास १
- (२५) मा अप्पेण लुपहा बहु ( सूत्र॰ १।३।४।७ ) अल्प विषय-सुख से महान् पदार्थ-सुख का विच्वस मत कर ।
- (२६) पावास अप्पाण निवहएएका । (सूत्र० १।१०।१७) आत्मा को पाप से जिल्ला कर ।
- (२७) णो जीवियं जो मरणामिकस्ती । (स्झ० १।१०।२४) जीवन और मरण की कामना मत कर
- (२८) न पूर्वण चेत्र सिल्लोयकामी (स्ट्रा० १।१०।७) पूजा और स्तुति की कामना नत कर ।
- (२९) नाति कंडूइयं सेयं अस्यस्सावरज्ञाति (सूत्र॰ ११३११२) वण-भाव को अति खुजलाना अच्छा नहीं, इससे विकार वहता है।
- (३॰) एगत्तमेय असिपत्यएजा एसप्पमोक्खो अमुसे वरेपि (सूत्र॰ १।१०।१२) एक्त की भावना कर यही मोक्ष है तथा यही सत्य समाधि है।
- (२१) सुई धम्मस्स दुल्हा । (उत्त॰ २।८) धर्म को सुनने का सबोग दुर्लम है ।
- (३२) वेराणुगिद्धे णिचय करेड् । (सूत्र॰ ११५०१९) जो वैर में गृद्ध होता है, वह गांट कर्नों का सचय करता है ।
- (२२) अप्पाणमेव जुज्साहि, कि ते जुज्सेण वज्सणो (उत्त॰ ९।२५) अपनी आस्मा के साथ ही युद्ध करो । बाह्य चत्रुओं से युद्ध करने से क्या ठाम १
- (२४) अप्पा दनो सुही होइ अस्ति छोए परस्वय (उत्त॰ ११५)

अपनी आत्मा का दमन करनेवाला इस लोक और परलोक में सुखी होता है।

- (३५) जहा लाहो तहा लोहो लाहो लोहो पवद्द्द। (उत्त॰ ८१९७) जैसे लाम होता है, वैसे ही लोस—नृष्णा बढती जाती है। लाम लोम को बढ़ाना है।
- (३६) कामे कन्नाही किमयं खु दुक्ख। (दश्र॰ २।५) कामनाओं को दुर कर, निश्चय ही दु ख दुर होगा।
- (३०) जावंताविष्णा पुरिसा, सब्वे ते हुक्खसमवा (उत्त॰ ६१९) जो भी विद्याहीन—तत्वों को नहीं जाननेवाले पुरुष हैं, वे सब हुखों के पात्र हैं।
- (३८) न चिता तायए मासा । (उत्त॰ ६१११)
  विविध भाषाओं का ज्ञान दुर्गति से नहीं बचा सकता ।
- (३९) भप्पणा सरुवनेसेजा, मेर्ति भूएसु कप्पए (उत्त० ६।२) आत्मा से सत्य की गवेषणा करो और समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखों।
- (४०) अज्मत्यं सन्त्रजो सन्तं, दिस्स पाणे पियायए (उत्त॰ ६१७) अपनी ही तरह सर्वे प्राणियो को सर्वेतः अपनी अपनी आत्या प्रिय है।
- (४९) पुज्बकम्मक्खय द्वारा, इम देह समुद्धरे । (उत्त॰ ६१९३) इस देह का पालन-पोषण आत्म-शुद्धि के लिए— पूर्व कर्मी के क्षय के लिए करों ।
- (४२) पमाय कम्म मार्ह्यु, अप्पमाय तहा वर (सूत्र॰ १।८।३) ज्ञानियों ने प्रमाद को कर्म (बन्धन) और अप्रमाद को अकर्म (अबन्धन) कहा है।
- (४३) सनमेर्ण भते । जीवे कि जणयह 2 सजमेर्ण अणहयत्तं जणयह
  (उत्त०२९।२६)
  सयम से हे अगवन् । जीव क्या उपार्वन करता है 2 सयम से अनासव
  अवस्था को उत्पन्न करता है।
- (४४) सोही उज्जुअभूगस्स, घम्मो सुद्धस्स चिट्टड (उत्त॰ ३।१२)

भाज-सरह आत्मा की ही जुद्धि होती है। धर्म जुद्ध आत्मा में ही ठहरता है।

- (४५) निद्दं च न वहु मनेज्जा (दश॰ ८।४२) निदा का बहुमान मत करो ।
- (४१) संयुज्यह, कि न युज्यह, सवोही खळ पेच्च दुह्रहा । (सूत्र॰ १।२.१९१) सम्मते ! तुम समम्पते क्यों नहीं १ मजुन्य-सब बीत जाने पर संबोधि प्राप्त होना निक्क्य ही दुर्ळम् है ।
- (४७) अन्तरस दुक्ख अन्तो न परयाइयइ, अन्तेण कडं अन्तो नी पटिसंवेदह (सूत्र २।९)

यूसरे के दु'ख को दूसरा नहीं बंटा सकता। दूसरे के कर्मका फल दूसरा नहीं भीग सकता।

- (४८) पत्तेयं जायइ पत्तेयं मरइ पत्तेय चपइ पत्तेय उवरजाइ पत्तेयं मंमा पत्तेयं सन्ता पत्तेयं मन्ता एवं विन्तू वेयणा (स्ट्रा॰ २१९) ध्यक्ति भनेला जन्मता है, अकेला मरता है, स्यवन और उत्पक्ति मी भकेले की होती हैं। कलइ, संज्ञा, प्रज्ञा, विज्ञान और वेदना—ये सभी प्रत्येक व्यक्ति के अलग-अलग होते हैं।
- (४९) इट खल कामभीना जो ताजाए वा जो सरजाए वा (स्झ॰ २१९१९३)

  वस्तुत काम-भोग मनुष्य की रक्षा करने में या शरण टेने में समर्थ
  नहीं है।
- (५०) IX खलु नाइमंजीना, जो ताजाए वा जो शरणाए वा (सूत्र० २१९१९३)

  रह छोक में शांति-संयोग दुख से रक्षा करने में और मनुष्य की शान्ति
  देने में समर्थ नहीं है।
- (५१) क्सेंहि अप्पाप, लरेडि अप्पाप ( आचा॰ ११४)३१५ ) भत्मा को क्सो —दमन करो, आत्मा को जीएँ करो ।
- (५२) न कम्सुषा कम्म खर्चेनि वाला, अकम्सुणा कम्म खर्वेति घीरा (सूत्र- १।१०।१५.)

मूर्व मनुष्य धर्म-मावदानुष्ठान से बमी का क्ष्य नहीं कर सकते। धीर पुरुष अवर्म द्वारा बमी का क्ष्य बरते हैं।

- (५.३) टक्टेबो होइ मोगेसु मोगी मनइ संसारे (टत्त॰ २५।४१) मोग से ही क्यों का लेप---वन्यन होता है। मोगी को जन्म-मरण रपी मंतार में अमन करता पड़ना है।
- (५८) जो जाणे न गरम्सामि, सोहु करी सुए सिया ( उत्त० १४।२० )
  जो यह निश्चय जान टेना है कि "मैं नहीं मर्रंगा"—वही आगामी काल
  का मरोना कर सकता है।
- (५५) से सुर्य च में अध्मन्थ च में, बन्धत्यमीत्रस्तो तुष्क्रक्तस्येव (आचा॰ २।२।१५०) मैंने सुना है और सुक्तें अनुमव भी है कि बन्धन से सुक्त होना तुन्हारें ही हाथ है।
- (५.६) एउं गुणाणिणो सारं, ज न हिसह कियणं (सूत्र॰ १११४४१९॰ ) विमी मी प्राणी की हिसा नहीं करना—यही ज्ञान का सार है।
- (५७) ननेमु वो इत्तम वंसचेर ( स्त्र॰ ६१२३ ) ब्रह्मनर्थ दत्तम नप हि ।
- (-८) न विरूप्तिजन केणडे (सून॰ ११९३।१५) निसी के प्रति वैर नहीं रखना चाहिए।
- (५९) मेति भूएमु कपए ( उत्त ६।२ ) मय जीवो के प्रति मेत्री-मार एकता चाहिए ।
- (६०) मधिम जीतिय निर्य ( आया॰ १।२।३।७ ) मबद्रो जीवन प्रिय है।
- (६१) जहुरूने जड़ा उद्यावीह, संसामे बिटु विमीएजजा (सूत्र ११८/१) हैं। अभि के निकट लाग का चड़ा यह जाता है, उसी तरह बिडान पुरस् मी स्त्री के सुवास से बिजाद की जान होता है।
- (६०) हरियमी के न ग्रेवित, साहसीयस्या हु ते जाया ( सृत्र ११९८९ ) जो त्याप स्मियों ना सेवत नहीं करो--राह्मधारी बहते हैं, के जीज सुरू हो। जोरे हैं।
  - (१३) रिशेश हा है शहरे बहते हुआ संग्रेत क्ष्मा प्राप्त ( उपनाद ) प्रवस्त प्रोप्त परा द्वारा सामी इस स्पेद के आर्टी रुपा कर संश्वा में भीर सामानिक हैं।

- (६४) मीनिहिं च न कुत्विज्जा लेवमायाइ संजए ( उत्त॰ ६११६ ) सयमी मुनि लेशमात्र भी सचय न करे।
- (६५) सम्बेट्ड्कंचणे भिक्स् ( उत्त॰ ३५।१३ ) कोष्ठ और कांचन को—पत्थर और स्वर्णको एक धामान देखने नाला भिन्नु है।

पहिरोक्तिष्यः । ३ । [जैनागम-परिमाण ]

### भ्रग पहला—आचाराग

| श्रुतस्कन्ध | अध्ययन | इछोक-सख्या |
|-------------|--------|------------|
| २           | 34     | २५००       |

पहले श्रुतस्कन्थ के नव अध्ययन हैं। इनके नाम और टहेशक इस प्रकार हैं—

| <b>अ</b> च्ययन                | उद्देशक                      |
|-------------------------------|------------------------------|
| १—शास्त्रपरिज्ञा              | •                            |
| २—लोकविजय                     | Ę                            |
| ३—शीतोप्ण                     | ¥                            |
| ४—सम्बन्त                     | ¥                            |
| ५—लोक्सर                      | €                            |
| ६—-धृन                        | ٧,                           |
| ७—मदापरिज्ञा १                | ও                            |
| < विमोश या विमोर <sup>२</sup> | ۵                            |
| ९—डपगान धुन                   | Y                            |
| धुनस्करा में ६ चलिकाएं हैं।   | पहर्ला, "मरी युनिया में मात- |
|                               |                              |

यसरे मात और तीमरी में दो अध्ययन हैं।

# पहली चुलिका

|                    | - 11         |         |
|--------------------|--------------|---------|
| अध्ययन             |              | उद्देशक |
| १पिण्डेंपणा        |              | 99      |
| २शय्या             |              | ş       |
| ३—इंगां            |              | 3       |
| ८—भाषाञान          |              | 2       |
| ५बस्त्रेयणा        |              | ঽ       |
| ६ — पात्रेवणा      |              | 5       |
| ७ — अवग्रह प्रतिमा |              | ঽ       |
|                    | दूसरी चृतिका |         |
| ८—स्थान            |              | ٩       |
| ९निघीथिका          |              | 9       |
| १०डचारपासक्य       |              | 9       |
| ११—शब्द            |              | 9       |
| १२—रम              |              | 9       |
| १३—-परकिया         |              | 9       |
| १४अन्योन्यक्रिया   |              | 9       |
|                    | तीसरी चूलिका |         |
| १५-मावना           |              | 9       |
| १६—विसुक्ति        |              | 9       |
| ×                  | ×            |         |
|                    |              |         |

### अग दूसरा---सूत्रकृताग

| श्रुतस्कन्ध | अध्ययन | ३लोक-संख्या |
|-------------|--------|-------------|
| 3           | २३     | 2900        |

पहले श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन हैं। इनके नाम और उद्देशक इस प्रकार हैं----

| अध्ययन | नाम | <b>उ</b> हेशक |
|--------|-----|---------------|
| ٩      | समय | ¥             |

```
हैन दर्शन है। सीतिह सस्य
                                                             1 599
 5
                           देशकीय
 3
                           ट्यम्म
                           Tiake:
 ¥
                                                    ş
                           मरप्रिमणि
 ų,
 ξ
                            बीस्युनि
                                                    Ś
                            प्रशीप परिवास
                            មាំដ
                            पर्म
 •
90
                            स्याधि
93
                            नार्ग
                                                    3
98
                             रमक्त्रक्ष
93
                             यपानध्य
94
                                                    ર્
                             प्रन्य
94
                                                    2
                             भादान
95
                             गाधा
 दूसरे श्रुतस्क=ध के सात अध्ययन हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं---
 अध्ययन
                                                         वदेशक
                             नाम
 ٩
                             पौण्डरीक
                                                           ર
 3
                              वियास्थान
                                                           23
 Ę
                             भादारपरिज्ञा
                             प्रत्यास्यान
                             भनाचार ( आचार )
  ٩
                             भाईक
  Ę
                                                           33
                              नालदीय
                                 ×
                                                                  X
                       श्रंग तीसरा-स्थानांग
           धुतस्कन्थ
                                   उद्देशक
                                                 इलो<del>फ र</del>ांख्या
                          स्थान
```

२८

90

इंख्ख∘

×

### वे इस प्रकार हैं--

| स्थान     |       | उद्देशक    |      |
|-----------|-------|------------|------|
| ٩         |       | ٥          |      |
| २         |       | ¥          |      |
| 3         |       | ٧          |      |
| ٧         |       | ٧          |      |
| ч         |       | 3          |      |
| Ę         |       | 3          |      |
| <b>u</b>  |       | 3          |      |
| e         |       | 3          |      |
| 9         |       | ą          |      |
| 90        |       | 9          |      |
| ×         | ×     | ×          |      |
|           | अग चौ | था—समवायाग |      |
| STATEMENT | शकागन | उटेशक      | इलीक |

| श्रुतस्कन्ध | अध्ययन | उद्देशक | इलोक-संख्या |
|-------------|--------|---------|-------------|
| 9           | ٩      | 9       | १६६७        |
| ×           | ×      | ×       | ×           |

अंग पाँचवा-भगवती

X

| शतक | <b>उद्देशक</b> | इलोक-संख्या  |
|-----|----------------|--------------|
| ধণ  | १९२३           | <i>१५७५२</i> |

# शतक और उद्देशक का कम इस प्रकार है।

| शतक | उद्देशक |
|-----|---------|
| 9   | 90      |
| २   | 90      |
| 3   | 90      |
| ¥   | 90      |
| ч   | 90      |
| Ę   | 90      |

| जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व |              |  |
|---------------------------|--------------|--|
| v                         | 90           |  |
| c                         | 90           |  |
| \$                        | ₹४           |  |
| 90                        | ₹४           |  |
| 99                        | 92           |  |
| 92                        | 90           |  |
| 93                        | 90           |  |
| 98                        | 90           |  |
| 94                        | 0            |  |
| 9 6                       | 98           |  |
| <b>৭</b> ৬                | 90           |  |
| 96                        | 90           |  |
| 98                        | 90           |  |
| २०                        | 90           |  |
| २१                        | 60           |  |
| २२                        | € •          |  |
| २३                        | yo           |  |
| 28                        | २४           |  |
| २५                        | 93           |  |
| २६                        | 99           |  |
| २७                        | 99           |  |
| २८                        | 33           |  |
| 25                        | 99           |  |
| ₹•                        | 99           |  |
| ३१                        | २८           |  |
| र्देठ                     | २८           |  |
| देवे                      | 328          |  |
| ξ¥                        | 9 <b>3</b> ¥ |  |

[ Ã0ð

| Ã० <b>ऽ</b> ] | <b>जै</b> न                    | दर्शन के मौलिक तस्त               |                     |  |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|               | 34                             | १३२                               |                     |  |
|               | ३६                             | १३२                               |                     |  |
|               | ३७                             | १३२                               |                     |  |
|               | ३८                             | <b>1</b> ३२                       |                     |  |
|               | 38                             | <b>9</b> ३२                       |                     |  |
|               | *a                             | २३१                               |                     |  |
|               | ሄፃ                             | 988                               |                     |  |
| ×             | ×                              | ×                                 | ×                   |  |
|               | अग                             | । छट्ठा — ज्ञातृधर्म कथा          |                     |  |
|               | श्रुतस्त्रन्थ                  | वर्ग                              | <b>क्लोक-संस्या</b> |  |
|               | 3                              | 90                                | ५५००                |  |
| पहले श्रुतस   | इन्ध में १९ अ                  | ध्ययन हैं इनके नाम इस प्रकार हैं- | -                   |  |
| भच्ययन        |                                | नाम                               |                     |  |
| ٩             |                                | मेघकुमार की कथा                   |                     |  |
| 8             |                                | धना सार्थवाह और विजय चीर          |                     |  |
| 3             |                                | अण्डे का रूप्यान्त                |                     |  |
| ٧             |                                | कलुए का द्रधान्त                  |                     |  |
| ч             |                                | शैलक राजॉप का दृष्टान्त           |                     |  |
| Ę             |                                | त्वे का दशन्त                     |                     |  |
| v             | रोहिणी की कथा                  |                                   |                     |  |
| د             | मगवान् मत्लिनाथ की कथा         |                                   |                     |  |
| 9             | जिनपाल और जिनरक्षित का देखान्त |                                   |                     |  |
| 90            |                                | चन्त्रमा का दृष्टान्त             |                     |  |
| 99            |                                | दावदव का दृष्टान्त                |                     |  |
| 92            |                                | चद्कज्ञात का दृष्टान्त            |                     |  |
| 93            |                                | दर्दुर का दशन्त                   |                     |  |
| 9ዩ            |                                | तेतलीपुत्र का दशन्त               |                     |  |

नन्दीफल का दृष्टान्त

94

×

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

| ٠ ٩ | अपर कंका के राजा और द्रौपदी की कथा |
|-----|------------------------------------|
| 94  | आकोर्ण वाति के घोड़े का द्रष्टान्त |
| 96  | सुपुमा कुमारी का दृष्टान्त         |
| 98  | पुण्डरीक का दशन्त                  |

# द्सरे श्रुतस्कन्य के दस वर्ग और दो सौ छह अध्ययन हैं :---

| वर्ष | अध्ययन |
|------|--------|
| 9    | Ŋ      |
| 2    | eq.    |
| P    | 48     |
| R    | 198    |
| 4    | ३२     |
| £    | 33     |
| . "  | ¥      |
| e    | ¥      |
| 9    | ۷      |
| 90   | ۵      |
|      |        |

×

×

|         | श्रग सातवा—उपासक दशा      |
|---------|---------------------------|
| अध्ययन  | क्लो <del>क सं</del> ख्या |
| 90      | ८१२                       |
| मध्ययम् | नाम                       |
| ٩       | भोनन्द                    |
| २       | कामदेव                    |
| 3       | चुरुनिपिता                |
| ¥       | सुराहेव                   |
| u,      | चुरशतक                    |
| Ę       | चुग्डकोलिक                |
| v       | হাকরালপুস                 |

| ЙоЯ | 3]          |        | जैन दर्शन के मौलिक           | तस्व               |                     |             |
|-----|-------------|--------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|     | c<br>s      |        |                              | महाशतक<br>नंदिनीपि |                     |             |
|     | 90          |        |                              | शानिही             |                     |             |
| ×   | •           |        | ×                            | 3111-1211          | , , , , ,           | x           |
| •   |             |        | ग्रग आठवाँ—ग्रतकृत           | दगा                |                     |             |
|     | श्रुतस्कन्ध | वर्ग   | Mil Alloan Mark a            | अध्ययन             | इलोक-संर            | <u>त्या</u> |
|     | 9           | e      |                              | 90                 | 500                 |             |
|     |             | वर्ग   |                              | अध्ययन             |                     |             |
|     |             | 9      |                              | 90                 |                     |             |
|     |             | २      |                              | ٤                  |                     |             |
|     |             | 34     |                              | 93                 |                     |             |
|     |             | ٧      |                              | 90                 |                     |             |
|     |             | ч      |                              | 90                 |                     |             |
|     |             | Ę      |                              | 9 ¢                |                     |             |
|     |             | v      |                              | 93                 |                     |             |
|     |             | c      |                              | 90                 |                     |             |
| ×   |             |        | ×                            |                    |                     | ×           |
|     |             | श्रम : | नौवाँ—अनुत्तरोपपातिक         | दशा                |                     |             |
|     | दर्ग        |        | अध्ययन                       |                    | <b>श्लोक-संख्या</b> |             |
|     | ş           |        | . 44                         |                    | 545                 |             |
|     |             |        | वर्ग                         |                    | अध्ययन              |             |
|     |             |        | 9                            |                    | 90                  |             |
|     |             |        | <b>ર</b>                     |                    | 93                  |             |
| ×   |             |        | ą                            |                    | 90                  |             |
| ^   |             | Э      | ×<br>ग्ग दशर्वो—प्रश्नध्याकर | पा                 |                     | ×           |
|     | श्रुता      | कन्ध   | अध्ययन                       |                    | क्लोक-संख्या        |             |
|     | - 1         | ₹      | 9.0                          |                    | १२५०                |             |
|     |             |        |                              |                    |                     |             |

# तैन टर्जन के मौलिक तत्त्व

पहले श्रुतस्कन्य के पांच आक्रान्स दूसरे श्रुतस्कन्य के पांच संवरद्वार हैं \*

X ग्रग ग्यारहवाँ—विपाक

श्रुतस्कन्ध

सध्ययन

ą

पहला श्रुतरकन्य दुःख विपाक है। इसमें १० अध्ययन हैं।

वे इस प्रकार हैं---अध्ययन

> ٩ ₹ à c

मृगापुत्र उजिमनकुमार

नाम

अमग्नसेन चोर सेनापति

शकटकुमार बृहस्पतिकुमार नन्दीवर्द्धन

**सम्बरदत्तकुमार** शौर्य्यदत्तकुमार

देवदत्तारानी **अं**जुकुमारी

दूसरा श्रुतस्कन्य सुख विपाक है इसमें १० अध्ययन हैं। वे इस प्रकार हैं---

₹ 3

٩

सुबाहुकुमार **भद्रनन्दीकुमार** 

सुजातकुमार् सुवासवकुमार

जिनदासकुमार वैश्रमणकुमार

महाबलकुमार्

मद्रनन्दीकुमार महस्चन्द्रकुमार्

वरदत्तकुमार

×

90

×

X

# ५०६ ] जैन दर्शन के मौलिक त<del>रं</del>व

#### **उपा**ङ्ग

| उपाग पहला | गीपपारि | तेक |
|-----------|---------|-----|
|-----------|---------|-----|

ें श्रीवकार ें स्लोक संख्या ३ १२०० अधिकार माम १ समनसरण २ औपपातिक

×

×

\_

X

# स्पाग—दूसरा राजप्रश्नीय (सुर्यामदेव के तीनों भव का वर्णन) रङोक-२०७८

×

x x x

### उपाग तीसरा-जीवाभिगम

प्रतिपत्ति इलोक सख्या ٩ X300 प्रतिपत्ति विपय दो प्रकार के जीवों का वर्णन तीनों प्रकार के जीवो का वर्णन चार प्रकार के जीवों का वर्णन एकेन्द्रिय आदि पाँच प्रकार के जीवो का वर्णन पृथ्वी आदि छइ प्रकार के जीवो का वर्णन । ٤ सात प्रकार के जीवों का वर्णन आठ प्रकार के जीवों का वर्णन नव प्रकार के जीवों का संक्षिप्त वर्णन दस प्रकार के जीवों का वर्णन × ×

# रपाग चौथा—प्रज्ञापना

| पद         | दछोक सख्या                    |
|------------|-------------------------------|
| <b></b> ₹€ | ७७७७                          |
| पद         | नाम                           |
| ٩          | प्रशापना पद                   |
| ₹          | स्थान पद                      |
| 3          | अत्पबहुत्व पद                 |
| Y          | स्थिन पद                      |
| 4          | विशेष (पर्याय) पद             |
| É          | व्युत्कान्ति पद               |
| v          | उच्छ्वास पद                   |
| د          | संज्ञा पद                     |
| 9          | योनि पद                       |
| 90         | चरमाचरम (चरम) पद              |
| 99         | मापा पद                       |
| 93         | शरीर पद                       |
| 98         | परिणाम पद                     |
| 98         | क्षाय पद                      |
| 94         | इन्द्रिय पद                   |
| 98         | प्रयोग पद                     |
| 10         | रेक्शा पद                     |
| ૧૯         | कायस्थिति पद                  |
| 98         | सम्यक्त पर्                   |
| २०         | अतिक्रया पद                   |
| २१         | <b>अवगाह्ना (सस्थान</b> ) पद् |
| २२         | क्रिया पद                     |
| <b>२</b> ३ | कर्मप्रकृति पद्               |
| २४         | स्मिवन्य पद                   |

| 405] | जैन व | दर्शन व | के मं | ीलिक | तत्त्व |
|------|-------|---------|-------|------|--------|
|------|-------|---------|-------|------|--------|

| २५         | कर्मवेद पद  |
|------------|-------------|
| २६         | वेदबन्ध पद  |
| २७         | वेदवेद पद   |
| २८         | आहार पद     |
| २९         | डपयोग पर्   |
| 30         | पश्यता पद   |
| 39         | ंज्ञा पद    |
| 38         | संयत पद     |
| 33         | अवधि पद     |
| \$A        | प्रविचार पद |
| <b>३</b> ५ | वेदना पद    |
| 3 €        | समुद्धात पद |
|            |             |

× ×

# उपाग पाँचवा—जम्बुद्वीपप्रज्ञप्ति

| वक्षस्कार | इलोक-संख्या         |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| v         | 3468                |                     |
| वक्षस्कार | नाम                 |                     |
| 9         | मरत क्षेत्र क       | वर्णन               |
| २         | काल चक क            | वर्णन               |
| 3         | भरत चक्क्यती        | िका वर्णन           |
| ¥         | वर्षघर पर्वत        | या रम्यक क्षेत्र से |
|           | ऐरवन क्षेत्र स      | कका वर्णन।          |
| ٧,        | सीर्थंकरों के       | जन्मामिषेक का       |
|           | वर्णन ।             |                     |
| £         | खण्डाजीयन           |                     |
| v         | <b>ट्योनिपी च</b> व | ;                   |
| ×         | ×                   | ×                   |

# 

|         | 4                             |
|---------|-------------------------------|
| प्रामृत | <del>रळोक स</del> ख्या        |
| २०      | <b>२२</b> ००                  |
| प्रामृत | नाम                           |
| ٩       | मण्डल गति की संख्या           |
| 3       | सूर्य का तिरळा परिश्रमण       |
| 3       | क्षेत्र-परिमाण                |
| ٧       | ताप क्षेत्र सस्थान            |
| 4       | छेस्या प्रतिचात               |
| Ę       | प्रकाश कथन                    |
| v       | प्रकाश संक्षेप                |
| ۵       | उदय परिमाण                    |
| 9       | पुरुष छाया परिमाण             |
| 90      | प्रतिप्राशृत—चन्द्रमा के साथ- |
|         | नक्षत्रीं का सम्बन्ध आदि ।    |
| 99      | संवत्सर के आदि और अम्त ।      |
| 92      | संवत्सर का परिमाण             |
| 93      | चन्द्र की वृद्धि और अपवृद्धि  |
| 98      | त्रवीत और अन्यकार का अल्प     |
|         | बहुत्व ( शुक्ल और कृष्णपक्ष ) |
| 94      | ज्योतिषियौं की गति आदि        |
| 96      | ख्योत के छक्षण                |
| 90      | चन्द्र और सूर्य का च्यवन और   |
|         | <b>टप</b> पात                 |
| 96      | ज्योतिषियों की ऊँचाई          |
| 98      | चन्द्र और सूर्य की संख्या     |
| २०      | चन्द्र और सूर्य का अनुगव आदि  |

| पू <b>९०</b> ] | जैन दर्शन       | के मौलिक तत्त्व    |                     |   |
|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---|
|                | उपाग सात        | वॉं—चन्द्रप्रज्ञिष |                     |   |
|                | प्रास्त         |                    | <b>स्लोक-संस्या</b> |   |
|                | २०              |                    | २२००                |   |
|                | ( सूर्य         | प्रकृप्तिवत् )     |                     |   |
| ×              |                 | ×                  |                     | × |
|                | खपाग आ          | उवाँ—कल्पिका       |                     |   |
|                | अध्य            | य <b>न</b> 9 •     |                     |   |
|                | १—कालकुमार      |                    |                     |   |
|                | २— सुकालकुमार   |                    |                     |   |
|                | ३— महाकालकुमार  | ,                  |                     |   |
|                | ४कृष्णकुमार     |                    |                     |   |
|                | ५ युकृत्णकुमार  |                    |                     |   |
|                | ६महाकृरणकुमार   |                    |                     |   |
|                | ७—वीरकृरणकुमार  |                    |                     |   |
|                | ८—रामकृष्णकुमार |                    |                     |   |
|                | ९—पितृसेन कृष्ण | <b>कुमार</b>       |                     |   |

× उपाग नीवाँ—कल्पावतसिका

×

अध्ययन--१०

१--पद्मकुयार

×

>---महापद्मनुमार

१०---महासेन कृष्णकुमार

३--मदनुमार

४—समुद्रामार

५---पट्मस्युमार

६—पट्यसेन्युमार

७--पद्गगुराज्ञास

८—नलिनीकुमार

९--आनन्दक्रमार

१०---नन्दकुमार

उपाग दशवा—पुष्पिका

अध्ययन—१०

×

१—चन्द्र

२—सूर्य

<del>---- शुक</del>

४—बहुपुत्रिका देवी

५---पूर्णमद

६--मणिसह

७-- दल

**ে**—হিাব

९—यल

१०--अनाहत ।

×

उपाग ग्यारहर्वो—पुष्पचूलिका अध्ययन—१०

१—धी देवी

२—टी देवी

३—एति देवी

v—कीनि देवी

५—युद्धि देशी

६--- त्रस्मी देवी

v—रूल देशी

८--एग देवी

८—सम्बद्ध

30-24 75

X

X

×

×

### उपाग बारहवाँ—बह्नि दशा अध्ययन—१२

१---निषधकुमार

२--अनियक्रमार

३---दहकुमार

४---बेहलकुमार

५---भ्रगतिक्रमार

६—युक्तिकुमार

७---दशरथकुमार

९---महाधनुष्कुमार

१०--सप्तधनुषकुमार

११—द्शधनुषकुमार

१२---शत्थनुषकुमार

# नोट :--( ८-१२ ) इन पाँच स्त्रो का समुक्त नाम 'निरमाविकक्त' है। इन पाँचों के ५२, अध्ययन और ११०९ इलोक हैं।

X

×

स्ठोक-संख्या

×

**छेद सुत्र** पहला—निशीथ

न्त्या । । याप **उद्देशक** 

२० ८१५ X

दूसरा—महानिशीय

अध्ययन बूछिका इलोक-सल्या ७ २ ४५०० × ×

तीसरा---बृहत्कल्प

डहेशक इलोक-सल्या ६ ४७३

× × ×

| ५१८] जैन दर्श | नि के भौलिक तत्त्व |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

अध्ययन

९ विनय-समाधि
१० स भिक्षु
प्रथमचूिका रइवका
द्वितीयचूिका विवित्त चरिया

x x x

#### मूल दूसरा-उत्तराध्ययन

क्लोक-संख्या

3 6 2000 अध्ययन नाम विनयश्रुत ٩ 3 परिषद्प्रविमक्ति चातुरंगिक 3 थसस्ट्रन ¥ अकासमरणीय 4 क्षुलकनिर्श्रन्थीय É भौरश्रीय ¢ कापिलीय नम्प्रवज्या 9 90 ड्म-पत्रक 99 बहुश्रुतपूज्य 93 हरिकेशी 43 चितसम्भूतीय ईपुकारीय 98 स मिक्षु 94 95 वहाचयसमाधिस्था**न** 90 पापश्रमणीय 90 सयतीय 98 <del>च</del>ृगापुत्रीय

| जैन | दर्शन | के | मौलिक | तत्त्व |
|-----|-------|----|-------|--------|
|-----|-------|----|-------|--------|

[ มุจบุ

| अध्ययन | नाम                     |   |
|--------|-------------------------|---|
| २०     | महानिर्श्रन्थीय         |   |
| २१     | समुद्रपाछीय             |   |
| २२     | रघनेमीय                 |   |
| २३     | केशिगोतमीय              |   |
| २४     | <del>प्रवचनमात</del> ा  |   |
| 34     | यशीय                    |   |
| २६     | सामाचारी                |   |
| २७     | खलुद्गीय                |   |
| २८     | मोक्षमार्गगति           |   |
| २९     | सम्यक्तपराक्रम          |   |
| 30     | वयोगार्ग                |   |
| 33     | चरणविधि                 |   |
| 33     | प्रमादस्थान             |   |
| 33     | कर्मप्रकृति             |   |
| ₹8     | <b>ठे</b> स्याध्ययन     |   |
| ξų     | भणगारमार्गगति           |   |
| 34     | जीवाजीववि <b>स</b> क्ति |   |
|        | ×                       | × |
|        | मूल तीसरा—नदी           |   |
|        | <del>दलोक-सं</del> ख्या |   |
|        | Vo e                    |   |
|        | ×                       | × |
|        | मूल चौथा—अनुयोगद्वार    |   |
|        | <del>रळोक-संख्या</del>  |   |
|        | 9600                    |   |
|        | ×                       | × |
|        | आवश्यक                  |   |
| अध्य   | न्हाम सल्या             |   |
| É      | १२५                     |   |

|    | क्रमशः                      |               | नान     |                         |    |
|----|-----------------------------|---------------|---------|-------------------------|----|
|    | 9<br>अवस्य-                 |               | चाना    | Anna:                   |    |
|    | -                           |               |         |                         |    |
|    | २                           |               | चतुवि   | श्चित्तन                |    |
|    | 3                           |               | वन्द्न  | •                       |    |
|    | K                           |               | प्रतिब  | नण                      |    |
|    | ٩                           |               | कायोत   | सर्ग                    |    |
|    | Ę                           |               | प्रसार  | त्र्यास                 |    |
| ×  | -                           | ×             | or City | ç                       | ×  |
| •• |                             |               |         |                         |    |
|    | •                           | ओघनियुँ क्ति  |         | क्लोइ-सल्या             |    |
|    |                             |               |         | 9900                    |    |
| ×  |                             | ×             |         |                         | ×  |
|    | 1                           | पिण्ड-नियु कि |         |                         |    |
|    |                             | •             |         | इ <del>लोक-संस्था</del> |    |
|    |                             |               |         | 400                     |    |
| ×  |                             | ×             |         |                         | X  |
|    | दः                          | शप्रकीर्णक    |         |                         |    |
|    |                             | अध्ययन        |         | क्लोक-संख्या            |    |
|    | १ चतुःशरण                   | 9.0           |         | 43                      |    |
|    | २ बातुरप्रत्याख्यान         | 90            |         | ૯૪                      |    |
|    | ३ भक्तप्ररिज्ञाप्रत्याख्यान | 90            |         | १७२                     |    |
|    | ४ सस्तारक                   | 90            |         | 922                     |    |
|    | ५ तन्दुल्वैचारिक            | 90            |         | 800                     |    |
|    | ६ चन्द्रवेध्यक              | 90            |         | 500                     |    |
|    | ७ देवेन्द्रस्तव             | 90            |         | २००                     |    |
|    | ८ गणिविद्या                 | 90            |         | 900                     |    |
|    | ९ महात्रलाख्यान १           | 90            |         | १३४                     |    |
|    | १० चमाधिनरण                 | do            |         | 450                     | •• |
| ×  |                             | ×             |         |                         | ×  |

१--व्हें शिक्षित प्रतियों में महाप्रत्याख्यान पहन्ना के स्थान में ४३ गायाओं बाला "वीरस्वपदन्ना" छिखा है ।

करिकिण्ट : ४ :

[ जैन दार्शनिक और उनकी कृतियां ]

| नाम                                                                                                               | समय (विक्रम शर्त                                                                                                              | ो) कृतिया                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १सिद्धसेन दिवाकर                                                                                                  | चौथी-पाँचवीं                                                                                                                  | सन्मतितर्क ( प्रा॰ ), न्यायावतारः                                                                                                                                                                                                       |
| -                                                                                                                 |                                                                                                                               | द्वात्रिशत्, द्वात्रिशिका (इनमें से                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               | २३ उपलब्ध हैं )                                                                                                                                                                                                                         |
| <sup>२</sup> —देवनम्दि (पूज्यपार                                                                                  | ) पाँचवी                                                                                                                      | सर्वार्थसिद्ध (तत्त्वार्थ टीका)                                                                                                                                                                                                         |
| ३—मल्लवादी                                                                                                        | छठी                                                                                                                           | नयचक सन्मतितर्के टीका (अनुपछब्घ)                                                                                                                                                                                                        |
| ४पात्रकेसरी                                                                                                       | कुठी-सातवीं                                                                                                                   | त्रिरुक्षणकदर्थन, रुषीयस्त्रय, प्रमाण-                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               | संप्रह                                                                                                                                                                                                                                  |
| ५—सिहगणी (सिहसूर                                                                                                  | ) सातवी                                                                                                                       | नयचक भी टीका                                                                                                                                                                                                                            |
| ६ — समन्तमह                                                                                                       | सातवीं                                                                                                                        | भाष्तमीमांसा, युव्यसुशासन                                                                                                                                                                                                               |
| ७अकलंक                                                                                                            | सातवी                                                                                                                         | अध्याती, सिद्धिविनिश्चय                                                                                                                                                                                                                 |
| ८—हरिभद्र                                                                                                         | गठवीं                                                                                                                         | अनेकान्तजयपताका (सटीक),                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               | अनेकान्तवादप्रवेश, न्यायप्रवेश                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               | (दिझनाग) टीका, वड्दर्शनसमुच्चय,                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               | शास्त्रवार्तासमुखय (व्याख्यायुक्त)                                                                                                                                                                                                      |
| ९विद्यानम्द                                                                                                       | नौवीं                                                                                                                         | अञ्चह्स्री, प्रमाणपरीक्षा                                                                                                                                                                                                               |
| १० शाकटायन                                                                                                        | नौवीं-दशवीं                                                                                                                   | स्त्रीमुक्ति, केवली भुक्ति                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| ११अनन्तवीर्य                                                                                                      | दशवीं                                                                                                                         | सिद्धिविनिश्चयविषर <b>ण</b>                                                                                                                                                                                                             |
| १२—माणिक्यनन्दी                                                                                                   | द्शवीं<br>द्शवीं                                                                                                              | परीक्षामुखनंडन                                                                                                                                                                                                                          |
| १२—माणिक्यनन्दी<br>१३—सिद्धर्षि                                                                                   |                                                                                                                               | परीक्षामुखगंडन<br>न्यायावतार पर संक्षिप्त टीका                                                                                                                                                                                          |
| १२—माणिक्यनन्दी                                                                                                   | दशवीं                                                                                                                         | परीक्षामुखनंडन                                                                                                                                                                                                                          |
| १२माणिक्यनन्दी<br>१३                                                                                              | दशवीं<br>दशवीं                                                                                                                | परीक्षासुखमंडन<br>न्यायावतार पर संक्षिप्त टीका<br>प्रमालक्ष्म टीका, पंचलिगीप्रकरण<br>सन्मति ढीका                                                                                                                                        |
| १२माणिक्यनन्दी<br>१३चिद्धर्षि<br>१४जिनेस्वरस् <b>रि</b>                                                           | द्शवीं<br>द्शवीं<br>ग्यारहवीं                                                                                                 | परीक्षासुखर्मंडन न्यायावतार पर संक्षिप्त टीका प्रमालक्ष्म टीका, पंचलिगीप्रकरण सन्मति ढीका अक्लंक कृत न्यायविनिश्चय पर                                                                                                                   |
| १२माणिक्यनन्दी<br>१३                                                                                              | दशमीं<br>दशमीं<br>ग्यारहर्षी<br>ग्यारहर्षी<br>ग्यारहर्षी                                                                      | परीक्षासुखर्मंडन न्यायावतार पर संक्षिप्त टीका प्रमालक्ष्म टीका, पंचलिगीप्रकरण सन्मति ढीका अक्लंक कृत न्यायविनिश्चय पर विवरण                                                                                                             |
| १२माणिक्यनन्दी<br>१३क्रिद्धर्षि<br>१४क्षेत्रेस्वरस्दि<br>१५अभयदेव<br>१६वादिराज<br>१७क्षिनेस्वर                    | दशमीं<br>दशमीं<br>ग्यारहचीं<br>ग्यारहचीं<br>ग्यारहचीं<br>ग्यारहचीं                                                            | परीक्षासुखर्मंडन न्यायावतार पर संक्षिप्त टीका प्रमालक्ष्म टीका, पंचलिगीप्रकरण सम्मति ढीका अक्लंक कृत न्यायविनिश्चय पर विवरण प्रमालक्ष्मवातिक                                                                                            |
| १२माणिक्यनन्दी<br>१३चिद्धर्षि<br>१४चिनैस्वरस्दि<br>१५मभयदेव<br>१६वादिराज<br>१७जिनेस्वर<br>१८ प्रमाचन्द्र          | दशमीं<br>दशमीं<br>ग्यारहनीं<br>ग्यारहनीं<br>ग्यारहनीं<br>ग्यारहनीं<br>ग्यारहनीं                                               | परीक्षासुखसंडन न्यायावतार पर संक्षिप्त टीका प्रमालक्ष्म टीका, पंचलिगीप्रकरण सम्मति टीका अक्लंक कृत न्यायविनिश्चय पर विवरण प्रमाञ्च्यातिक प्रमेयकमलमार्तेण्ड, न्यायसुसुद्चन्द्र                                                          |
| १२माणिक्यनन्दी १३चिद्धर्षि १४चिनैस्वरस्दि १५असयदेव १६वादिराज्ञ ९७जिनेस्वर १८प्रमाचन्द्र १९प्रमाचन्द्र             | दशमीं<br>दशमीं<br>ग्यारहमीं<br>ग्यारहमीं<br>ग्यारहमीं<br>ग्यारहमीं<br>ग्यारहमीं<br>ग्यारहमीं<br>बारहमीं                       | परीक्षासुखर्मंडन न्यायावतार पर संक्षिप्त टीका प्रमाछक्त टीका, पंचित्रगीप्रकरण सन्मति टीका अक्कंक कृत न्यायिनिश्चय पर विवरण प्रमाछस्त्रवातिक प्रमेयक्तकाष                                                                                |
| १२माणिक्यनन्दी १३चिद्धर्षि १४चिनेस्वरस्दि १५असयदेव १६वादिराज्ञ ९७जिनेस्वर १८प्रमाचन्द्र १९वन्द्रप्रम २०अनन्तवीर्थ | दशमीं<br>दशमीं<br>ग्यारहनीं<br>ग्यारहनीं<br>ग्यारहनीं<br>ग्यारहनीं<br>ग्यारहनीं                                               | परीक्षासुखर्मंडन न्यायावतार पर संक्षिप्त टीका प्रमाछक्त टीका, पंचिलगीप्रकरण सम्मति टीका अक्छंक कृत न्यायविनिश्चय पर विवरण प्रमाछक्त्रवातिक प्रमेयक्तलभातीण्ड, न्यायकुसुरचन्द्र प्रमेयरलकोष प्रमेयरलमाला प्रमाणनीमासा, अयोग-स्यवन्द्रेट, |
| १२माणिक्यनन्दी १३चिद्धर्षि १४चिनैस्वरस्दि १५असयदेव १६वादिराज्ञ ९७जिनेस्वर १८प्रमाचन्द्र १९प्रमाचन्द्र             | दशमीं<br>दशमीं<br>ग्यारहवीं<br>ग्यारहवीं<br>ग्यारहवीं<br>ग्यारहवीं<br>ग्यारहवीं<br>ग्यारहवीं<br>बारहवीं<br>बारहवीं<br>बारहवीं | परीक्षासुखर्मंडन न्यायावतार पर संक्षिप्त टीका प्रमाछक्त टीका, पंचिलगीप्रकरण सन्मति ढीका अक्टंक कृत न्यायिनिहचय पर विवरण प्रमाछस्मवातिक प्रमेयकमलमार्लण्ड, न्यायनुसुदचन्द्र प्रमेयरलकोष                                                  |

| <b>बारह</b> वीं | न्यायानतार टीका                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>धारह</b> वीं | रलाकरानतारिका                                                                                                                    |
| न्द्र धारहवीं   | द्रव्यालंकार                                                                                                                     |
| वारहवीं-तेरहवीं | स्याद्वादरत्नाकर                                                                                                                 |
| तेरहवीं         | <b>उत्पादादिसिद्धि</b>                                                                                                           |
|                 | धर्मसंबह्णी टीका                                                                                                                 |
| तेरहवीं         | व्यतिरेकद्वात्रिशिका                                                                                                             |
| तेरहवीं         | बादस्थल                                                                                                                          |
| चौदहवीं         | षड्दर्शनसमुच्चय पर टीका                                                                                                          |
| पन्द्रह्वी      | पड्दर्शन पर तर्करहस्यदीपिका नामक                                                                                                 |
|                 | टीफा                                                                                                                             |
| पन्द्रहर्षी     | पड्दर्शननिर्णय                                                                                                                   |
| पन्द्रहवीं      | पड्दर्शनसमुच्चय, स्याद्वादकलिका,                                                                                                 |
|                 | रत्नाकरावतारिका पजिका                                                                                                            |
| पन्द्रहवी       | न्यायदी पिका                                                                                                                     |
| सीलहबीं         | वाद्विजयप्रकरण, हेतुखण्डन                                                                                                        |
|                 | धारहवीं<br>नद्र धारहवीं<br>वारहवीं-तेरहवीं<br>तेरहवीं<br>तेरहवीं<br>तेरहवीं<br>तेरहवीं<br>पन्द्रहवीं<br>पन्द्रहवीं<br>पन्द्रहवीं |

अठारहवीं

अठारहवीं

३६---यशस्त्रतसागर

३७---यशोविजय

अप्टसहस्रीविवरण, अनेकान्तव्यवस्था, ज्ञानबिद्धः जैनवर्कमापाः देवधर्मपरीक्षाः नयप्रदीपः नयोपदेशः नयरहस्यः न्यायखण्डखाद्य, शीरस्तव, न्याया-लोक, भाषारहस्य, शास्त्रवानसिस्यय-टीका, स्यादादकत्पलता, उत्पादव्यय-घौव्यसिद्धि टीका, ज्ञानार्णव, अनेका-न्नप्रवेशः भास्मत्यातिः तत्त्वालोक विनरण, त्रिन्ध्यालोक, द्रव्यालोक-विनर्ण, न्यानविन्द्र, प्रमाणरहस्य, मगरुपादमाला, बादमहार्णव, विधि-बाद, बेदान्ननिर्णय, मिद्धान्नमर्छ-परिकार, सिदान्तमजरी टीका, स्याद्वादमंज्या, स्याजादमञ्जी टीका, हब्दवर्षायुक्तिः।

स्याद्वादसुकावली

परिशिष्ट : ४ :

[ पारिमाषिक शब्दकोष ]

| अकर्तृंत्ववाद्      | १३८        | अध्यवसाय                     | १८५ |
|---------------------|------------|------------------------------|-----|
| सक्यायी             | ३८२        | अनधिगतार्थ ग्राही            | २४५ |
| <b>अकारकवाद</b>     | 938        | अनर्थविर्मण व्रत             | 996 |
| अफियाबाद            | २८         | अनवस्था                      | २८३ |
| अगुरूचु             | ४२१        | अनंगप्रविष्ट                 | ६४  |
| <b>अत्रन्थिभेदी</b> | ३८२        | अनन्त                        | २८६ |
| अप्रहीतप्राही       | २८०        | अनन्स दर्शनी                 | 969 |
| <b>अ</b> त्रायणीय   | ĘĄ         | अनन्त धर्मात्मक              | ३२१ |
| अचित्त              | ३२२        | अनन्त पर्यव                  | २३७ |
| अजीव                | 386        | अनन्तरागम                    | २९७ |
| भणगार               | 88         | अनन्त बीर्य                  | ३४  |
| अतथा ज्ञान अनुयोग   | <b>२२५</b> | अनन्त ज्ञानी                 | २८  |
| अतिचार              | 994        | भनाचार                       | ३३७ |
| अतीन्द्रिय ज्ञान    | 940        | थनात्मा                      | २८  |
| अतीन्द्रिय पदार्थ   | ३६४        | अनित्य चिन्तन                | २१६ |
| <b>अ</b> खन्तामाद   | 943        | अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष         | २६३ |
| अर्थिकया समर्थ      | ३८४        | अनिर्देश सामान्य             | २६८ |
| <b>अर्थनय</b>       | 308        | अनिर्वचनीय रूयाति            | 340 |
| अर्थ पर्याय         | ३८०        | श्रमिवार्य हिंसा             | ३६९ |
| <b>गर्यसिदि</b>     | २२६        | अनि <b>र्</b> चयवा <b>द्</b> | ३२४ |
| अर्थागम             | ३१         | अनुपरुच्ध हेतु               | ३१० |
| <b>अर्था</b> पत्ति  | २५७        | अ्नुपलव्धि                   | २८९ |
| <b>अर्थावग्रह</b>   | १६५        | अनुमान                       | 943 |
| अदलादान विरमण व्रत  | 996        | अनुयोग                       | ওপ  |
| <b>अ</b> द्वेत      | ३२९        | अनेकान्त दृष्टि              | ३१९ |
|                     |            |                              |     |

## जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

**488**]

| अनेकान्त व्यव <b>स्</b> था | २३८         | अ <b>भावेकान्त</b>       | ३९७         |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| अन्तप्रान्त                | ٧Ę          | अभिनिवोध                 | २०२         |
| अन्तर् जल्याकार            | र६४         | अमिनियोधिक ज्ञान         | २३२         |
| थन्तर् मुहूर्त             | २०४         | अययार्थ परिच्छेद         | २४८         |
| अन्तराय                    | રેક         | अयोगिमयस्य केवल ज्ञान    | २३१         |
| भन्तेवासी                  | ४७          | गर                       | ą           |
| अन्यत्व चिन्तन             | २१६         | भरति                     | 33          |
| अन्यतीर्थिक                | 40          | शर्हत्                   | १८६         |
| अन्यलिंग सिद्ध             | 930         | अवग्रह                   | 958         |
| अन्योन्गवाद                | 930         | अवग्रह काल               | ३९७         |
| अन्योन्याश्रय दोष          | २८३         | अवधि                     | 948         |
| भन्वयव्यतिरेकी             | २००         | अवधि ज्ञान               | 909         |
| अपभंग                      | 9.2         | अवधि ज्ञान केवली         | १७१         |
| अपरा                       | ३७३         | अवधि ज्ञानी              | २६          |
| अपरिणामी                   | <b>२</b> २६ | अवमीदर्य                 | ₹¥          |
| अश्चिम भारणान्तिक सळेखना   | 933         | अवसपिणी                  | ٩           |
| भपाय                       | २३५         | <b>अव्यक्तवाद</b>        | ५०          |
| अपितानपितानुयोग            | २२५         | अब्युच्छेदनय             | इ०४         |
| अपूर्व अर्थ प्रापण         | २४७         | <b>अवाच्येकान्तवादी</b>  | २४०         |
| अपेक्षा <b>वाद</b>         | २५५         | <b>अवाधितत्त्व</b>       | २४७         |
| अपेक्षा संस                | ३०२         | भवाय                     | 963         |
| अपौद्ग <del>ि</del> छक     | १७२         | अविनागाष                 | ३०९         |
| भप्रतिपत्ति                | ३३९         | अविपरिणामी घर्मा         | ३०७         |
| अप्रतिबन्ध बिहारी          | <b>९</b> २  | अधिरत                    | ३८२         |
| अप्रमत्त                   | 39          | अविरित                   | ३६३         |
| अप्रस्तुत वर्ष             | 808         | अविरुद्ध उत्तरचर उपछव्धि | <b>२</b> ९० |
| मप्राप्य कारिता            | २७२         | विकड कारणोपलन्धि         | २९०         |
| अमाव                       | २५७         | अविरुद्ध कार्योपलन्धि    | २९९         |
|                            |             |                          |             |

|                           | जैन दर्शन के | मौलिक तत्त्व       | ( तंरत      |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| अविरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि  | २९०          | आगम पद्धति         | ३२२         |
| अविरुद्ध सहचर उपलब्धि     | 255          | भागम युग           | २२८         |
| अविश्वग् भाव              | ३१८          | <b>आगमेतर</b>      | २५०         |
| अविशेषिक सामान्य          | २७०          | <b>या</b> घाति     | २५०         |
| भसत्                      | ३३९          | भाचार              | १२८         |
| असत् एकान्स               | 390          | आजीवक सम्प्रदाय    | 966         |
| असत् ऐकान्तवचन            | 255          | आतापना             | 34          |
| असत् कार्यवाद             | 876          | आत्म-ख्याति        | २५०         |
| असद् भाव                  | Rod          | आत्म-दर्शन         | 93          |
| असदेकान्तवादी             | २४०          | आत्म-परिणाम        | <b>२</b> ५६ |
| <del>अस</del> माधि        | 960          | आत्म-परोक्ष        | २५२         |
| असर्वज्ञद्शा              | 80           | ञात्म-प्रसक्ष      | २५२         |
| असात संवेदना              | २१०          | थात्म-प्रवाद पूर्व | 88          |
| <b>असानुयोगिक</b>         | 388          | आत्मवादी           | 306         |
| असख्ययोजन कोडाकोई         |              | आत्म-विजय          | ३८          |
| <b>असं</b> क्यात          | 88           | आत्म-समाधि         | 3,9         |
| थस्तित्व                  | 398          | भात्मा             | ३०८         |
| थस्तित्व धर्म             | 343          | आत्मागम            | १८७         |
| <b>अ</b> स्तिनास्तिप्रवाद | ६२           | आत्मानुकस्पी       | २३९         |
| अशरण चिन्तन               | २१६          | आधा कर्म           | ३३७         |
| अशौच चिन्तन               | २१६          | अप्त               | २४०         |
| अश्रेणी प्रतिपल           | ३८२          | आभ्युपगमिकी वेदना  | १८६         |
| <b>अज्ञानवाद</b>          | २८           | आर्य               | 5.5         |
| अह्यवाद                   | 960          | <b>आरम्भवाद</b>    | 896         |
| भाकरिमकवादी               | 366          | आलापक              | १रु         |
| भागति                     | 306          | आवरण विलय          | २६६         |
| भागम                      | ६१           | भाशातना            | 380         |
| भागमञ्चान                 | 53           | भासन               | ३८३         |

|                      | जैन दर्शन के | भौलिक तत्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [ ਸ਼ਖ਼     |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ग्रमविकास</b> गाद | 9            | जिनक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43         |
| मम हास वाद           | ٩            | जिनाजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44         |
| कोघवेदनीय            | २१०          | जीत व्यवहार परम्परा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>પ</b> દ |
| गणितानुयोग           | ৩৭           | जीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 5 6      |
| गणिपिटक              | €9           | जीव प्राटेशिस्याद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | હર્        |
| गति                  | ३०८          | जीवाभिगम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60         |
| गणवेपणा              | 943          | जैन महाराष्ट्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24         |
| गुणात्मक भौतिकवाद    | 985          | जैनागम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :40        |
| गुणोदेश              |              | रब्बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99         |
| गोदोहिका             | ξ¥           | तज्जान दोप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 533        |
| प्रनियमेदी           | ३८२          | तटजीव तच्छरीरवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 356        |
| गृहसिंग चिद          | 930          | नस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७२         |
| पधु अचहु दर्गन       | ૧૫૬          | तस्य चिनान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥35        |
| चतुर्वेदा पूर्वधर    | २२९          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 808        |
| पतुर्लपुक            |              | निर्यंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , c        |
| चरणानुयोग            | ખર           | तीर्थंसर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.         |
| चरन भमेद             | 342          | रेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *4         |
| चलन                  | 35           | र्तरम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :36        |
| ঘানুবাদ              | 2,3          | दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415        |
| पार्शिम मंदरबाद      | 903          | दर्शन विपर्भेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 - 3      |
| चारम                 | ۷            | दर्शनाथरम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14         |
| पृतिका दानु          | 43           | क्षा पूर्वस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224        |
| Š-                   |              | <u> दिग्यम</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.4        |
| शिवगढ                | 18           | दिगान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***        |
| Liefs                | (3           | रीम बर्गाण्ड श्रीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * { }      |
| Edil                 | * u*         | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | - 4 4      |
| <b>कर्यवसम्</b> ति   | 350          | St. A. St. St. St. St. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *          |
| fas                  | 34           | The State of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *          |

| प्रश्च ] | जैन दर्शन के मौतिक तत्त्व |
|----------|---------------------------|
|          |                           |

| हु पना                  | 9           | नयामास             | > ६६  |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------|
| रु'न्रन्यार् <b>यान</b> | 305         | नाम निहोप          | 8.8   |
| <b>े</b> शमानायस्य      | 906         | नास्ति             | ₹¥•   |
| देशावशादीक जन           | 996         | नास्तिधर्म         | ₹9€   |
| इन्य                    | 945         | निगमन              | २८४   |
| प्रस्विपि               | ęs          | निग्गंठ नात्तपुत्र | 923   |
| द्रसभूत                 | Ęυ          | नित्यवाद           | 238   |
| इ बात्योग               | 7.0         | निदान              | 218   |
| इप्यन्नविनाश            | 250         | नियति              | २४९   |
| टहान                    | २८४         | नियतिबाद           | 140   |
| रिस्मीह                 | २०८         | नियमा              | ३२५   |
| इंस्ट्रियर              | 92          | निप्रन्थ           | २३    |
| <b>য</b> িহ্ৰাত্ত       | งา          | निर्मन्थ प्रयचन    | 113   |
| र्यादगरम्या             | أعدأ        | निर्वेस            | 46    |
| र्रीमण्याद              | ५३          | निर्पायक शान       | 2.45  |
| 'मि इ'सामुद्रीम         | 368         | निर्वेष्टि         | <۶    |
| <b>মানীবাস্ত্র</b>      | <b>1</b> 25 | न्यांच             | £4    |
| धर्मनामारिकाः<br>-      | 342         | निरहेतुम बम्युवादी | 350   |
| ಭೈಯಾ                    | 2+4         | निरुपय राष्ट्र     | 160   |
| elalani                 | 152         |                    |       |
| पागवादिक प्राप्त        | 3 410       | निःद्यस्याद        | ₹~ 1  |
| 12.21                   | 23€         | विद्यम             | ¥     |
| form Life               |             | निहेद भार          | 445   |
| ,                       | 33,         | निरेप बार          | 333   |
| अध्यक्ष विद             | 27.         | इं्रिक             | 29.5  |
| etrt                    | 7-5         | * L13              | 1 >1  |
| 11/4                    | 244         | Serve              | } * • |
|                         |             |                    |       |

|                     | <b>जै</b> न दर्शन के | मौलिक तत्त्व        | [ પ્રસ્    |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------|
| पद्म                | २१७                  | पारमाथिक प्रत्यक्ष  | २६४        |
| परमवगामी            | 380                  | पुद्गल              | १९२        |
| परमार्थ सत्य        | ४१७                  | पुरुषादानीय         | 999        |
| परमावधि ज्ञान       | 969                  | पूर्वचर             | Ęc         |
| परम्परागम           | <b>२९७</b>           | पौदगलिक स्कन्ध      | ३०४        |
| परलोक               | ३३२                  | पोध्यकम             | ७३         |
| पर संग्रह           | २२६                  | पौर्वापर्य          | ₹9 =       |
| परार्थ              | २८४                  | पौषघोपवास           | 998        |
| परार्थाञ्जभान       | २३४                  | पंचमहाभूतवाद        | 938        |
| परिग्रह सज्ञा       | 205                  | पंचयाम              | <b>২</b> 9 |
| परिणाम निल्यत्ववाद  | 898                  | पंचावयव             | २८४        |
| परिणामवाद           | ४१८                  | पंचास्तिकाय         | 64         |
| परिणामि की बुद्धि   | 299                  | प्रकीर्णं उपदेश     | Ę٩         |
| परिणामी             | २२६                  | प्रकृति पर्यायात्मक | २४४        |
| परिणामी नित्यत्ववाद | ३५७                  | प्रकृतिवाद्         | 938        |
| परिवर्त्तवाद        | 964                  | प्रतिबन्ध           | २४०        |
| परिहरण दोष          | 964                  | प्रतिबन्धक साव      | ३४०        |
| परीक्षा             | २२३                  | त्रतिम ज्ञान        | ३११        |
| पर्याय              | रे४४                 | प्रतिलेखन           | १४३        |
| पर्यायवाची          | ३९३                  | प्रतिलोम            | २३५        |
| पर्यायवाद           | 40                   | प्रतिश्चा           | 238        |
| पर्यायाश्रयी        | ३७२                  | प्रतीत्यवाद         | ३५७        |
| पर्यायाद्य          | ३४४                  | प्रतीत्य सत्य       | ३०२        |
| पर्ने               | ર                    | प्रतीत्य समुत्पाद   | ३०%        |
| पत्य                | २                    | प्रत्यामिश्चा       | 4 € 3      |
| पलायनवाद            | १२८                  | प्रत्याख्यान        | 990        |
| पक्ष                | २८४                  | प्रत्याख्यानप्रवाद  | <b>દ</b> ર |
| पारमार्थिक          | <b>ጓ</b> ሄሄ          | प्रथमानुयोग         | ७३         |

| ५३० ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| प्रव्यस असाव         | २८५ बहुरतवाद        | የላ               |
|----------------------|---------------------|------------------|
| प्रभावना             | ३९ बहुशाला          | 86               |
| प्रमाण               | २३१ बहुश्रुत        | 52               |
| त्रमाण दृष्टि        | ३३२ बोधक प्रमाण     | २४९              |
| प्रनाण वाक्य         | ३६७ वाह्याभ्यन्तर   | 388              |
| प्रमाण व्यवस्था      | २४० वृद्धिगम्य      | 344              |
| प्रमाणातिकान्त       | ४६ बुद्धि चतुन्द्रय | २७५              |
| प्रमाता              | २२३ ब्रह्मा         | 340              |
| प्रसिति              | २२३ त्राह्मीलिप्    | e, c             |
| <b>अमे</b> यत्व      | ३२९ भक्तक्या        | 35               |
| प्रमेय सापेक्ष ज्ञान | ३९३ मनना            | 3 <del>2</del> 4 |
| प्रमोद चिन्तन        | २१६ मन प्रप्रात्यिक | <b>२३</b> २      |
| प्रवाद परम्परा       | ३१० भवस्य केवली     | \$ <b>\$</b> 0   |
| प्रवज्या             | ३६ सव्य             | 368              |
| प्रज्ञापना           | ५७ मन्य जीवन        | 330              |
| प्राक् समोव          | २८५ मन्य शरीर       | 80 rd            |
| शक्त सापा            | ८६ माव              | ž83              |
| प्राक्टन शौरसेनी     | ८५ मान मन           | 952              |
| <b>সাই</b> হিক       | ४९८ मान लिपि        | v3               |
| प्राप्यकारिता        | २७३ मानसत्य         | Ęo Ę             |
| प्रायश्चित           | ४९ मार धुन          | 50               |
| प्राणायु प्रवाद      | ६३ सासित            | 350              |
| बदद्शा               | २७५ भूयस्           | 353              |
| बद स्पृष्ट           | १५७ मीनिक           | \$63             |
| बन्ध                 | ५२ मण्डलबन्ध        | ર                |
| बन्द हेतु            | ६१ मनिमंगदीप        | ₹३६              |
| बहुकारणबाद           | ४१८ मति धुन         | <b>૧</b> ૫૬      |
| न्तुगुन प्रस्प       | २२९ मतिहान          | 984              |

| •                      | [ ลส์      |                        |              |
|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| मन पर्याय              | 9 0 9      | यौगपदा                 | ₹४४          |
| मनः पर्याय ज्ञान केवली | १७३        | यौगलिक व्यवस्था        | <b>ર</b>     |
| मनः पर्याय ज्ञानी      | 953        | यौगिक                  | 255          |
| मनोजीव वाद             | १६७        | रति                    | ३३           |
| मनोणुत्ववाद            | १६७        | राजकथा                 | २९           |
| मनोवर्गणा              | १६२        | रास                    | <b>%</b> ⊍   |
| महाप्राण ध्यान         | ĘC         | लच्यक्षर               | २९९          |
| महामिनिष्क्रमण         | २७         | लव्यि                  | 3 \$ 0       |
| माकार <b>नी</b> ति     | ٧          | लक्षण प्रमाद्          | 386          |
| माधुरीवाचना            | *4         | लातक कल्प              | 86           |
| माया                   | ३७३        | <b>लिंगायत</b>         | १२३          |
| मायाबाद                | 936        | लूपक                   | <b>२३</b> ५  |
| मिश्र                  | 46         | ठेश्या                 | २१४          |
| <b>मिश्रमोह</b>        | २५३        | लो <b>क्षविन्दुसार</b> | ६३           |
| मिथ्या अभिनिवेश        | 86         | <b>लोक</b> र्राढ       | २३६          |
| मिथ्या क्रिया          | 46         | स्रोकवादी              | 306          |
| मिथ्यात्वी             | ३८२        | लोक ब्यवस्था           | २१६          |
| मिथ्यावाद              | ३६४        | <b>छोकैपणा</b>         | 8            |
| मिथ्याश्रुत            | <i>₹६९</i> | लाभ संज्ञा             | २०९          |
| मूर्त्तं अमूर्त        | 963        | <b>छौ</b> किक          | 933          |
| सुहर्त                 | ६२         | छौक्कि प्रत्यक्ष       | 308          |
| मैथुन विरमण व्रन       | 996        | वचनात्मक श्रुन         | 348          |
| मोक्ष हेतु             | €9         | बब्य धानक मनि          | 3 4 0        |
| थतना                   | ३१         | वहिर्व्याप्ति          | <b>ે</b> ડપ્ |
| यथार्यवाद              | <b>२</b> ७ | _                      | 309          |
| यहच्छाबाद              | 938        |                        | 2¥           |
| यापनीय                 | 44         |                        | <b>२</b> ६३  |
| योग सत्य               | ३०३        | विक्ञादेश              | ₹9=          |

| રફર ]                    | जैन दर्शन के मौलिक ह                       | तर्रेवं         |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| विकलादेशी                | २४४ वैसदश प्र                              | तिमिज्ञा २८     |
| विकलेन्द्रिय             | १९५ वोटिक                                  | •               |
| विचिकित्सा संज्ञा        | २०९ व्यजनावः                               | ų:<br>=         |
| विजातीय तत्त्व           | ३॰ व्यक्षनाक्षर                            |                 |
| विद्यानुप्रवाद           | ६२ व्यक्तिकर                               |                 |
| विधि मार्ग               | ५६ व्यक्तिरेक                              | •               |
| विनय चाद                 |                                            |                 |
| विपरीता ख्याति           | ) July 1                                   | <b>३०३</b><br>- |
| विपाक वेद्य              |                                            | 6               |
| बिपुलमति                 | _                                          |                 |
| विसज्यवाद                | _                                          |                 |
| विभंग अवधि ज्ञान         | २०४ व्यवहार सर<br>११५ व्याप्ति प्रसाट      | •               |
| विरप्ति                  |                                            | • • •           |
| विराधना                  | . at a selfe                               |                 |
| विरुद्ध व्याप्ति उपलब्धि | ४८ व्यु <del>च्छित</del> नग<br>२९० व्यक्ति | ` ३२१           |
| विरोध                    | 3010                                       | ३९३             |
| विवर्त्तवाद              | ३३९ शब्दाह्र तवाः<br>४१८ आस्त्रतमार        | री ३९६          |
| विवसन                    | चार्यप्राप्                                | ३०५             |
| विवक्षा                  | २४२ शास्त्रतानुयोः<br>२४४ किल्पर्ण         | ग २२५           |
| नीतराग साम               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | ७३              |
| वीर्य                    | 3.4 444                                    | ३४              |
| वीर्य प्रवाद्            | 4401-46                                    | रे४             |
| षीर्यान्तराय<br>-        | 200                                        | ि १९६           |
| वेद                      | _                                          | 29              |
| <b>वेद</b> नीय           | _                                          | २१              |
| वें <i>किय</i>           | 9                                          | ४०              |
| नियकी                    | -                                          | <b>५</b> ૪      |
| वेयधिकरण्य               | उन्तर स्थान                                | - 1             |
|                          | '२३९ ४ श्रुत ज्ञान                         | ′ 9६५           |

|                   | जैन दर्शन के सं | ौलिक तत्त्व             | [ ลส์ส์          |
|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| सक्लादेश          | ३१६             | चर्वशता                 | 903              |
| सचित्त            | ३२२             | चशरीर                   | ጸቀሳ              |
| सचेल              | 43              | सातसवेदन                | <i>रे ५</i> ०    |
| सत् असत् स्याति   | २५०             | सान्त                   | 306              |
| सत् कारणवाद       | ४१४             | साधन अवस्था             | ३८४              |
| -सत्-चित-आनन्द    | 3.0             | साध्य                   | 368              |
| सत्ता             | ३८३             | स्रापेक्षनय             | ३९६              |
| सत्य              | २३९             | समाचारी                 | 980              |
| सत्यप्रवाद        | Ę₹              | सामायिक                 | 84               |
| सर् असद् रूप      | 390             | चा <u>म</u> ुच्छेदिकदाद | n'e              |
| सदेकान्तवाटी      | -3,80           | सिद                     | २६               |
| सद्भाव            | <b>\$</b> 90    | सुविहित मार्ग           | ६१               |
| सद्वाद            | ३६६             | सुपम दुःचमा             | 9                |
| सन्निकर्प         | 200             | सुवमा                   | ٩                |
| सप्तमंगी          | ३१६             | स्त्रागम                | 8.9              |
| समतात्मक भौतिकवाद | 986             | सौधर्म                  | ५६               |
| समनस्क            | २१२             | सक्रमण दोप              | २२६              |
| समभिल्ड           | ३७३             | संग्रह्नय               | १५९              |
| समबस्य            | 34              | समाव्यवा                | 362              |
| चमारीप ज्ञान      | ३५२             | स <del>टे</del> खना     | 88               |
| सम्मूर्विक्य      | <b>२</b> ०२     | सवर चिन्तन              | २९६              |
| सम्यक्त           | १५५             | सवाद्क प्रनाण           | 288              |
| सम्यकत्वी         | ३८२             | सवाट जाने               | २४७              |
| सम्यक् दर्शन      | 30              | सनिम                    | υ <sub>/</sub> ξ |
| सम्यग् चारित्र    | ৫৩              | सरृत्ति                 | 303              |
| सम्यग् ज्ञान      | ८७              |                         | ११४              |
| सम्यग् वाद        | १२९             | संन्यवद्यारिक प्रत्यस   | <b>२५</b> ९      |
| सरीव्य            | <b>₹</b> ₹      | <b>स्टा</b> न           | 1                |

## ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

| संस्थान लिपि                 | βυ  | स्वार्थानुमान                 | २६४ |
|------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| सहनन                         | 9   | हाकारनीति                     | *   |
| संज्ञाक्षर                   | ७२  | हेत्र                         | २३४ |
| संज्ञी                       | 963 | हेतुगम्य                      | २८२ |
| सांकर्य                      | 948 | हेतु दोष                      | २३६ |
| सत्यानद्भिनिद्रा             | २०२ | हेतुवादोपदेशिकी               | २०७ |
| स्त्रीकथा                    | २९  | क्षणिकवादी                    | २८० |
| स्त्रीवेद                    | २१० | क्षायोपशमिक                   | १७२ |
| स्थविर                       | ६४  | त्रसनीव                       | তথ্ |
| स्यविर कल्पिक                | ५३  | त्रिकाळवर्वी                  | २६६ |
| स्थानकवासी                   | 90  | त्रिपुरी                      | 989 |
| स्थापक                       | २३५ | त्रैराशिकगद                   | ५२  |
| स्थावर                       | 306 | इति                           | 806 |
| स्थूल प्राणातिपात भिरमण व्रत | 994 | ज्ञानप्रमेयव्य <b>मिचा</b> री | २४७ |
| स्यादवाद                     | १२९ | ज्ञान मोह                     | २५३ |
| स्वमावमेद                    | ३९२ | <b>ज्ञानवाद</b>               | २४४ |
| स्वमाववाद                    | १३९ | <b>ञ्चानाद्वेतवादी</b>        | २४५ |
| स्वक्रक्षण दोष               | २२६ | ज्ञेयत्व                      | 325 |

Our oriental Heritage. खीवपानिय-जीप॰ य्रोपपात्तिक धर्म देशना-श्रीप० धर्म ० कटोपनिपद--कठ० उप० कर्नाटक कवि चरित्र-क० क० च० क्रमें सर्थ-------------कल्प सुबोधिका--- फल्प॰ स॰ क्लप स्थ-कल्प॰ काल यशोविलास-कालु० यशो० चाक विमानस्थान-च० वि० चरक सूत्र स्थान-च० सू० ह्यान्दोश्य उपनिषद्-ह्यान्दो० उप० जम्बुदीप प्रजप्ति वृत्ति-जम्बु० व् जिनाजा उपकरण--जिन० उप० जीवाभिगम-जीवा ० जैनतर्क भाषा-जैन० तर्क० √ जैन दर्शन का इतिहास-जैन० द० इ० √जैनभारती<del>--जैन</del>० मा० lain Sahitya Sansodhak J जैन सिद्धान्त वीपिका—जैन॰ दी॰ तकं भाषा सकै । भा । √ तर्क संग्रह—तर्कं० त० तर्कशास्त्र--तर्क० शा० । तत्वार्थ भाष्य-त॰ भा॰ तत्वार्थं राजवार्तिक--तत्वा॰ रा॰ तत्वार्थं वृत्ति-त॰ वृ० तत्वार्थ बृहद् वृत्ति-त० वृ० वृ० ् सत्वार्थ सार-त० सा० तत्वार्थं सूत्र--त्व० सू०

1 1

न्याय खण्डन खाद्य--न्या० ख० न्याय दीपिका -न्याय० दी० न्यायविनद्-न्या० वि० न्याय भाष्य-न्या० भा० न्याय वार्तिक-न्या० वा० न्यायमञ्जरी--न्या० म० न्याय गिद्धान्त मुक्तावलिकारिका-न्या० मि० प्र० का० न्याय सूत्र--न्या० सू० न्यायालोक--न्या० न्यायावतार--न्याया० न्यायावतार टीका-न्या॰ टी॰ न्यायानतार वार्तिक वृति-न्या० था० वृ० न्यायोपदेश--न्यायो० पद्मानन्द महाकाच्य-पद० महा० परीचा मुख मण्डन-ए० सु० स० परिशिष्ट पर्व-परि० प० पाइए मापाओ अने साहित्य-पा० भा० सा० पाइए सह महरूपवी-पा० स० म० पूर्वी श्रीर पश्चिमी दश्न-पु० प० प्रभाकर चरित्र-प्रभा० च० प्रमाण नयतत्वरकानतारिका-प्र० न० र० प्रमागा प्रवेश--प्र० प्र० प्रमाण मीमासा-प्र० मी० प्रमाण वार्तिक---प्र० वा० प्रमाण समुख्य-प्र० समु० प्रमेय कमल मार्तण्ड-प्र० क० मा० प्रवचन सार-प्र० सा० प्रवचन सार टीका--- प्र० टी०

प्रश्न व्याकरण- प्रश्न० प्रशापना-प्रज्ञा ० प्रजापना वृत्ति-प्र० वृ० पचास्तिकाय-पचा० पचास्तिकाय टीका-पचा० टी० ब्रह्मसूत्र ( शाकर माध्य ) ब्रह्म॰ शा॰ भगवती जोड-भग० जोड भगवती बुत्ति-भग वृ० ्रमगंदवी सूत्र—भग० मरत वाहुवली महाकाव्य-भर० महा० भागवत स्कन्ध-भा० स्क० भारतीय वर्शन-भा० द० मारतीय प्राचीन लिपी माला-भा । प्र० लि० मा० भारतीय मूर्तिकला-भाग मृ० भारतीय संस्कृति और ऋहिंसा-भा० स० ऋ० भाषा परिच्छेद--मा० प० मापा रहस्य- मा० र० भिन्तु न्याय कर्णिका-भिन्तु न्या० मिक्सम निकाय-मा० नि० महापुराण-महा० पु० महावीर कथा-महा० क० माध्यमिक कारिका-मा० का० मीमासा रुलोक वातिक-मी० रुलो० वा० सुण्डकोपनिपद्-सुण्ड० सप्० मुम्बई समाचार-मु॰ मेरी जीवन गाथा-मेरी॰ युक्त्यनुशासन---गुक्त्य ०

योग दृष्टि समुच्चय-चो० दृ० स०

योगशास्त्र-योग० रत्नकरण्ड आवकाचार-रत्न० आ० राजप्रश्नीय-रा० प्र० लध्वईन्नीति-लघ्व० लधीयस्त्रय-लधी॰ लोक प्रकाश-लो० प्र० वाक्य प्रदीप-वा॰ प्र॰ वात्साययन भाष्य—वा० भा० वाद द्वार्त्रिशिका-( सिद्धिसेन ) वा॰ द्वा॰ विश्ववाणी--वि० विशेषशतक--वि० श० विशेपावश्यक भाष्य-वि० भा० विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति—वि० मा० वृ० विष्णु पुराण—वि० पु० वीतराग स्तव-वीत॰ वृहत् कल्प निर्युक्ति-वृ० बृहत्कल्प भाष्य—वृ० भा० वृहदारण्योपनिषद्—बृह० उप० वदान्त सार-वे॰ सा॰ व्यवहार-व्यव० सन्मति तर्कं प्रकरण-सन्म॰ सन्मति प्रकरण टीका-सन्म० टी० समवायाग-सम०

समाचारी शतक—स० श० सर्वार्थसिद्दि—सर्वा० सि० माहित्व सन्देश—सा० सन्देश सुस्त निपात—सु० नि०

स्य इताय-स्॰

स्त्र कृताग वृत्ति-स्० वृष् सयुक्त निकाय-सं० नि० साल्य कारिका-सा० का० सांख्य कीमुटी-सा० की० म्बय भृस्तोत्र-स्वय॰ स्वरूप सम्बोधन-स्व० स० स्थानाग वृत्ति-स्था० वृ० न्थानाग सूत्र-स्था० स्यादवाद मज़री-स्या० मं० यान्त सुधारस-शा० सु० शारीरिक भाष्य-शा॰ भा० शास्त्रवार्ता समुचय—ग्रा० वा० म० श्वेताश्वतरोपनिषद्-श्वेताश्व० उप० धमण---ध० पट् दर्शन समुग्रय ( लघुकृति ) पट् ( लगु ) पट्दरांन सनुगय ( बृहद् वृत्ति ) पट् ( वृह्द् ) पर्पट प्राभृत-पर्० प्रा॰ रेन शब्दानुगासन-रेन० शिष्डी रलाका पुरुष चरित्र—शिष्डी॰ माता धर्मस्या-जाता॰ शन बिन्द्-जार बिर शन मार-गा० सार

## लेखक की अन्य कृतियां

जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

( दूसरा भाग )

जैन धर्म आर दर्शन

जैन परम्परा का इतिहास

जैन दर्शन में ज्ञान-मीमीसा

जैन दर्शन में प्रमाण-मीमासा

जैन दर्शन में तत्त्व-मीमासा

जैन दर्शन में आचार मीमासा जैन तत्त्व चिन्तन

ਯੀਕ ਅਤੀਕ

जान अजान

प्रतिकमण ( सटीक )

वहिंचा तत्त्व दर्शन

भहिंसा

वहिंसा की सही समफ

अहिंसा और उसके विचारक

बश्रु-वीणा (संस्कृत-हिन्दी)

गाँखे खोलो

अणुवत-दर्शन

अणुवत एक प्रगति

अणुवत-आन्दोलन : एक अध्ययन

माचार्यश्री तुलसी के जीवन पर एक दृष्टि

अनुभव चिन्तन मनन

आज, कल, परसों

विस्व स्थिति

विजय यात्रा

विजय के आलोक मे

वाल दीक्षा पर मनोवैज्ञानिक दिष्टकोण

श्रमण संस्कृति की दो धाराएँ

संवोधि ( संस्कृत-हिन्दी )

कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ समका

फूल और अगारे (कविता)

मुक्लम् ( संस्कृत-हिन्दी )

मिक्षावृति

धर्मबोध (३ भाग)

वन्नीसवीं सदी का नया आविष्कार

नयबाद

द्यादान

धर्म और लोक न्यवहार

मिक्षु विचार दर्शन

संस्कृतं भारतीय सस्कृतिस्व